प्रकाशक—नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, मुद्रक—नागरी मुद्रण काशी, ,, प ही कुछ जोगं।भा, वाराणसी ल्य, ६) शक्षा के का यह कहना कि 'मोरालिटी' सिर्फ के प्रधान सुनीव, लाला मार्ग निर्ग वड़वोल ग्रीर हिमाकत है के प्रधान ही पड़े के में त्वी और का फिर भी यह तो मानना ही पड़े के कि नेगली, और व के प्रभाव से ही लोगों को शंगार से अरुचि हुई और अपने कि लिए 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' भाइपद कृष्ण संवत् १९३६ में प्रकाशित चतुर्भुज सिश्र गयावासी का बनाया 'अवधृत' नाटक की प्रस्तावना देखिए:

स्त्रधार—क्या प्यारी श्रमी तक शिंगार ही करती हो ? नटी—शिंगार क्या—मै तो योगिन बन बैठी हूँ, प्राण्यारे ! श्राज श्राप ही श्राप नाट्य खेलो, मै नहीं श्राऊँगी .

स्त्रघार-क्या प्यारी रूठ गई ? नहीं ग्रावेगी ?

नटी—नहीं जी नहीं! आजकल नये सभ्य लोग आदि रस से घिनाते हैं, तो हमको देखकर कब आनंदी होंगे—ढके पदें यहाँ ही रह जाय तो अच्छा है.

स्त्र • — ग्ररी भोली तू कुछ नहीं समसती . यह ऊपरी बात है . कमल-नैनी को कौन छोड़नेवाला है ! क्या हाथी के दाँत तुमने नहीं देखे ? वह क्या खाने से लिये हैं ?

नटी—स्वामी ! क्या समाचार-पत्र नहीं पढ़ते हो ? इसी रस के कारण कितना विवाद होता है . भीतरे भीतर चाहे देवता मनावे पर ऊपर से तो मेरा ऋपमान जरूर हो करेंगे . [पृ० १६८] इससे जान पडता है कि रीतिकालीन श्रंगारी साहित्य के प्रति नये सभ्य लोगों में विवाद प्रारम्भ हो गया था और धीरे धीरे नई

शिक्षा वाले श्रुगार रस से अरुचि रखने लगे थे। श्रुंगार के उत्कट विरोध

प्रकाशक—नागरीप्रचारिणी सभा, मृद्रक—नागरी मुद्रण काशी, ' ,४ )

ही कुछ होगें।भा, वाराणसी रंतु १९ वीं शताब्दी के तीसरे का शक्षा के का है में शंगार से अरुचि होने लगी थी और यह अंगरेजी रिप्ता के वहे प्रेसी थे और उनकी रचनाओं पर पाइचात्य साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। अस्तु, लाला श्रीनिवास दास को भारतेन्द्र के साथ आधुनिक युग का अग्रदूत माना जा सकता है।

ठाला श्रीनिवास दास, भारतेन्दु हरिइचंद्र के सच्चे समकालीन थे। इनका जन्म भारतेन्द्र से कुछ ही महीने पश्चात् सं० १९०७ में हुआ था और मृत्यु भीथोडे ही समय के अंतर पर सं० १९४४ में हुआ और इन्हें आयु भी भारतेन्द्र की अपेक्षा केवल दो वर्ष अधिक मिली । नाटककार के रूप में भारतेन्द्र युग में भारतेन्द्र के समकक्ष केवल इन्हीं को रखा जा सकता है और उपन्यास-लेखक के रूप में तो ये १९ वीं शताब्दी में अहितीय है। इनका हिन्दी-प्रेम भी भारतेन्द्र के समान ही उत्कट था; भारतेन्द्र से इनकी घनिष्ट मित्रता भीथी और उनके पत्रों तथा रचनाओं को ये वडे चाव से पढते थे । भारतेन्द्र को भी इनकी रचनाएँ प्रिय थी। इनके 'रणधीर और प्रेममोहिनी' नाटक में प्रस्तावना का अभाव देख उन्होंने स्वयं इसकी प्रस्तावना लिखकर इसका अभिनय कराया और इस प्रस्तावना में सूत्रधार के मुख से कहल्वाया कि—

उस (रणधीर श्रीर प्रेममोहिनी) नाटक में वे सब गुण हैं जो मै

टाटा श्रीनिवास दास माहेश्वरी दैश्य थे और मथुरा-निवासी लाला मंगीटाट के तीन पुत्रों में मध्यम थे। टाटा मंगीटाट मथुरा के सुप्र-मिद्ध पेट राजा टक्ष्मण दास, जिनका वृदावन में विख्यात श्रीरंग जी का संदिर है, के यहाँ सुनीवी का काम करते थे। इन सेट जी की एक

भारतेन्द्र मडल—श्रीत्रजरत्न दास पृ० ४६ .

कोठी दिल्ली में भी थी और वहाँ के प्रधान सुनीब लाला मगीलाल थे। लाला श्रीनिवास दास बच्चम से ही बढ़ें मेधावी और कार्य कुशल थे। इन्होंने घर पर ही हिन्दी, उदू, संस्कृत, फारसी, और अंगरेजी की शिक्षा प्राप्त की और १८ वर्ष की अवस्था में ही महाजनी कारबार और व्यापार में इतने दक्ष हो गए कि उन्हें दिल्ली की कोठी का सारा भार सौप दिया गया। इनकी योग्यता देखकर पजाब सरकार ने इन्हें म्यूनिस्पिल कमिइनर और आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया और अनेक पत्रों ने सं० १९४० में इनका नाम लेजिरलेटिव कौसिल के लिए भी प्रस्तावित किया। अपनी योग्यता और कार्य-कुशलता के कारण ये देश्य-समाज और राजकीय शासको हारा समान रूप से आहत थे।

च्यापार के कार्य में अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी इन्हें अध्ययन की कार भी और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, और अंगरेजी में प्रचुर साहित्य का अध्ययन किया था। इनकी रचनाओ से इनके विस्तृत ज्ञान का पिच्य मिलता है। अध्ययन के साथ मौलिक रचना की ओर भी इनका ध्यान रहता था। अपने व्यस्त अल्प जीवन में इन्होंने चार नाटक और एक उपन्यास लिखा; 'सदादर्श' पत्र का संपादन किया, साथ ही 'कविवचन-सुधा', 'हिरिश्चद चंद्रिका' तथा 'भारतेन्द्र' में लेख भी लिखते रहते थे। 'प्रह्लाद चिरत्र' इनकी प्रथम रचना है जो अत्यंत साधारण और कुछ अर्थों में असफल भी कही जा सकती है। सम्भवत: इसी कारण लाला जी इसे अपनी रचना कहने में संकोच करते थे और इसका प्रकाशन इनके जीवन-काल में नही हुआ मरने पर सं० १९५२ में हुआ। 'तसा संवरण' इनकी दूसरी नाटक-रचना है जो प्रथम बार 'हिरिश्चद्र भैग-जीन' में १४ फरवरी १८७४ तथा १५ मार्च १८७४ में क्रमशः छपा था और १८८३ खड्गविलास प्रेस बॉकीपुर से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। रेखक ने इसकी भूमिका में लिखा है:

इसमें कुछ लोकोपकारी विषय नहीं पाया जाता, यह केवल शृंगार विषयक पुरानी चाल का एक छोटा सा नाटक है, परंतु सज्जनों ने इस्का यहाँ तक ग्रादर किया कि गुजराती भाषा में इस्का ग्रनुवाद होकर मुम्बई के 'खुद्धिवर्धक' नामी प्रसिद्ध मासिक पत्र मै प्रकाशित हुन्ना.

लोकोपकारी त्रिपय न होने से ऐसा जान पडता है कि लेखक को यह नाटक बहुत रुचिकर नहीं जान पड़ा क्यों कि लाला श्रीनिवास दास के साहित्य की प्रथम विशेषता उसका लोकोपकारी और विश्वाप्रद होना है। फिर भी पाठकों ने इसका आदर किया और यह है भी आदरयोग्य. यह ठीक है कि इस पर प्राचीन संस्कृत नाटकों विशेषकर 'शकुतला' की वडी गहरी छाप है, परंतु १८७४ तक इतनी मौलिक नाट्य-रचना भी हिन्दी में नहीं हुई थी। 'नाटक अथवा दृश्य काव्य' शीर्षक पुस्तिका में भारतेन्दु हरिक्चंद्र ने हिन्दी नाटकों का जो कम स्थिर किया है उसके अनुसार 'नहुप' हिन्दी का पहला नाटक है, राजा लक्ष्मण सिंह की 'शकुतला' दूसरा, आरतेन्द्र का 'विद्यासुंदर' तीसरा और लाला श्रीनिवास दास का 'तपती सवरण' चौथा नाटक है। इनमें 'नहुप' नाटक के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु 'शकुंतला' और 'विद्यासुंदर' दोनो अनुवाद प्रथ है, अस्तु 'तम्ना संवरण' अपने युग की प्रथम सफल मोलिक रचना कहीं जा सकती है।

हैसक की तीसरी रचना 'रणधीर और प्रेममोहिनी' हिन्दी का प्रथम दु:सानत नाटक है। १६ वी शताब्दी में भारतेन्दु की 'चंद्रावर्ली' नाटिका और लाला श्रीनिवास दास की 'रणधीर और प्रेममोहिनी' नाटक ही सफल रचनाएँ है जिनमें 'चंद्रावली' नाटक की अपेक्षा काव्य ही अधिक है; वास्त-विक नाट्य-कला की दृष्टि से 'रणधीर और प्रेमसोहिनी' ही भारतेन्दु युग की सर्वोत्तम कृति है। यह १८७८ में लिखी गई और उसी वर्ष

भारतेन्टु-प्रवावली भाग १ प्रथम सम्करण पृ० ७५३

प्रकाशित होकर 'सदादर्श' सरिमलित 'कविवचन सुधा' के पाठकों को विना स्लय वितरित हुई। इस नाटक की पाठको और आलोचकों ने सूरि सूरि प्रशंसा की । प्रयाग के अंगरेजी पत्र 'इंडियन ट्रिब्यून' ने २३ फरवरी १८७८ में लिखा था कि 'इस रचना में आदि से अंत तक लेखक ने इगलैंड के कृत्रिम नाट्य-रचनाओं के अस्वाभाविक आडस्वरों के प्रदर्शन के विना ही निर्वाध रूप से संकलनत्रयी का निर्वाह किया है। किसी काल-दोप से यह भद्दा नहीं हुआ और विपम तत्वों के प्रयोग से कहीं असुंदर नहीं हुआ। इस नाटक में हम परोक्ष रूप से पृथ्वीराज युगीन भारत में पहुच जाते हैं और चौहान द्वारा कन्नोज की राजकुसारी के हरण का स्वम देखने लगते है। ' 9 और स्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद के संस्कृत प्रोफेसर पं० आदित्यराम भट्टाचार्य एम० ए० ने लिखा था कि 'हिन्दी रचनाओं के वर्त-सान अभावावस्था में कोई भी रचना चाहे वह मौलिक रूपांतर हो अथवा अनुवाद, स्वागत योग्य है; परंतु जव आपकी प्रस्तुत रचना के ससान एक कृति उन अनेक गुणो से युक्त है जो एक नाटकीय रचना को सुरुचिपूर्ण पाठकों के पढने योग्य बनाती है-शैली की सुकुमारता, सकलनत्रयी, चरित्रों का चरित्र-चित्रण और इन सबके साथ उद्देश्य में नैतिक सदाचरण से पूर्ण और हृदयस्पर्शी हग से दुःखात हो तो ऐसी

Throughout the piece, the author maintains all the three unities inviolate without giving it the unnatural appearance of plays of the artificial School in England. It is disfigured by no anachronisms and the beauty is marred nowhere by the introduction of heterogeneous elements. We are imperceptibly transported to the India of Prithi Raj and begin to dream of the Chohan carrying off the princess of Kanauge...

रचना त्रिगुण स्वागत योग्य है। '१ इतना ही नहीं छन्दन के 'एछेन्स इंडियन मेल' (Allens Indian Mail) ने २८ अगस्त १८८३ में छाछा श्री- निवास टास की हिन्दी रचनाओं की प्रशंसा की। हिन्दी के 'सार सुधा- निधि' 'किववचन सुधा', 'भारतिमत्र' 'सज्जन-कीर्ति-सुधाकर' (उटयपुर), 'भारतवंध' (अछीगढ़) 'ग्रुभिचंतक' (कानपुर) 'हिंदी प्रदीप' (प्रयाग) आदि पत्रोने इस नाटक की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। कछकत्ता के वँगला पत्र 'सोमप्रकाश' और वम्बई के गुजराती पत्र 'रास्तगोफ्तार' ने भी इसकी अनुक्छ आछोचना की। प्रयाग की आर्य नाट्य-सभा ने ६ दिसम्बर १८७६ को इसका अभिनय भी किया जिसे देखने अनेक महाशय दूर दूर से आए थे और अभिनय भी अति उत्तम हुआ। इस अभिनय के छिए भारतेन्द्र ने एक प्रस्तावना छिखी थी जो इस प्रकार है:

## नान्दी

( गाइए गनपति जगनन्दन । चाल में )

## गीत

जय जय हरि निज जन सुखदाई । विश्व ब्रह्म विभु त्रिभुवनराई ॥ भक्त चकोर चंद्र सुखरासी । घट घट व्यापक अज अविनासी ॥

<sup>¿</sup>In the present dearth of Hindi productions any work whether it be an original adaptation or translation, is welcome; but when a production such as that of yours combines in it the many excellent merits that make a dramatic composition readable to readers of taste, the graces of style, the unities, the delineation of character; and withal is really moral in its aims and touchingly tragical, such a work is thrice welcome.

न्त्रारज धर्म्म प्रचारक स्वामी। प्रेमगम्य प्रभु पन्नगगामी॥ करि करुणा प्रभु प्रीति प्रकासौ। भारत सोक मोह तम नासौ॥ (स्त्रधार स्त्राता है।)

स्त्रधार—हाँ प्रभु! "भाग्त सोक मोह तम नासी". देखो अंगरेजों की दया से पश्चिम से विद्या का स्रोत प्रवाहित होकर सारे भारतवर्ष को प्लावित कर रहा है परंतु हिन्दू लोग कमल के पने भांति उसके स्पर्श से अप्रव भी अलग हैं. (कुछ सोचकर) सचमुच नाटक के प्रचार से इस भूमि का बहुत कुछ भला हो सकता है. क्योंकि यहाँ के लोग कौतुकी बड़े हैं. दिल्लगी से इन लोगों को जैसी शिचा दो जा सकती है वैसी और तरह से नहीं. तो मैं भी क्यों न कोई ऐसा नाटक खेलूं जो आर्य लोगों के चित्र का शोधक हो. (नेपथ्य की आर देखकर) प्यारी! आज क्या यहाँ न आग्रोगी?

## (नटी आती है)

नटी—प्राणनाथ! मैं तो ग्राप ही ग्राती थी. किहए क्या ग्राज्ञा है ? स्त्रधार—प्यारी! ग्राज इस ग्रार्थ्य समाज के सामने कोई ऐसा नाटक खेलो जिसका फल केवल चित्त विनोद ही न हो .

नटी-जो ग्राज्ञा, परंतु वह नाटक सुखांत हो कि दु:खांत ?

सूत्र — प्यारी! मेरी जान तो इस संसार रूपी कपट नाटक के सूत्र-धार ने जगत को दुःखांत बनाया है. कैमा भी राजपाट, उत्साह, विद्या, खेल तमाशा क्यों न हो ख्रांत में कुछ, नहीं. सबका ख्रत दुःख है इससे दुःखात ही नाटक खेलों.

नटी—मेरी भी यही इच्छा थी . क्योंकि दुःखात नाटक का दर्शकों के चित्त पर बहुत देर असर बना रहता है .

सूत्र - ग्रीर नाटक भी कोई नवीन हो ग्रीर स्वभाव विरुद्ध न हो . कही तुम कौन सोचती ही .

नटी—नाथ ! दिल्ली के रईस लाला श्रीनिवास दास जी का बनाया रण्घीर प्रेममोहिनी नाटक क्यों न खेला जाय . मेरे जान तो उसका ग्राज कल हिन्दी समाज में चर्ची भी है इससे वही ग्रच्छा होगा .

स्त्र - हाँ, हाँ बहुत श्रन्छी बात है . उस नाटक में वे सब गुण हैं को मैं चाहता हूँ . तो चलो हम लोग शोब ही वेश सजें . श्रीर खेल का श्रारंभ हो .

नटी-चलिए.

(दोनों जाते हैं)

नट का गान

श्रावहु मिलि भारत भाई। नाटक देखहु मुख पाई—श्रावहु मिलि ० जब सो बढ़यो विषय इत मूरखता सब नैनिन छाई। तब सो बाढ़े भाँड भगतिया गनिका के समुदाई। ऐसो कोउ न विनोद रह्यो इन जामें जीश्र लुभाई। सजन कहन मुनन देखन के लायक हग मुखदाई।। ताही सो यह सब गुन पूरन नाटक रच्यो बनाई। याहि देखि श्रम करहु सफल मम यह विनवत सिर नाई॥ श्रावहु मिलि भारत भाई॥ श्री हरिश्चद्र (बनारस)

दु.खांन नाटक लिखना भारतीय नाट्य-परंपरा में नहीं है फिर भी यह नाटक भारतेन्दु को रुचिकर हुआ और सभी पाठक भी इससे मुग्ध रहे, यह इस नाटक की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण है।

'रणधीर और प्रेममोहिनी' के परचात् सन् १८८२ में लाला जी का प्रथम उपन्यास 'परीक्षागुरु' प्रकाशित हुआ जिसे हिंदी का भी प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। अम्बिकादत्त ज्यास ने 'गद्य-क्राज्य मीमांमा' के अत में ७६ उपन्यासो के नाम और प्रकाशन-तिथि दी है जिसके अनुसार 'परीक्षागुरु' ही हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास ठहरता है। इससे पूर्व दो उपन्यास-यथों की रचना का उल्लेख प्राप्त होता है—एक पंजाब के श्रद्धाराम फुल्लोरी की 'भाग्यवती' और दूसरा भारतेन्दु हरिश्चंद्र कृत 'पूर्णप्रभा चंद्रप्रकाश' है, परंतु पिछली कृति गुजराती से अनुवाद मात्र है जिसे मिह्नका देवी ने अनुवाद किया था और भारतेन्दु ने उसे शोधा था। 'भाग्यवती' यदि मोलिक रचना है तो निश्चय ही उसे हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास माना जा सकता है, परंतु हिंदी का प्रथम सफल और मोलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का 'परीक्षागुरु' ही है जिसका 'भारतेन्दु' पत्रिका ने 'रणधीर और प्रेममोहिनी' का सहोदर कह कर स्वागत किया था।

लाला जी की अंतिम कृति 'संयोगता स्वयम्बर' एक ऐतिहासिक नाटक है जो चंद वरदाई कृत 'पृथ्वीराज रासो' और आत्माराम केशवजी द्विवेदी कृत 'पृथिराज चहुआण' से कथा-भाग लेकर रचा गया और सार सुधा-निधि यत्र कलकत्ता से १८८५ ई० में प्रकाशित हुआ। लालाजी की ये पाँच ही कृतियाँ है, परंतु इन्हीं के वल पर वे १६ वीं शताब्दी के सर्वाधिक सफल नाटककार और उपन्यासकार माने जा सकते हैं . ये किब नहीं थे परंतु अपने नाटकों और उपन्यास में जहाँ तहाँ इनके रचे कुछ छंद ओर गीत भी मिलते हैं जो प्राय: प्राचीन ग्रंथों से अनुवादित अथवा रूपान्तरित हुए हैं।

'परीक्षागुरु' के एक प्रधान पात्र लाला बजिकेशोर में, ऐसा जान पडता है, लेखक ने बहुत कुछ अपना ही चरित्र उतार दिया है। प्रामा- णिकता (honesty) को ये सर्वश्रेष्ठ गुण समझते थे और इस गुण की विशेष चर्चा इन्होंने 'परीक्षागुरु' में तो किया ही है अपने 'सदाचरण' शिर्षक लेख में जो 'भारते दु' में सं० १९४० में प्रकाशित हुआ था, इसी प्रमाणिकता की महत्व प्रदर्शित किया है। प्रामाणिकता की इतनी महिमा गानेवाले लाला श्रीनिवास दास स्वयं भी एक प्रामाणिक

पुरुप थे और जैसा कि ऑगरेजी किव पोप ने कहा है 'एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है' लाला श्रीनिवास दास निरुचय ही परमेश्वर की एक सर्वोत्कृष्ट रचना थे और उन्होंने हिन्दी साहित्य को अनेक सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ प्रदान की जिनमें 'रणधीर और प्रेमसोहिनी' नाटक और 'परीक्षागुरु' उपन्यास उनकी अपूर्व देन हैं।

## नाटक

भारतेन्दु युग मुख्यतः नाटको का युग था क्योकि उस काल में जितने भी लेखक हुए है सवने प्रायः नाटक अवश्य लिखे है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र और लाला श्रीनिवास दास के अतिरिक्त वालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, अस्विकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, वदरी-नारायण बौधुरी 'प्रेसवन', कार्तिकप्रसाद खन्नी, काशीनाथ खन्नी, रास-कृष्ण वर्मा, केशवराम भट्ट, टामोद्र शास्त्री सप्ने, तोताराम, राधाकुष्ण दास, खड्ग वहादुर महा, गौरीदत्त, देवकीनंदन तिवारी, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपालराम गहमरी, शालियाम वैश्य, ज्वालादत्त मिश्र, लाला सीताराम, रायदेवीप्रसाद 'पूर्ण' आदि सबने नाट्य-रचना अवस्य की है ; सम्भवतः अपवाद स्वरूप केवल जनमोहनसिंह का नाम लिया जा सकता हं जिन्होंने एक भी नाटक नहीं लिखा। नाटक के इस अत्यिधिक प्रचलन का कारण उस युग के कर्णधारों का नाटक विपयक प्रोत्साहन था। भारतेन्दु के पहले और उनके समय में भी नृत्य और संगीत के साथ ही अभिनय भी नीची दृष्टि से देखे जाते थे। 'तप्ता संवरण' नाटक की प्रस्ता-वना में जब सूत्रधार नाटक की प्रशसा करता है तों नट कहता है :

यह ठीक, पर त्राव तो इस देश में कोई भलामानस नाटक करें तो उस्की वडी चर्चा हो . तप्ता संवरण पृ० १ 'मयकमंजरी महनाटक' (१८६१) की प्रस्तावना में भी सूत्रधार

कहता है:

'श्रो हो ! यह भी समय की खूत्री है, जिस देश में इस विद्या का प्रथम प्रथम प्रादुर्भाव भया श्रोर संगीत-साहित्य परिपक्ष होकर पृथ्वी भर में व्याप्त गये. श्राज वहीं के निवासी नाटक का नाम भी नहीं जानते × × (नाटक) खेलना तो दूर रहे, जो नाटक रचे या श्राभनय करे वह हात्यास्पद गिना जाता है.

यह केवल कल्पना द्वारा लिखी बात नहीं प्रत्यक्ष सत्य है क्योंकि वालकृष्ण भट्ट को एक नाटक में युधिष्टिर का अभिनय करने के अपराध में उनके पिता जी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। १७ अगस्त १८७८ के 'कविवचन सुधा' में भारतेन्द्व ने 'नाटक' शिर्षक लेख में लिखा था:

श्रव के लोगों को नाटक के श्रनुशीलन वा श्रनुकरण करने में उत्साह नहीं होता वरन इसको तुच्छ श्रौर बुरा समभ के इससे दूर भागते हैं श्रौर नाटक करनेवाले चतुरों को लोग साधारण ढोल वजानेवाले नट जानकर इस काम में श्रपनी घृणा प्रकाश करते हैं, परंतु बड़े शोच की बात है कि जो सबसे श्रच्छी बस्तु है श्रौर जिसके करनेवाले लोग महा सम्यता के निकेतन हैं इन्हीं दोनों वातों में देश के कुसंस्कार से लोगों को श्रहचि हो गई:

नाटकों के प्रति जनता में जब इतनी भयंकर घृणा और अरुचि फैली हुई थी उस समय भारतेन्दु युग के लेखकों ने बड़े उत्साह से नाटक के गुण गाकर इसके प्रचलन का अथक प्रयास किया। नाटक-प्रचलन के इस पुण्य कार्य में सबसे बड़ा योगदान स्वयं भारतेन्द्र का था। अपने 'नाटक' शीर्षक लेख में उन्होंने नाटक की महत्ता और उपयोगिता का परिचय इस प्रकार दिया था:

नाटकों का स्रिमिनय करना सहृदय जनों के समाज की कितनी प्रोति देने वाला, देश की कुचालों को सुधारने वाला स्रौर कैसा कुशल करने वाला है इसका सब गुण उन नाटक देखने ही से उन पर प्रगट हो जायगा और इसी भाँति प्रतिकूलता के वंघन से छूटकर अनुकूलता भूत्रण से भूषित होकर नाटक-दर्शन रूपी त्र्यलौकिक कुसुम कानन में घूमने फिरने से अनिर्वचनीय आनंद पार्वेंगे और उसके काव्यों के वायु के (की) टढी ग्रीर सुगवित भक्तोरों के उनके जी की कली खुल जायगी . नाटकों के श्रमिनय करने में जो स्वन्छंदता होती हैं उसे छोडकर उससे देश का कितना उपकार होता है कि इम लिख नहीं सकते . देखिये जो कि यदि एक वड़ा राजा वा कोई घनी अथवा कोई पडित किसी बुरे काम में प्रवर्त होय तो उसको इम लोग सभा में कभी शीद्या न दे सकेंगे श्रीर जो कुसंस्कार की दावाझि बहुत काल से प्रगट होकर हम लोगों के मंगलमय सभ्यता बन को जला रही है उस महादावामि को हम लोग दोष कथन वारि से घर वैठे बुम्ताना चाहैगे तो कभी न बुक्तेगी . इसमें श्रव इम लोगों को कुशलता के उद्योग बीजों को अवश्य बोना चाहिए श्रीर वह किसी एक मनुष्य के प्रयक्त से अभी श्रदुरित न होगो परतु यदि नाटकों के श्रमिनय का श्रारंभ हो जायगा तो यह सन कुचाल ग्राप से ग्राप छूट जायगी ग्रौर इसी भाँति फिर सत्र लोग अच्छी वार्तो से रुष्ट न होकर इसके प्रचार में प्रयत्न करेंगे. 'कवि-वचन सुघा' १७ अगस्त १८७२ पृ० १६७-१६८

कुसंस्कारों और कुचालों को दूर करने के लिए नाटकों के अत्यधिक प्रचलन की आवश्यकता समझ कर भारतेन्द्र ने अनेक लेखों द्वारा नाटक एचने और अभिनय करने की प्रेरणा दी है। दूसरे, हिंदी भाषा को पूर्ण नमृद्ध करने की दृष्टि से भारतेन्द्र ने नाटकों का एकांत अभाव दंखकर उसके लिखने का स्वय प्रयत्न किया और दूसरों को भी प्रेरणा दी. 'रतनावली' (सं० १८६८) की भूमिका में वे लिखते हैं: हिटी भाषा में जो सब भाँति की पुस्तकें बनने के योग्य हैं, ग्रभी बहुत कम बनी हैं, विशेष करके नाटक तो (कुंवर लद्दमणसिंह के शकुंतला के सिवाय) कोई भी ऐसे नहीं बने हैं जिनको पढ़ के कुछ चित्त को ग्रानंद श्रीर इस भाषा का बल प्रगट हो . इस वास्ते मेरी ऐसी इच्छा है कि दो चार नाटकों का तर्जुमा हिदी में हो जाय तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो . (भारतेन्दु ग्रंथावली भाग १ पृ० ४३)

नाटक को बुरा समझने वालों को निरुत्तर करने के लिए उन्होंने तर्क उपस्थित किया था:

श्रीर जो नाटक करना कोई बुरी बात होती तो सम्य सिरोमणि विद्यासागर श्रॅगरेज़ लोग इसके होने में क्यो प्रयत्न करते श्रीर वडी वड़ी रंगशालाश्रों में नित्य नित्य बढ़े बढ़े श्रिधकारी लोग क्यो वेश घारण करके नाटकामिनय करते ? जो वही कि यह नाटक भारतखंड के हेतु एक नई वात है सो नहीं देखिए पूर्व्य काल में भगवान श्रीकृष्ण चंद्र ने श्रपने पुत्र शाम्ब श्रीर श्री प्रद्युम्न को श्रीर श्रपने छोटे भाई गद को एक बढ़े समाज के साथ नाटक करने की श्राज्ञा दिया था श्रीर उन लोगों ने 'रामामिनय' नाटक किया था श्रीर इसी भाँति से भरत-खंड भूषण श्री महाराज विक्रमादित्य श्रीर महाराज भोज के समय इसका संपूर्ण कप से प्रचार था इसमें विशेष प्रमाण का कुछ काम नहीं है; उस समय के शकुतला श्रीर रत्नावली इत्यादि नाटक श्रव भी प्रमाण श्रादर्श रूप से वर्तमान हैं श्रीर पढ़नेवालों को श्रपूर्व श्रानंद देते हैं.

निवंध के उपसंहार रूप में भारतेन्दु ने नाटक-विरोधियो से साम्रह निवेदन किया था कि—

श्रहा ! हे नाटक विरोधी मानवगण श्राप लोग इस चमत्कार कार्य्य में क्यों उत्साह नहीं बढ़ाते श्रीर इस श्रानंदमय रस-समुद्र में क्यों नहीं स्नान करते श्रीर बड़े बड़े महात्मा वीर रसिक शिरोमणि दुष्यंत, युधिष्ठिर, राम श्रीर वत्सराज ऐसे लोगों के साचात् दर्शन श्रीण उनके गुण स्वभाव श्रवण की इच्छा क्यों नहीं करते ? इस हेतु श्रव यही हमारी प्रार्थना है कि श्राप लोग इस बात को सुन कर कान में कई दे के न बैठें जहाँ तक हो सके इसकी उन्नति में प्रयत्न करें जिससे हमारे देश वासियों का उपकार हो . (किववचन-सुधा, १७ श्राम्त, १८७२ पृ० १६८) इसके अतिरिक्त 'रणधीर प्रेममोहिनी' की प्रस्तावना के अंत में भारतेन्द्र जी ने जो गीत दिया है उसमें भी नाटक रचने और देखने का आग्रह स्पष्ट है । भारतेन्द्र के साथ ही अन्य लोगों ने भी नाटक-प्रचलन के लिए नाटकों के गुण प्रदिश्तित किये । 'तसा संवरण' भी प्रस्तावना में नट और सूत्रधार की वात सुनिये :

नाट—म्राज तो लाला श्रीनिवास दास रचित 'तप्ता संवरण' नाटक करिये म्रोर यह भी वतलाइये नाटक करने से क्या लाभ होता है.

सूत्रधार—क्या तुम नहीं जान्ते ? प्रथम तो मन बहलाने के लिए यह बहुत उत्तम उपाय है, दूसरे नाटककार समय पर श्रपना रूप वाणी स्वभाव बदल सक्ता है, तीसरे नाटक के द्वारा सैकड़ें हमारों वर्ष की बातें प्रत्यस्वत् दृष्टिगोचर हो जाती हैं इसलिए राजा लोगों को इस्का श्रभ्यास करना श्रत्यत श्रावश्यक है.

नट-यह ठीक, पर अब तो इस देश मैं कोई भलामानस नाटक करें तो उस्की बड़ी चर्चा हो .

न्त्र०—हाँ, ग्रन तो ऐसे ही है, पर पहले यह नात न थी, क्योंकि होती तो कालिदासादि महाकिन नाटक न रचते ग्रीर नाटक उत्तम कान्यों की गणना में न होता . देशांतर में तो इस्का ग्रन भी नड़ा प्रचार है . ईश्वर करें यहाँ के मनुष्य भी इस्का ग्रानद लें .

तता सवरण-प्रथम सस्करण, पृ० १-२,

िंग्णधीर और प्रेंससाहिनीं के निवेदन में भी लाला जी लिखते हैं :

पुलकों में पीट्रार्क के लेखानुमार 'जाम जमशेद' की तरह मंगार की सर चीजें दिखाई देती हैं, परंतु जो लोग पुस्तक पदकर हस्की राह में हन चीजों का रूप अपने मन में नहीं बना मन्ते उनके लिए नाटक की रीति चहुत हितकारी है. 'मर टाम्म श्रोवरवरी' लिखता है कि संमार में 'पाट- याला की श्रपेन्ना भी नाटकशाला ज्यादा जरूरी है क्योंकि पढ़ने की श्रपेन्ना श्रान्य से लोग ज्यादा मीखते हैं.' देखा नाटक में वर्तमान्ह श्रयवा हजारों वर्ष पहले की चाहे जिम बात को इस ममय श्रयनी श्रींची से देख सन्ते ही.

और 'संयोगना स्ययंवर' में भी नाटक के प्रचार की ही भावना की सामने रखकर नट और सृत्रधार में हम प्रकार का संवाद कराया गया है:

नट—नाटकों के छाभिनय करने में चित्त विनोद के सिवाय छौर क्या गुगा है, छौर हमका प्रचार शिष्ट जनों में कब मे पाया जाता है ?

ग्त्रधार—इसमें सबसे विशेष गुण तो ये प्रतीत होता है कि श्रिमस्य कत्तां श्रपने चित्त पर एगा श्रिकार रख सक्ता है श्रीर उसका भाव
चाहे जिस गीत से प्रगट कर सक्ता है. श्रिमनय देखनें से दर्शकों के
चित्त पर उस चित्र के प्रत्यच्च देखनें का सा श्रनुभव हो जाता है.
बहुत प्राचीन काल में देखता स्वर्ग में इसका मुखानुभव करते श्राए हैं
जिस निक्रमीविशी में जद्मी स्वयंवर ब्रुत्तांत लिखा है श्रीर उत्तर गमचित्रिंग में तो श्री गमायन के श्रिमनय से माज्ञात, खबेंश्वर रामचंद्र जी
के चित्र पर वहें भागे श्रमर होने का भाव दरसाया गया है.

संयोगना स्वयंवर पृ० ४.

भारतेन्द्, लाला श्रीनियाम दाम और अन्य अनेक 'समकालीन' रेमकों के प्रयाम में नाटकों का प्रचलन भी पर्याप्त हुआ। 'सत्य हिस्चद्र' की प्रस्तावना में भारतेन्द्र ने घड़े संतोप में लिखा है: घन्य है विद्या का प्रकाश कि जहाँ के लोग नाटक किस चिडिया का नाम है इतना भी नहीं जानते थे, भला वहाँ अब लोगों की इच्छा इघर प्रवृत्त तो हुई।

और स० १९४० में लिखी अपनी 'नाटक' पुस्तिका में उन्होंने तव तक वने लगभग ५० नाटकों की सूची भी प्रस्तुत की। भारतेन्द्र की मृत्यु के परचात् भी नाटक-रचना का क्रम उसी वेग से चलता रहा और १९०० ई० तक सेंकडों नाटकों की रचना हो गई। इन नाटकों से हिंदू समाज में प्रचलित कुसंस्कारों, अज्ञानजनित कुचालों और कुरीतियों के निवारण का सफल प्रयत्न हुआ, हिन्दी साहित्य का भड़ार भरा और हिंदी भाषा को वल प्राप्त हुआ। अस्तु, भारतेन्द्र युग को नाटकों का युग कहना युक्तिसंगत और समीचीन है।

इस नाटक-युग में जहाँ भारतेन्द्र ने अनुवाद और मौलिक सब मिला-कर लगभग देड़ दर्जन रूपक लिखे, वालकृष्ण भट्ट ने लगभग बीस रूपक और राधाचरण गोस्वामी ने सात-आठ, वहाँ लाला श्रीनिवास दास ने केवल चार ही नाटक लिखे। परंतु इन चार ही नाटकों के वल पर ये भारतेन्द्र युग के किसी भी नाटककार से पीछे नहीं हैं। इन चार नाटकों में भी 'रणधीर और प्रेममोहिनी' उनकी सर्वोत्तम रचना है और यद्यपि इस पर शेक्सपीयर के 'रोमियो जूलिएट' तथा संस्कृत के नाटकों की द्याया अवस्य पढ़ी है, फिर भी इस रचना में लाला श्रीनिवास दास की प्रतिभा पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है। इस मौलिक नाटक का जितना आटर हुआ, उतना भारतेन्द्र के भी किसी नाटक का नहीं हुआ।

'रणधीर और प्रेसमोहिनी' में दो राज परिवारों की कथा कही गई है। एक परिवार सूरत के महाराज का है जिसमें महाराज के अतिरिक्त उनका पुत्र रिपुद्रमन सिंह और कन्या प्रेममोहिनी है। प्रेममोहिनी के साथ उसकी दो सिख्यों मालती और चम्पा हैं। दूसरा परिवार रणधीर सिंह

का है जो पाटन का निर्वासित राजंकुमार है और सूरत में आकर राज-महल के पास ही अपरिचित परदेशी बनकर ठहरा है। निर्वासित होने पर भी इस परदेशी क्षत्रिय के पास विदूपक के रूप में चौबे जी, कारिन्दा के रूप में सुखवासीलाल, मोदी के रूप में नाथूराम, भृत्य जीवन और गुरु तथा पुरोहित के रूप में पंडित सोमदत्त हैं। दैवयोग से शिकार खेलने में रिपुद्मन और रणधीर सिंह की मित्रता हो जाती है और सिखयों के द्वारा रणधीर की धीरता, वीरता और सोन्दर्य आदि गुणों की चर्चा स्न प्रेममोहिनी भी उसकी ओर आकृष्ट होती है। परतु उन दोनों के पिता सुरतपति का रणधीर के प्रति अकारण द्वेष भाव है, संभवतः इसलिए कि इस अभिमानी राजा को रणधीर के राजकुमार होने की बात ज्ञात नही है, वे उसे एक साधारण परदेशी क्षत्रिय मात्र जानते हैं। प्रेममोहिनी के स्वयंवर में रणधीर के अनाहूत प्रवेश और निर्भीक व्यवहार से सूरतपति का कोध और प्रेममोहिनी का प्रेम द्विगुणित हो उठता है और स्वयंवर में आए हुए नरेशों की कायरता तथा रिपुद्सन के भैत्री-निर्वाह और रणधीर की वीरता के कारण नाटक का दुखद अंत होता है। कथा का विकास सरल रेखा में हुआ है जिसमें देव-संयोग और आकस्मिक घटनाओं का पूरा योग है . देवयोग से रणधीर पाटन से सूरत आकर राजमहल के पीछे ठहरता है जहाँ प्रेममोहिनी की सखियाँ उसे और उसके करतब देख देखकर मुग्ध हो राजकुमारी से उसका गुण वर्णन करती हैं। देवयोग से ही जब रिपुदमन को मारने के लिए सिंह पंजा उठाता है तभी अचानक रणधीर आकर सिंह के पेट में कटार मार रिपुदमन के प्राण बचाता है और दोनों में भैत्री स्थापित हो जाती है; फिर दैवयोग से ही सूरतपति की स्वयंबर-सभा में सरोजनी नृत्य करती हुई गाती है और रणधीर पिछले दिन की भूल सुधारने के लिए गले से मोतियों का हार निकाल कर देता है और इसी के कारण सारा बखेड़ा खडा होता है जिसमें रिपुद्मन, रणधीर और अन्य अनेक लोगों की मृत्यु का योग उपस्थित होता है। किंतु केवल इन आकस्मिक घट-नाओं एवं देव-संयोग से ही नाटक का दुखद अंत नहीं होता, स्रतपित के अहंकार और रणधीर तथा रिपुटमन की राजपूती आन वान-शान के कारण भी अनेक लोगों को व्यर्थ प्राण देने पहते हैं। सब मिलाकर 'रणधीर और प्रेममोहिनी' का कथानक अत्यंत सरल है और इसमें आकस्मिक घटनाओं के सहारे ही कथानक आगे बढ़ता है।

इस नाटक की सबसे वड़ी विशेषता इसका चरित्र-चित्रण है। नाटक का नायक रणधीर एक श्रूर बीर क्षत्रिय राजकुमार है जो अपने विविध गुणों में अद्वितीय दिखाया गया है। धीरोदात्त नायक के इसमें सभी गुण हैं—यह सत्यवादी, आचारवान, विद्याव्यसनी और अद्वितीय रूपवान् तथा योदा है, जिसमें यश की कामना और निःस्वार्थ भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसका सोन्दर्थ अपूर्व है। प्रेममोहिनी की सखी माठती चंपा में उसके रूप-गुण का वर्णन करती हुई कहती है:

सली उसकी स्मर्ण करते ही श्रीर के रोम खड़े होते हैं, उसका सब ग्रंग साँचे दला बना है, मैने तो ऐसी सजधन का जवान सब उमर में कभी नहीं देला है जिस समय वो श्रपने "पवन वेग" घोड़ों को किले के मैशन में फेरकर श्रपना कर्तब दिखाता है, उस समय श्रीर राजकुमार उस्की फुर्ता देख चिकत हो, चित्र बन जाते हैं, उसके श्रीर में चुस्त पोशाक ऐसी जमकर बैठती है कि बहुत से राजकुमार उस्की नकल करते हैं; जिस समय उसके मनोहर मुख़ की रसमरी मुसकान ग्रीर शरमाते नेत्रों को मटमाती चितवन मेरे ध्यान में ग्राती है, मेरी तो सुधबुध ठिकाने नहीं रहती, में उस्की श्रलवेली छिन कहाँ तक वर्णन कहाँ, सब नगर उस्की मोहिनी मूरत देख मोहित हो रहा है.

वीरता में भी वह अहितीय है। सूरत का सेनापित जब उसे युद्ध के लिए ललकारता है तब वह विना फल का एक भाला मारकर नेनापित को पाँच सात गज ऊँचा उछाल देता है और सूरत के महाराज जय घवड़ा कर स्वयंवर सभा में आए हुए सभी राजाओं को सम्बोधित कर कहते है:

जो वीर इस समय हमारे सेनापति को बचावेगा वोही आज की शस्त्र विद्या में जीतनेवाला समका जायगा।

तत्र अन्य राजाओं के उठने से पहले ही वह घोडे समेत उछल-कर सेनापति को गिरते गिरते रोक छेता है और सूरतपति के आगे लाकर खडा कर देता है। उसी सभा में जब उसकी निभीकता और - रहता के लिए दंड देने को नगर का राजा उसके ऊपर झपटता है तव वह बड़ी आसानी से उसका कटार छीन अपने दुपट्टे से उसकी मुसके वॉधकर सभी राजाओं को चुनौती देते निर्भय सभा से निकल जाता है और फिर अपने मित्र रिपुद्मन की सृत्यु का समाचार पा शस्त्र लेने के लिए भी नहीं ठहरता और रिपुद्मन के धनुप से ही असंख्य राजाओं से युद्ध करने लगता है। उस युद्ध में अकेले ही उसने जो चीरता प्रदर्शित की उससे छव और अभिमन्यु की याद आ जाती है। म्योर सेन्ट्रल कालेज के संस्कृत प्रोफेसर आदित्यराम भद्दाचार्य ने रणधीर सिंह की वीरता के लिए लिखा था कि यह नाटक का एक दोष है क्योंकि कलियुग में इस प्रकार के वीर के पेदा होने की सम्भावना नहीं है, त्रेता में ही ऐसे वीर होते थे जो अकेले अक्षोहिणी सेना से युद्ध कर सकते थे। रणधीर की वीरता वास्तव में कलियुग में आश्चर्यजनक ही है।

परंतु रूप और वीरता से भी अधिक उल्लेखनीय उसका शील स्वभाव है। रिपुदमन के प्राण बचाकर वह अपना उपकार जताने के लिए रुकता नहीं वरन् यह सोचकर कि मुझे देख यह वीर वृथा ही लिजित होगा वह जाने लगता है। आचारवान् तो वह इतना है कि स्त्रियों की परछाई से भागता रहता है। सरोजनी जब रणधीर से अपना नृत्य और गान का गुण दिखाने की प्रार्थना करती है तब वह मन ही मन कहता है: न मेरी इन वातों में रुचि, न ये काम मेरे करने लायक, मैं भ्रव तक एकांत के सहारे बचा हूं, नहीं कुसंग से बढ़े वढ़े तपस्वियों का तप भंग हो गया, तब मेरी क्या गिन्ती थी.

और जब प्रेममोहिनी अपने स्वप्न में देखे हुए हंस की चर्चा करती हुई कहती है कि उसने चुगे पर चोंच भी न डाली तब मालती हँसकर कहती है:

वो भी रणधीर की तरह स्त्रियों से लजाता होगा .

लोभ तो उसे जैसे छू भी नहीं गया है। सूरतपित की स्वयम्बर-सभा में प्रवेश करते समय जब बात ही बात में सेनापित से विवाद उपस्थित हो जाता है और वह उसे छः सात हाथ ऊपर फेक देता है उस समय सूरतपित घोपणा करते हैं कि जो कोई सेनापित को बचावेगा वही आज की शस्त्र-विद्या में सफल माना जायगा, तब वह घोड़े समेत उछलकर सेनापित को गिरते गिरते वचाकर सूरतपित के सामने ला खड़ा करता है, परंतु उसके इस कार्य से जब सूरतपित प्रसन्न होने के बदले उदास हो जाते है तो वह मन ही में कहता है:

तुम्हारे उदास होने से मेरा क्या नुकसान ? मैंने किसी तरह के लालच से ये काम नहीं किया मैं तो केवल जस चाहता हूँ. आर उसका निर्लोभ तो इस सीमा तक पहुँचा हुआ है कि प्रेम-मोहिनी जैसी सुंदरी को अपने पास एकांत में पाकर भी वह लुट्ध नहीं होता और जब प्रेममोहिनी उसपर अनेक प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करती है तब वह दो टूक जवाब देकर चला जाता है कि:

ऐसी वातों से तो कामी पुरुष मोहित होते हैं, मेरे ऊपर तुमारा मोहिनी मंत्र नहीं चल सक्ता.

पिता, सौतेली माता, मित्र और आज्ञाकारी भृत्य जीवन सबके साथ उसका शील-निर्वाह उत्तम कोटि का है। जिस पिता ने उसकी स्रोतेन्ती माता के वहकाने पर उसे निर्वासित किया था, वही उसकी मृत्यु पर विलाप करता है:

हा! रणधीर! प्राण जीवन! आज्ञाकारी! शीलसिंधु बेटा! ऐसे श्रमोध बली होकर सटा मेरी आज्ञा में रहते थे, मेरे डर से थर थर काँपते थे × × × × मेरी आज्ञा से प्रसन्न होते थे, अपनी सौतेली मा को निज माता से बढ़कर मान्ते थे.

जीवन तो अपने स्वामी के वियोग में संसार-त्यागी बन जाता है। वह रणधीर सिंह को तपस्वी समझता था। सुखबासीलाल को उसने चेतावनी दी थी:

रणधीर सिंह तपस्वी या उस्का माल कच्चे पारे की तरह तुमकों कभी नहीं पचेगा.

वह सदाचारी व्यक्तियों का आदर करता था, परंतु सुखबासीलाल जैसे धूर्त और वेईमानों पर दया करना नहीं जानता था। उसके चरित्र में दब्ता थी, सरोजनी के प्रेम-निवेदनों की उसने बड़ी दब्ता से अवहेलना की।

परंतु शक्ति, शील और सौन्दर्भ की अपेक्षा कहीं अधिक रणधीर सिंह मे नीतिमत्ता का प्रभाव है। रिपुद्मन जब उससे मित्रता करना चाहता है तब पहले तो वह जैसे आनाकानी करता सा दिखाई देता है, वह स्पष्ट कहता है:

संसार में किसी तरह के प्रयोजन बिना कोई किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता, पर जो लोग लौकिक चतुर हैं, वे श्रादि में दूसरे से मिल्ती बार श्रपना कुछ प्रयोजन नहीं जताते, प्रीति हुए पीछे दूसरे पर सब तरह का बोभा डालकर श्रपना प्रयोजन प्रगट करते हैं, उत्समय सकोच में श्राकर या तो दूसरे को उनका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ता है या दोनों में परस्पर बिगाइ हो जाता है. ऐसे संकोच श्रथवा बिगाड़ होनें के बदले श्रादि में प्रीति करनें वाले का प्रयोजन समभ लिया जाय, श्रीर उस्का काम हो सके तो उसके कहनें से पहले कर दिया जाय, न हो सके तो उस्कों पीछे के लिये घोखे में न रक्खा जाय; ये बात मेरी राह में अच्छी हैं.

परंतु जब रिपुद्मन आग्रह करता है कि उसे केवल उसकी प्रीति चाहिये, उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है तो वह उसकी मित्रता स्वीकार कर लेता है परंतु फिर भी उसे ठोंक वजाकर समझ लेना चाहता है कि वह कैसा व्यक्ति है। वह मन में सोचता है:

जब इनसे प्रीति करनी ठैरी तो पहले इन्का सुभाव जान्ना चाहिये क्योंकि जिस्का सुभाव मिल्ता है उस्से उसकी प्रीति होती है. आज इनके आगे हॅसी चोहल की बार्ते कर, गार्ने की चर्चा छेड़, शास्त्र का प्रसंग ला, इनके मन की रुचि परख लें.

इस परीक्षा में वह रिपुद्मन को अपने से भी अधिक नीतिवान् और सतर्क पाता है, क्योंकि सरोजनी से वात करनेवाले व्यक्ति का पता लगाने में जब उसे धोखा हो जाता है और चौबेजी को ही वह दोपी समझ लेता है तब रिपुद्मन की प्रेरणा से वह फिर से उखाड़ पछाड़ करके ठीक बात का पता लगाता है। इसके लिए वह रिपुद्मन का कृतज्ञ होता है और आज के न्याय से प्रसन्न होकर कहता है:

शरीर के सुख से मन का सुख विल्कुल ग्रलग है . मन के सुख विना शरीर के सुख कुछ काम नहीं ग्राते. शरीर के दुख से मन व्याकुल होय तो शरीर के सुख से मन को संतोष ग्रा जाता है परंतु शरीर के सुख से मन सुखी नहीं होता . मन सब वातों में शरीर का सहायक है परंतु मन की शक्ति से (जिस्मे शरीर नाम मात्र सहायक हो) ग्राज के इन्साफ़ का सा कोई ग्रलोकिक काम वन जाता है तब मन को ग्रसली सुख होता है ग्रीर इस्के ग्रागे शरीर का सुख कुछ नहीं जचता .

रणधीर सिंह की नीतिमत्ता का इससे भी उत्कृष्ट उदाहरण उस समय प्राप्त होता है जब प्रेममोहिनी और उसकी सिखयाँ उसे विश्राम करने के लिए निसंत्रित करके अपना सब समाचार सुनाने का लोभ देती हैं। उस समय वह उनसे अलग होने की इच्छा से दो टूक जवाब देता है:

न इमको किसी का डर न किसी के चरित्र जाने की इच्छा . इम कभी स्त्री के बचन पर नहीं चले इमको चमा करो .

और जब सिखर्यों अनुनय-विनय और छल-कपट से रणधीर सिंह को प्रेममोहिनी के प्रति अनुरक्त कराने के लिए किसी बहाने से चली जाती हैं और प्रेममोहिनी अनेक वाक् कौशल से अपना प्रेम प्रकट करती है तब चह सोचता है:

इस्की कल्पलता सी बाणी से प्रेम सुगन्धित पुष्प तो जरूर माड़ते हैं परंतु इस्के त्रागे से हटकर इस्की परीचा लेनी चाहिये.

और परीक्षा लेने के लिए उसे झिड़क कर वह एक चृक्ष की ओट में खड़ा होकर उसका प्रलाप सुनता और प्रेम-चेष्टाओं का निरीक्षण करता है और जब उसे उसके निष्कपट प्रेम का पूर्ण प्रमाण मिल जाता है तभी उससे प्रेम करता है।

रणधीर सिंह की इस छोटी अवस्था में इतनी अधिक नीतिमत्ता और सतर्कता कुछ अस्वाभाविक सी जान पड़ती है। उसकी सारी नीतिमत्ता पर शेक्सपीयर के 'हैमलेट' नाटक के वृद्ध नीतिज्ञ पोलोनियस और 'टेम्पेस्ट' के प्रास्पेरों की छाया स्पष्ट दिखाई पडती है। पोलोनियस ने अपने पुत्र लायरटीज़ को फ्रांस की यात्रा करते समय कुछ नोत्युपदेश किया था जिसका पालन लायरटीज़ ने तो संभवतः नहीं किया था परंतु रणधीर ने अच्छी तरह से किया। उसी प्रकार प्रास्पेरों अपनी पुत्री और उसके प्रेमी के प्रेम की परीक्षा के लिए एक बृक्ष की आड में छिपकर उनके प्रेम-संलाप सुनता था और उनके सचे प्रेम का प्रमाण पाकर ही उसने दोनों को विवाह-सूत्र में बॅधने की अनुमति दी परंतु यहाँ तो रणधीर सिंह स्वयं प्रेममोहिनी के प्रेम की परीक्षा लेता है। नीतिमत्ता एक अच्छा गुण है, परंतु रणधीर सिंह जैसे एक शील, शक्ति, सौन्दर्य से युक्त

नवयुवक में वह सीमा को पार कर गई है इसी कारण वह अस्वा-भाविक हो उठी है। 'परीक्षागुरु' में भी लाला श्रीनिवास दास ने सावधानी और सतर्कता की श्रेष्ठतम गुणों में गणना की है, परंतु रण-धीर की इतनी अधिक सतर्कता एक राजपूती आन, वान, शान वाले व्यक्ति में शोभा नहीं देती। सच तो यह है कि नीतिमत्ता के प्रीति लेखक के विशेष आग्रह ने ही रणधीर सिंह को इतना अधिक सावधान और सतर्क वना दिया कि वह अस्वाभाविक सा दिखाई पड़ने लगा है।

मित्रता और प्रेम के सम्बन्ध में यह सतर्कता और सावधानी जहाँ अस्त्राभाविक सी जान पड़ती है वहाँ अपने कर्तव्यों के प्रति उसकी सावधानी और सतर्कता उसकी बुद्धिमत्ता का चोतक है। उसे विद्या का व्यसन है और रिपुद्मन जेसे मित्र के आ जाने पर भी वह नियमित विद्याभ्यास नहीं छोड़ता और पिटत सोमदत्त से प्रश्न कर करके ज्ञान और नीति की शिक्षा प्राप्त करता है। चोंबे जी से पिरहास की बाते करने में कुछ समय नष्ट हुआ उसका उसे पश्चाताप होता है कि:

देखो आज हॅसी हॅसी की वातों में इतना समय वृथा चला गया. इतनों देर विद्या पढ़ने में मन लगाते तो कितना लाभ होता. कालिदास और भवभूत्यादि कवियों की आयु साधारण लोगों से अधिक न थी, परतु वे समय की महिमा जान्ते थे, इस कारण उनका नाम आज तक अमर है.

परंतु ऐसे सतर्क और सावधान व्यक्ति से भी एक भूछ हो ही गई जिसका वहुत वड़ा मूल्य उसे और उसके मित्रों को चुकाना पड़ा। स्वयम्वर-सभा में सरोजनी को नाचते और गाते देखकर रणधीर सिह को सहसा स्मरण हो आता है कि उसने पिछले दिन के वखेड़े में सरोजनी को कुछ पुरस्कार नहीं दिया और पिछले दिन की भूल का परिमार्जन करने के लिए स्थान और काल की वात सोचे विना ही वह अपने गले से मोतियों की माला निकाल कर सरोजनी को देता है। उसके इस कार्य को स्वयं रिपुद्मन भी अच्छा नहीं समझता और जब सूरत के महाराज ने कहा:

कहो ये इस काम से कलंकी हुआ कि नहीं ? तो रिपुद्मन को भी विवश होकर कहना पड़ा :

कलकी तो चंद्रमा भी है, मै इतने अश में रणधीरसिंह की बड़ाई नहीं करता.

परंतु उसे कलंक ही मात्र लगा हो ऐसी बात नहीं, इसी एक छोटी सी घटना ने भविष्य की सभी दुखद घटनाओं का बीज बोया। उसके इसी कार्य से अपमानित अनुभव कर सब राजा उसके विरुद्ध हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप जो युद्ध होता है उसमें रिपुद्मन और रणधीर की मृत्यु होती है और उन्हीं के वियोग में प्रेममोहिनी और पाटनपित का भी अंत होता है।

रणधीर सिंह की अपेज्ञा रिपुद्मन अधिक गम्भी है और सरल है। वह रूपवान्, गुणवान्, शीलवान् और वीर योद्धा है। राजाओं की संपूर्ण सेना से वह अकेले अपनी सेना ले युद्ध करता है। जीवन उसकी वीरता का वर्णन करता है:

रिपुदमन की बीरता देखकर में तो चिकत हो गया. श्रापके लिए वो बीर श्रपनें मरनें का डर छोड़कर लड़ता है. उसके हात से कितनेक राजा श्रीर सेनापित मारे गए उसके वेग से बैरी की सेना काई सी फटती चली जाती है, पहाड़ से हाथियों पर उसकी तरवार विजली सो गिरती— परंतु उसकी वीरता से कही बढकर उसकी मित्रवत्सलता है जिसके कारण वह अकेले जान पर खेलकर अपने मित्र की रक्षा करता है। मित्र के लिए वह पिता से भी कह बैठता है:

मैंने ग्राज तक श्रापकी ग्राज्ञा विना कभी किसी काम का मनोर्थ भी नहीं किया ग्रीर श्रागे को श्रापकी श्राज्ञा पालन करने का निश्चय विचार है परंतु जिस विषय में श्राज्ञा न निभ सके उस्में प्रथम ही त्र्यापको त्राज्ञा देनी मुनासिन नहीं . त्र्याप जान्ते हैं कि मन त्र्यपनी पूर्ति हुए निना किसी के भय श्रथवा लिहाज से नहीं बदल सक्ता .

रणधीर जव उसकी परीक्षा लेता है तव उसे आइचर्य सा होता है कि

इनके मन का भेद लेने वास्ते मैंने ये उपाय किए थे परंतु इनको सब वातों में एक सा पाया •

वह रणधीर का योग्य सखा है, उसमें रणधीर के समान ही नीतिमत्ता और बुद्धिमानी है। रणधीर कहीं कही धोखा भी खा जाते हैं परंतु रिपुद्मन सर्वत्र सतर्क और सावधान रहता है। मित्र का रहस्य जानते हुए भी वह अपने पिता पर प्रकट नहीं करता क्योंकि मित्र से उसे रहस्य प्रकट करने की अनुमति नहीं मिली। वह रणधीर का योग्य सखा और प्रेममोहिनी का योग्य सहोदर है।

नाटक की नायिका प्रेममोहिनी का चिरत्र भी नाटककार ने वडे कोशल से चित्रित किया है। उसकी अनुपम सुंदरता का परिचय तो प्रारंभ में ही चम्पा और मालती के वार्तालाप से मिल जाता है। स्वयम्बर-सभा के लिए स्रतपित ने प्रेममोहिनी की जो प्रतिमा बनवाई है उसे देखकर चम्पा सुग्ध भाव से चित्रकार की प्रशंसा करती हुई कह उठती है:

सखी! इस्का रचनेंवाला ब्रह्मा से क्या कम है! इसकी लाज भरी चितवन, रस भरे होट श्रीर हास्य भरे कपोल कैसे सुहावनें लगते हैं!! तव मालती कहती है:

वस वहन ! द्यमा करो, तुमारी परख मैंनें देख लो, तुम इसकी इतनी वड़ाई करती हो पर मुफ्तको तो प्रेममोहिनी के आगे ये कुछ भी नहीं जचती. उसको दैव नें अनुपम बनाया है उसके सुभाव की लायकी और चतुराई तो अलग रही, उसके मुख की ज्योति पल पल में चंद्रकला सी बढ़ती है, उसके शरीर को लावर्यता (के लावर्य) से एक एक गहने के, तीन तीन, चार चार रूप दिखाई देते हैं, उसके शरीर की सुगंधि से भौरे मतवाले होकर गूजते हैं . सो इसमें कहाँ से आवेंगे ?

नाटको की परम्परा के अनुसार प्रेममोहिनी भी अनुपम रूपवती है और परम्परा के अनुसार वह भी नायक के रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर मोहित होती है और उसके लिए वन-उपवन में भटकती फिरती है, परंतु साथ ही वह बुद्धिमती है और नीति-पथ का अनुसरण करने का प्रयत्न करती है। अपनी सखियों की वातचीत के बीच में वह जाना मुनासिव नहीं समझती क्योंकि यह कार्य नीति-विरुद्ध है, परंतु फिर भी यौवन के स्वभाव से विवश हो अपने स्वयम्बर की चर्चा करती हुई दोनों सखियों की वात वह छिपकर सुनती है। मालती द्वारा रणधीर के रूप-गुण की चर्चा सुनकर उसके हृदय में एक हलचल सी मच जाती है, परंतु वह बुद्धिमती नायिका जानती है कि वह पराधीन है, पिता की इच्छा से उसे चलना है, इसी कारण उन वातों के सुनने का उसे हु:ख है। वह मन में सोचती है:

ये बाते मैनें क्यों सुनी! मनुष्य का मन एक सरोवर के समान है, जैसे सरोवर में तारे, आकाश, चंद्रमा, बच्च और पर्वतादिक की अनेक परिछाहीं पड़ती है, इसी तरह मनुष्य के मन में भी अनेक वातों का ध्यान बना रहता है; और जैसे सरोवर में एक कंकरी डालनें से वे परछाहीं विगड़ जाती हैं इसी तरह मनुष्य के मन में भी किसी बात का नया विचार आनें से पहले सब विचारों में हलचल पड़ जाती है; हा! ये सब जाननें का दुख है, जो इस बात की भनक मेरे कान तक न पहुँची होती, तो मुक्तको इस पंचायत से क्या काम था,

उसके हृदय में एक संघर्ष की सृष्टि होती है। एक ओर तो रणधीर के रूप-गुण की प्रशसा सुन वह उसपर आकृष्ट होती है दूसरी ओर अपनी पराधीनता के बोध से संकुचित होती है। मालती जब उसका रहस्य समझकर कहती है:

मुभको नहीं मालुम था कि तुमारे मन को भी उस चंद्रमा ने "चंद्रकाति मिण्" बना लिया .

तव वह लिजित होकर अपना संवर्ष प्रकट करती है:

नहीं सखी मैं मोहित नहीं हुई, जैसे दूज के चंद्रमा को संसार "पुण्य दशन" समक्त कर देखता है, तैसे रणधीर सिंह को एक बार देखनें की मेरे मन में इच्छा है, परंतु मैं सुमाव की परीचा हुए त्रिना प्रीति नहीं किया चाहती; क्योंकि गुण की प्रीति के समान रूप की प्रीति मन में नहीं होतो केवल आँखों में रहती है, और रूप घटनें अथवा उस्से अधिक मिलनें पर वो तत्काल घट जाती है.

वह केवल रूप ही नहीं चाहती गुण भी चाहती है, फिर भी रणधीर सिंह के प्रति उसके हृद्य में पूर्वानुराग का उद्य अवश्य हो गया, इसी कारण वह रणधीर के देखने का प्रयत्न करती है और जब पहली बार उसे देख नहीं पाती तो सम्भवतः उसकी उल्कठा और बढ़ जाती है। स्वयम्बर-सभा में रणधीर की निर्भीकता और कोशल देख उसे विना पहचाने वह उससे प्रेम करने लगती है। दूसरी ओर रणधीर के रूप-गुण की प्रशसा सुन उसके हृद्य में पहला प्रेम या ही, अस्तु इस दुविधा में कि जिसके रूप-गुण की प्रशंसा पहले सुनी थी उस रणधीर से प्रेम करे, अथवा प्रथम दर्शन में ही मुग्ध कर देनेवाले इस शूरवीर से, वह कह उठती है:

त्राज समुद्र ने त्रपनी मर्जादा छोड़ दी, सूर्य चंद्रमा की चाल बदल गई, त्राग्न में दाहक शक्ति नहीं रही, पवन की वाहक शक्ति जाती रही.

मालती उसे सुझाती है कि हो सकता है ये दोनों ज्यक्ति एक ही हो और प्रेममोहिनी इसका विश्वास करके प्रसन्न हो जाती है। फिर तो उसका प्रेम उमड़ कर सभी मर्यादाएँ भंग कर देती है। प्रथम दर्शन से पूर्व ही पूर्वानुराग उसके अंतर को विकल कर चुका था, अब वह विकलता सीमा पार कर उसे अपने प्रियतम की खोज के लिए प्रेरित करता है और वह हार खोजने के बहाने नजर बाग में पहुँचती है। उसका रहस्य सखियों से छिपा नहीं रह पाता। मालती कह उठती है:

मेरे जान तो तुम हार हूँ ड़ने का मिस करकें रणधीरसिंह को हूँ ड़ने यहाँ आई हो.

और प्रेममोहिनी के पूछने पर कि त्ने यह बात कैसे जानी वह कहती है:

इस्समय तुम पत्तों की ब्राइट सुनकर चारों तरफ़ देखने लगती हो. प्रेममोहिनी को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं। उसे स्वयं इसका आइचर्य है कि उसकी प्रकृति एकाएक कैसे बदल गई, वह नीतिवती बुद्धिमती होकर भी कैसे अपना धेर्य खो बैठी। वह स्वयं सोचती हैं:

मेरा सुभाव एक संग कैसे बदल गया ? प्रेम की वर्ष से अनुराग की 'नदी' पल पल में बढ़ती है, तरह तरह के मनीर्थ 'मंवर' और मिलाप की तरगें 'लहर' के समान उठ रही हैं, कुल मर्जाद के बृल् बिना परिश्रम बह गए, घीरज की नाव हात नहीं आती, इंद्रियाँ 'परदेशी' की भाँत दूर हुई जाती हैं, उस शोभा 'समुद्र' से मिले बिना इस (नदी) के शांत होने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता. हाय ये नदी रक्षने से पल, पल में दुगनी होती है.

प्रेम के इसी अप्रतिहत वेग के कारण रणधीर और प्रेममोहिनी के प्रथम मिलन के समय रणधीर की रुक्षता के विपरीत प्रेममोहिनी का कातर प्रेम-निवेदन अस्वाभाविक नहीं जान पडता। जब वह व्याकुल होकर कहती है:

हे जीवितेश्वर आपके वियोग से मैं प्राण छोड़ती हूँ पर आपके चरण मुक्तसे नहीं छोड़े जाते. मैंनें जब से आपका नाम सुना मन बचन कर्म से आपको स्वामी समका, आपके सिवाय कभी किसी पुरुष को पुरुष भी समका हो तो सूर्य चद्रमा साही हैं. आपनें मुक्तको त्याग दिया परंतु त्रापकी तरफ से मुक्तको कुछ खेद न हुआ क्योंकि पित को स्त्री पर सब तरह का अधिकार होता है. हा ! इस अभागी देह से आपकी कुछ सेवा न बनी ये बात मेरे मन में खटकती है, अच्छा अब भगवान से ये प्रार्थना है कि जो मेरा दूसरा जन्म होय तो आपकी दासी होकर जन्म सफल— ( रुक गई )

त्व रणधीर सिंह का भी हृद्य पिवल उठता है और अपनी रुक्षता पर पश्चाताप करता हुआ वह उसका सचा प्रेमी वन जाता है।

प्रेममोहिनी की प्रथम मिलन की यह कातरता सहसा द्वितीय मिलन की प्रगल्भता में परिणत हो जाती है। रणधीर द्वारा प्रेमपत्र लिखवा कर उसी को उसे पास रखने को देकर वह अपनी चतुरता का परिचय देती है जो एक रीतिकालीन नायिका को ही शोभा देता है। यह प्रगल्भता सच्छुच ही अस्वाभाविक जान पड़ती यदि इसमें पीछे दौ सो वर्षों तक व्याप्त रीतिकालीन काव्य की भूमिका न होती। कालि- दास (कालिदास हजारा के संप्रहकर्ता) की नायिका की प्रथम समागम में ही प्रगल्भता देखकर जब उसके प्रीतम को कुछ संदेह होने लगता है तब वह चतुर नायिका देखिए किस प्रकार उसका संदेह मिटाती है:

प्रथम समागम के श्रौसर नवेली बाल,
सकल कलानि पिय प्यारे को रिक्तायों है।
देख चतुराई मन सोच भयो प्रीतम के,
लिख पर नारि मन संभ्रम भुलायों है।
कालिदास ताही समै निषट प्रवीन तिया,
काजर ले भीतिहू मैं चित्रक बनायों है।
व्यात लिखी सिंहनी निकट गजराज लिख्यो,
योनि से निकसि छौना मस्तक पै श्रायों है।।
रीतिकालीन नायिका की प्रतिनिधि-स्वरूपा प्रेममोहिनी की प्रगल्भता इसीलिए आइचर्यजनक नहीं जान पड़ती।

प्रेममोहिनी की प्रेम की प्रगल्भता के साथ ही प्रेम की प्रोहता भी कुछ काम आर्च्यजनक नहीं है क्योंकि वह शीघ्र ही रणधीर के लिए अपने पिता से आग्रह और अनुरोध करती है और रणधीर की मृत्यु के साथ ही स्वयं भी अपना प्राण त्याग देती है। प्रेममोहिनी के प्रेम का विकास इतने वेग से और इतने कम समय में हुआ है कि सहसा आर्च्य होता है कि पूर्वानुराग से लेकर मृत्यु तक प्रेम का पूरा प्रसार इतने अल्प समय में संभव कैसे हुआ। परंतु नाटक में यह देखने का अवकाश ही कहाँ है। घटनाएँ इतनी वेग से आगे बढ़ती हैं और कथा का अंत इतने अप्रत्याशित ढंग से होता है कि प्रेममोहिनी के प्रेम का उदय, विकास और अंत अचानक ही घटित हो जाता है। इसीलिए प्रेममोहिनी के चित्र का पिछला भाग उतना स्पष्ट और स्वाभाविक नहीं वन पड़ा है।

रणधीर, प्रेमसोहिनी और रिपुद्मन के अतिरिक्त चौबे जी, सुखबासीलाल, जीवन, नाथूराम और सूरतपित का चित्र भी स्पष्ट रेखाओं में बड़ी
निपुणता से चित्रित हुआ है । ये सभी चिरत्र प्रकार विशेष (Types)
हैं, व्यक्ति नहीं और इनके चित्रण में लेखक के सूक्ष्म निरीक्षण और
लौकिक ज्ञान का पता चलता है । इस नाटक के सभी चिरत्रों में नीतिमत्ता और लौकिक ज्ञान का प्रकाश है । जीवन स्ट्रत्य होकर भी नीतिवान् है । जब रणधीर सिंह स्वयंवर-सभा से हताश सा होकर लौटता
है और फिर सभा में जाने की इच्छा रहते हुए भी केवल इसलिए
नहीं जाना चाहता कि उसके पास सूरतपित का निमंत्रण नहीं
आया उस समय जीवन ही उसे बताता है कि सब राजाओं के
निमंत्रण में आपका भी निमत्रण हो गया और इसीलिए वह निस्संकोच
स्वयंवर-सभा में जाता है । फिर रिपुद्मन से जब सभी राजाओं
का युद्ध हो रहा था उस समय रणधीरसिंह को जीवन जाने देना
नहीं चाहता, परंतु जब वह कर्तव्य की दुहाई देकर पूछता है कि क्या

ऐसे अवसर पर मेरा मित्र की सहायता के लिए न जाना उचित है तव जीवन उसे रोक नहीं पाता। उसका कर्तव्य-ज्ञान वहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। इसी प्रकार सुखवासीलाल की धूर्तता, चौवेजी का सरल विनोद और नाथूराम का काइयाँपन सभी इस नाटक में अपूर्व हैं।

नाटकत्व की दृष्टि से 'रणधीर और प्रेममोहिनी' में आदर्शवाद और नीतिवाद परम्परावाद और कौतुकवाद का अद्भुत समिम्रश्रण है। एक और रणधीर सिंह और रिपुद्मन आदर्श योद्धा, अपूर्व रूपवान् और नीतिवान् है वहाँ उनमें कौतुकप्रियता भी कुछ कम नहीं है। पूरे नाटक में रीतिकालीन छेडछाड़ और कौतुकप्रियता का एक ऐसा वातावरण है जिसे आज के पाठक समझ नहीं सकेंगे। रिपुद्मन के प्राणों की रक्षा कर जब रणधीर सिंह जाने लगता है तब रिपुद्मन को छेड़छाड की सूझती है। वह सोचता है:

मेरे मन में इस वीर से प्रीति करने की वही चाहना है पर ऐसे सजन ख़ुशामद की वातों से कभी प्रसन्न नहीं होते, इस्कारण पहले इनसे छेड्छाड़ की वाते करूँ.

यह छेड़छाड़ और कोतुकपूर्ण वार्ताछाप सिंह के पंजी की छाया में दो अपिरिचित व्यक्तियों में कुछ अद्भुत सा जान पडता है इसी प्रकार रणधीर द्वारा नए मित्र के छिए यह सोचना:

जब इनसे प्रीति करनी ठैरी तो पहले इन्का सुभाव जानना चाहिये क्योंकि जिस्से जिस्का सुभाव मिलता है उस्से उसको प्रीति होती है. ग्राज इनके श्रागे हॅसी चोहल की बाते कर, गाने की चर्चा छेड़, शास्त्र का प्रसंग ला, इनके मन की रुचि परख ले.

भी विचित्र सा जान पड़ता है। परंतु इससे भी विचित्र है रणधीर और प्रेममोहिनी के प्रथम प्रेम-मिलन का प्रथम सम्भापण। तृतीय अंक का प्रथम गर्भीक देखिए: प्रेममोहिनी (मुस्कराती हुई, लाज से नीची आँख करके) प्यारे प्राणनाथ! मुक्तको अपने प्रिय मित्र के नाम एक प्रेम-पत्रिका लिखानी है, आपको अवकाश हो तो कृपा करके लिख दीजिये. आप सा चतुर लिखने वाला मुक्ते कहाँ मिलेगा ?

रण्घीर ( ग्रचरज से, मन में ) इसने ये कैसी ग्राश्चर्य की वात कही. मैं इसकी मीठी बातों में ग्राकर ठगा तो नहीं गया? घड़ी भर पहले ये मेरे वियोग से शरीर छोड़ती थी. ग्रज ये मुक्तसे ग्रपने मित्र के नाम चिछी लिखाती है. ईश्वर जाने इसकी बातों में क्या क्या भेद होगा. ( प्रगट ) ग्रज्ञा द्वम ग्रपना प्रयोजन बता दो.

प्रेम॰—प्रेम स्वामाविक प्रेम, सचा प्रेम, अचल प्रेम श्रौर कुछ नहीं.

रण् - हमको तुम्हारी तरह प्रेम जताना नहीं ग्राता, पर तुम्हारे लिये पुस्तकों के बल से कुछ लिखते हैं . (प्रेममोहिनी ने दवात कलम कागज ला दिया .)

रण०-( लिखकर ) सुनो-

"प्रेम जल को वर्षा से प्यासे प्रविधे की प्यास हरनेवाले जलघर, प्रेम-प्रकुल्जित पुष्पों की सुगंधि से संसार को सुगंधित करनेवाले तरवर, प्रेम-प्र्मि में वियोग की वायु फेलकर अचल रहनेवाले भूघर प्रेम-प्र्मि में वियोग की वायु फेलकर अचल रहनेवाले धूघर प्रेम-प्रियूष के सिंचने से मुरफाई लता को हरे करनेवाले हिमकर! आपका चंद्रमुख निहारने की मेरे नयन-चकोरों को बान पड़ गई है, इस कारण पल भर के वियोग से ये व्याकुल हो जाते हैं. आपको ऐसा चुम्बक कहाँ मिला जिसके बल से आप दूर बैठकर मेरा मन खेंचते हो . कोई प्राणी बंधन में रहने से प्रसन्न नहीं होता पर मैं आपके प्रीति-जाल में प्रसन्न हूं . आपने ये विद्या कहाँ सीखो ? जो हमको सिखा दो तो हम भी आपके ऊपर आजमार्ये . संसार के विष वृद्ध में एक प्रीति ही अमृत फल है . संसार-सागर के पैरने वालों में थके हुओं को एक प्रीति ही सहारा देने

वाली नौका है . ससार की पुष्प-बाटिका में ये ही सज्जनों के सुगंध लेने लायक है . बहुत क्या लिखें त्रिचार कर देखो तो संसार के सब कामों का ये ही मूल कारण ठैरता है ."

प्रेम०—त्रापने मेरे कहने से इतना श्रम किया, इसलिये में श्रापका बहुत उपकार मानती हूं.

रण् - मै तुम्हारे मित्र को नहीं जानता, इस कारण ये चिट्टी अच्छी तरह नहीं लिखी गई.

प्रे॰—ग्राप ऐसी बात मत कहो ? श्रापसे मेरा कौन सी बात का श्रातर है . श्रापने ये चिछी बहुत श्रच्छी लिखी . श्रव मेरे कहने से श्राप ही श्रपने पास रक्खो .

रग्०-क्यों, क्या ये तुमको ऋच्छी नहीं लगी ?

प्रेम०-- अच्छी लगी, जन तो आपको देती हूँ.

रण०-ये तुम्हारी है.

प्रेम॰—ना ना त्रापकी है. मेरे कहने से त्रापने लिखी इस वास्ते त्रापका नड़ा उपकार हुन्ना, पर कुछ त्रौर भी प्रेम-भाव से लिखी गई. होती तो त्राच्छा था.

रण०-कहो तो दूसरी लिख दूँ.

प्रेम०—ग्रन्छा, जब ग्रापकी इच्छानुसार लिख जाय तो ग्राप मेरी तरफ से पढ़कर ग्रपने पास रखना, मेरे ऊपर ग्रापका बड़ा उपकार होगा.

रण - ( हॅसकर ) मैने श्रव तुम्हारा भाव समस्ता, तुम मेरे हाथ से मेरे ऊपर तीर छुडाया चाहती हो . ( प्रेममोहिनी ने हॅस कर सिर मुका लिया . )

संसार के किसी भी कोने में दो प्रोमियों के प्रथम-मिलन में ऐसा प्रेम-संभाएण नहीं सुना गया। भारतेन्दु हरिश्चद्र की 'चंद्रावली' नाटिका में भी इस प्रकार की कौतुकिप्रयता और चतुराई के दर्शन होते हैं। रीतिकालीन कान्य की परंपरा में पला हुआ भारतेन्दु युग इस प्रकार की छेड़छाड़, चुहलबाजी, कौतुकप्रियता और चतुराई का युग था। भारतेन्दु और उनके समकालीन किवयों के कान्य में इस प्रकार की चुहलबाजी और चतुराई के अनेक उदाहरण हैं। सुंशी विश्वेश्वर प्रसाद की 'चुरिहारिन लीला', (किव-वचन-सुधा, नवम्बर १८७० ई०) भारतेन्दु की 'देवी छद्म लीला' तथा 'रानी छद्म-लीला' में इसी प्रकार की कौतुक-प्रियता और चतुराई मिलती है। भारतेन्दु का एक गीत देखिए कैसी चुहलबाजी और कौतुकप्रियता से पूर्ण है:

तुम सुनो सहेली संग की सखी सयानी।
पिय प्यारे की में कह लो कहो कहानी।
एक दिन मेरे घर जोगी बनकर आये।
सिर जटा बढ़ाये आंग भभूत लगाये॥
चढ़ सिढ़ी नाम लै हर को अलख जगाये।
मैं भिच्छा ले गई तब मुख चूमि लुभाये॥
बोले भिच्छा थी मुके यही मेरी रानी।
पिय प्यारे की मैं कह लों कहीं कहानी॥

यह छेड़छाड़, यह चतुराई उर्दू किवता की देन है। पारसी थियेटर्स के नाटकों में भी इस छेड़छाड़ की कमी नहीं है। रीतिकाल में सम्भवतः फारसी साहित्य के प्रभाव से हिन्दी किवता में इसका प्रवेश हो गया था जो भारतेन्द्र काल में विशेष रूप से प्रकट हुआ। 'रणधीर और प्रेममोहिनी' में लेखक की कौतुकप्रियता का एक उदाहरण प्रेममोहिनी के प्रेम में भी मिलता है। रणधीर सिंह के रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर प्रेममोहिनी उसे अपने हृदय में स्थान देती है और उस 'पुण्यदर्शन' को देखने के लिए सखियों के साथ उपवन में भटकती भी है, परत उसके दर्शन उसे नहीं होते। उसके दर्शन प्रथम बार उसे तब होते हैं जब स्वयंवर-सभा में वह

सेनापित तथा अन्य राजाओं का मान-मर्दन करता है। उस समय प्रेम-मोहिनी उसे रणधीर सिंह के रूप में नहीं जानती और प्रथम दर्शन में ही उससे प्रेम करने लगती है। परतु जिसका रूप-गुण सुनकर हद्य में स्थान दिया और प्रथम दर्शन में जिसकी छिव अपने नेत्रों में भर ली वे दोनों एक ही ध्यक्ति हैं इसका ज्ञान न होने से प्रेममोहिनी एक उलझन में पड जाती है जो पाठकों और दर्शकों के लिए एक कौतुक का विषय वन जाता है।

इसी प्रकार चौवेजी की हास-परिहास और चोज भरी बाते भी भारतेन्दु युग की अपनी भिवशेषता थी। 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' में प्रायः प्रत्येक मास 'चोज की बातें' शीर्षक स्तम्भ में छोटे छोटे चुटकुले रहते थे जिनमें विनोद की सामग्री पूर्ण मात्रा में होती थी। इन चोज की बातों में 'चौवे जी' पर प्रायः चुटकुले निकलते रहते थे। दिसम्बर १८७८ में 'चौवे जी' के सम्बंध में दो चोज की बातों प्रकाशित हुई थी। पहली बात में मथुरा के एक चौवे जी ने किसी संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को हिल-हिल इस्म-इस्म पढ़ते देख किसी पंडित से प्रश्न किया था:

सुकत सुकत विद्यारथी कहा चूढ़े कहा बार।
में तोहि पूछूं हे सखे, याको कौन विचार॥
इसके उत्तर में पंडित जी ने वताया था कि:

त्रागे समुद श्रगम्य है श्रपने वैठ करार। रतन लेन को मुक्तत हैं िकमकत देख श्रपार॥

दूसरे चुटकुले में कहा गया है कि एक बार मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने मथुरा में अव्दुन्नवी खां की मसजिद की ऊँची गुमटी देखकर घोषणा की कि जो इस गुमटी से क्देगा उसे एक सहस्र मुद्रा पुरस्कार में मिलेंगे। मथुरा के एक चौवे जी ने यह घोषणा सुन अपनी सृतप्राय ज़रा-जीर्ण माँ को ला उपस्थित किया कि यह गुमटी से कूदेगी आप मुझे सहस्त सुद्रा दें। मिर्जा राजा ने कहा कि इस बूढी के कूदने से पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि यह तो गिरते ही मर जायगी। चौबे जी ने कहा कि आप एक आदमी की मौत चाहते हैं और मैं एक सहस्त मुद्रा इसीलिए इस बूढी को मरने के लिए ले आया। यह चोज की बात मार्च १८७६ में फिर उद्धृत की गई। जनवरी १८७९ में भी मथुरा के चौबे जी के संबंध में एक चोज की बात प्रकाशित हुई थी कि एक मथुरा का चौवे कहीं बैल पर चढा प्रियाँ खाता चला जाता था। किसी कान्यकुटज पडित ने यह देखकर ठट्ठे से पूछा 'चौबे जी तुम जो चौके में न बैठ बेल पर बैठे प्रियाँ खा रहे हो सो इसका प्रमान क्या है ?'

चोवे जी ने उत्तर दिया 'प्रसिद्ध को प्रमान कछु नहीं चाहियतु।' कान्यकुटज पंडित बोला 'सो क्या ?'

चौबेजी ने कहा 'िक चौका याही के मार्ग सों निकन्यों है।'

इस बात के सुनते ही वह पंडित हँसकर रह गया।

अस्तु, जान पड़ता है कि भारतेन्द्र युग में चोज की बातों का खूब प्रचलन था और सम्भवतः इन चुटकुलों में सथुरा के चौबे प्रधान पात्र थे। 'रणधीर और प्रेममोहिनी' में चौबे जी की चोज की बातें युग को ही देन हैं जिन्हें हास्य रस की अवतारणा के लिए लेखक ने स्थान दिया है।

लेंखक ने जान वूझकर नाटक को दुःखांत बनाया है। नाटक के दुःखांत होने की प्रारम्भ से कोई सम्भावना नहीं जान पड़ती। रणधीर-सिह और रिपुद्मन जैसे दो अद्भुत योद्धा और बुद्धिमान् नीतिज्ञ सरलता से राजाओं की सम्मिलित सेना को परास्त कर सकते थे, परंतु नाटक को दुःखांत बनाने के लिए ही रिपुद्मन पहले अकेले ही सारी सेना से युद्ध करता दिखाया गया है और उस समय रणधीरसिंह निद्रा में मझ

पड़ा है और जागने पर भी वह शीघ्र मित्र की सहायता को नहीं दोड़ पड़ता, जीवन से तर्क-वितर्क में लग जाता है और जब उसे रिपुद्मन की मृत्यु का समाचार ज्ञात होता है तब शीघ्रता से विना अपना शस्त्र लिए दोड़ पड़ता है जिसका परिणाम मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। रिपुद्मन जैसे मरने के लिए ही रणधीर को सूचना दिए विना अकेले लड़ने को चल पड़ता है। यदि दोनों वीर मिलकर अख-शस्त्र से सुसज्जित हो युद्ध करते तो उनकी विजय निश्चित थी। फिर स्रतपित ने कैसे अपने इकलोंते पुत्र को अकेले लड़कर मर जाने दिया यह बात भी समझ में नहीं आती।

दुःखांत नाटकों के नायक में स्वभावगत स्वच्छद्ता और वाहरी परिस्थितियों का संघर्ष जो होना चाहिए वह 'रणधीर और प्रेममों हिनी' नाटक में अवस्य है परंतु वाह्य परिस्थितियों का संघर्ष वहुत कुछ कृत्रिम सा जान पड़ना है। रिपुद्रमन मिन्न होकर भी रणधीर से पूर्णतः परिचित नहीं है क्योंकि रणधीर सिंह ने अपना परिचय तो अवस्य दिया परंतु ऐसी पहेली के रूप में जिसे रिपुद्रमन समझ नहीं सका। रिपुद्रमन और रणधीर सिंह की पूरी वातचीत ही एक पहेली है:

िषुदमन—ये तो चंदन की बड़ाई है जो अपने आसपास के वृद्धों को अपनी वरावर के बना लेता है; मला ये मुख़दाई चंदन कीन से बाग की रमणीय भूमि में शोभायमान है ( अर्थात् आप कहाँ रहते हैं )

रणधीर—( मन में ) अन क्या जवान हूं; भूँट बोलना मुनासिन नहीं श्रीर सच कहने में निगाड़ होता है; ( विचार कर, प्रगट ) पाटल की पिछली तिहाई न होने से उसका नाम आपको मालूम होगा.

रिपुदमन—( मन में ) इन्के इस बचन का अर्थ इस्समय समभ में नहीं आता, कदाचित विचारने से आ जाय, पर न आवे तो भी इन्से पृछ्ना तो मुनासब नहीं, क्यों कि इन्को समभा कर कहना होता तो पहले हो लपेट कर क्यों कहते.

नाटक पढ़ने से यह पता तो नहीं चलता कि रणधीर सिंह के सच कहने में किस बिगाड़ की सम्भावना थी, परंतु पहेली के रूप में परिचय देने से उसे झूठ भी नहीं बोलना पड़ा और नाटक भी लेखक के विचारा-नुसार दु:खांत हो गया। यदि उसने अपना समझ में आनेवाला परिचय दिया होता तो नाटक सम्भवतः दु:खांत न हो पाता। परंतु उस युग में इस वियोगांत नाटक ने अच्छा प्रभाव डाला। 'सार-सुधानिधि', १ नव-म्बर १८८० ई० में इस नाटक की आलोचना करते हुए लिखा गया थाः

इसकी रचना प्रणाली से ग्रंथकर्ता की बहुदर्शिता श्रीर शोग्यता का परिचय होता है, प्रथम तो इस नाटक को वियोगात रखने से साहित्यशास्त्र का पूरा शासन दिखाया है. क्योंकि बहुतों को यह विश्वास है कि साहित्य हारा उपदेश तो क्या होना है, बरन् रस की बातों में श्रीर भी लोगों का चित्त विगड़ जाता है श्रीर श्रंत को लम्पट हो जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि जब इस की भी शास्त्र सज्ञा है तब इस द्वारा श्रवश्य शासन होता है। जिन लोगों के (की) समक्त में साहित्य का प्रेमाभिषक्त उपदेश नहीं श्राता है उनके लिये वियोगान्त काव्य विशेष उपदेशक है, क्योंकि × × × × × जितना साहित्य श्रलंकार है वह सब विप्रलम्भ (वियोग) ही में निःशेषित हुश्रा है, श्रीर श्रंगार का यावत सुख है, वह सब विरह ही में दिखाया गया है जिसकी श्रतिम दशा मरण है। × × × × जितना स्वाप्त करणा में परिणत हो चिरकाल तक श्रपना स्वाभाविक श्राधिपत्य दर्शकों पर जमाये रहता है, इसी श्रभिप्राय से यह भी वियोगान्त रक्खा गया है।

शैली की दृष्टि से भी यह नाटक अत्यंत कृत्रिम है। यह सच है कि इसमें पात्रों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग हुआ है, जैसे चौंबे जी की बजभाषा, नाथूराम की मारवाडी, सुखबासीलाल की फारसी मिश्रित हिन्दुस्तानी तथा अन्य पात्रों की हिन्दी भाषा, परंतु बीच बीच में जो पहेलियाँ, जो चोहलबाजी तथा चतुरई की बातें मिलती है वे नाटक की स्वाभाविकता पर कुठाराघात करनेवाली हैं। फिर लस्वे लस्वे स्वगत भाषण और पृथक भाषणों के कारण सम्पूर्ण नाटक बहुत ही कृत्रिम हो गया है, परंतु जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि यह नाटक उस समय लिखा गया था जब हिन्दी का अपना रंगमंच था ही नहीं, हिन्दी में नाटकों का जन्म हो ही रहा था और इससे पूर्व मौलिक नाटक केवल इने-गिने ही थे तथा उसकी पृष्ठभूमि में दो-ढाई सौ वर्षों का विचित्र मार्ग का अनुयायी रीतिकालीन साहित्य था, तो उसकी कृत्रिमता समझ में आ जाती है। इन कृत्रिमताओं से युक्त भी यह नाटक अपने युग का भूषण है।

#### उपन्यास

आधुनिक युग में जिस साहित्य-रूप ने शिक्षित जनता पर दिग्वि-जय प्राप्त किया है, भारतेन्द्र युग के आएम्भ में उस साहित्य-रूप का अस्तित्व भी नहीं था। यद्यपि भारतेन्द्र इस साहित्य-रूप से अपिश्चित नहीं थे और इसके प्रचार और प्रसार की इच्छा उनके मन में बहुत पहले में ही विद्यमान थी, क्योंकि अक्टूबर १८७३ में 'हरिश्चंद्र भैगजीन' का प्रारम्भ करते हुए उन्होंने उसके मुखपृष्ठ पर छपवाया थाः

Published in connection with the Kavı-Vachan-Sudha, containing articles on literary, scientific, political and religious subjects; antiquities, reviews, dramas, history, novels, poetical selections, gossip, humour and wit, edited by Harish Chandra.

परंतु फिर भी मोलिक उपन्यासों की रचना वहुत देर में हुई। 'भारतेन्दु' की ही प्रेरणा से संस्कृत, वॅगला और मराठी उपन्यासो का अनुवाद प्रारम्भ हुआ था। वावृ गटाधरसिंह ने १८७३ में संस्कृत से कादम्वरी और धँगला से 'हुर्गशनंदिनी' का अनुवाद प्रस्तुत किया। १८७५ में किसी के पूछने पर भारतेन्द्र ने अनुवाद के लिए कुछ पुस्तकों की सूची प्रस्तुत की थी जिसमें फ़ारसी से आईने अकबरी, संस्कृत से राजतरंगिणी, विक्रमचरित्र, लिलत विस्तर; यास्क, वात्स्यायन, गौतम आदि के सूत्र और वँगला से विधवार दांते मिसी, नवीन तपस्विनी, कृष्णाकुमारी, हुर्गशनंदिनी, नवनारी आदि अच्छे अच्छे नाटक और प्रवंध थे। परंतु उनकी इच्छानुसार नाटकों और उपन्यासों का समुचित प्रचार न हो सका इसीलिए राधाकृष्ण दास ने 'नाटकोपन्यास' पाक्षिक पुस्तिका निकालने का विचार किया जिसका विज्ञापन नवस्वर १८७८ के 'हरिइचंद्र चंद्रिका' में इस प्रकार प्रकाशित हुआ था:

हिन्दी भाषा में नाटक और उपन्यास का सम्पूर्ण रूप से भ्रभाव है विशेष कर के अँगरेजी और बंगभाषा के अनुसार उत्तम नाटक आज तक बहुत ही कम प्रकाशित हुए हैं और उपन्यासों के तो अभी ताहश स्वाद से भी हमारे देश बाधवगण विचत हैं, इस हेतु ऐसा विचार किया है कि एक पाद्यिक पुस्तिका २० पृष्ट की हिन्दी भाषा की पूर्वोक्त नाम की प्रचित्त हो और इसमें केवल मनोहर उपन्यास और नाटक रहे. अनेक कृतविद्यों ने बॅगला और अंगरेजी से अच्छे अच्छे नाटकों और उपन्यासों (नावेल्स) का अनुवाद करना भी स्वीकार किया है.

परंतु इस प्रकार की पाक्षिक पत्रिका सम्भवतः नहीं निकल सकी, परंतु कृतिविद्यों ने अनुवाद अवस्य किया जो 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' और 'भारतेन्दु' पत्रिकाओं में धारा प्रवाह प्रकाशित हुआ। साथ ही कुछ अर्द्ध मौलिक कहानियाँ भी पुस्तकाकार प्रकाशित होने लगीं। इन कहानियों को लक्ष्य कर 'हरिश्चंद्र चंद्रिका, मोहन चद्रिका' सं० १९३८ में 'नाटक वा उपन्यास' शिर्षक लेख में लिखा गया था:

जब से हमारे आधुनिक शिद्धितों की रुचि इघर हुई तबसे इनके लेखक भी बहुत हुए . हम यह नहीं कहते कि उनके लेख रसीले वा हृदयवेघक नहीं होते, परंतु हमें इतना तो जान पड़ता है कि 'गतानुगतिको लोकः'—इस कहावत के अनुसार सब ही, जिन्हें नाटक क्या चिडिया होती है वा उपन्यास कितना वजनदार रहता है यह मालूम नहीं, नाटक वा उपन्यास लिखने लगे . वस्तुतः नाटक वा उपन्यासों का आशय यही रहता है कि लोगों को जो उपदेश वा शिद्धा की जाती है, जिसके तरफ़ किसी का ध्यान नहीं जमता, वह इस मिष से और रंगीन वातों से जमाना परंतु आजकल के नाटक वा उपन्यासों से वह आशय तो बहुत ही कम क्या निकलता है—उलटी और लोगों की विषयासिक बढ़ती जाती है .

ऐसे विपयासक्ति वढानेवाले उपन्यासी और अनुवादों के युग में पहला 'वजनदार' मौलिक और सफल उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का 'परीक्षागुरु' था। जैसा कि लेखक ने भूमिका में लिखा है:

श्रव तक नागरी श्रीर उर्दू भाषा में श्रनेक तरह की श्रव्छी श्रव्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई. इसलिए श्रपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी.

'परीक्षागुरु' नई चाल की पुस्तक है, परंतु इसमें नवीनता किस प्रकार की है इसका स्पष्टीकरण भी स्वयं लेखक ने भूमिका में इस प्रकार किया है:

पहले तो पढ़नेवाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढते ही चकरावेंगे क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन्में अक्सर नायक नायका वगैरे का हाल ठेठ सिलसिलेंबार लिखा गया है जैसे 'कोई राजा, वादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला.' ऐसा फिलसिला इस्में कुछ भी नहीं मालूम होता.

इससे पूर्व जो उपन्यास लिखे जाते थे वे पुरानी कहानियों के अनुरूप 'एक था राजा और उसकी थी कई रानियाँ' आदि से प्रारम्भ होता था, परंतु 'परीक्षागुरु' का प्रारम्भ बडे ही सुद्र नाटकीय ढंग से एक अंगरेजी सोदागर की दूकान में एकत्र हुए तीन मित्रों के साथ लाला मदनमोहन द्वारा काच की जोड़ी का सोदा करते हुए हुआ है। इस नाटकीयता के प्रवेश से उपन्यास में एक अपूर्वता आ गई है। अपनी इसी नाटकीयता के कारण यह 'रणधीर और प्रेममोहिनी' का सहोदर कहा गया।

यह अपूर्वता और नवीनता लेखक ने अंगरेजी से ली थी और अपनी इस नवीनता के कारण यह उपन्यास अपने युग की सभी रचनाओं से विशिष्ट है। 'परीक्षागुरु' के बाद भी अनेक उपन्यास लिखे गए, परंतु प्रेमचंद से पहले 'परीक्षागुरु' जैसी विशिष्ट रचना हिन्दी में दूसरी नहीं थी। जैसा कि पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी ने लिखा है, 'परीक्षागुरु' हिन्दी की एक स्थायी निधि है।

'परीक्षागुरु' एक धनी मानी लाला मदनमोहन के पतन और उद्धार की कहानी है। १९ वीं शताब्दी में लाला मदनमोहन जैसे अमीरों की कमी नहीं थी। 'हरिश्चंद्र चिद्रका' ज्येष्ठ शुक्क १६३७ वि० में 'पंच का प्रपंच' शीर्षक स्तम्भ में पंच और चड्लचाई की बातचीत में उस युग के अमीरों की एक झांकी देखने योग्य है। अमीरों के यहाँ जो पासवान होते हैं जिनकी बातों से अमीर प्रसन्न रहते हैं और जिनसे भले का बुरा और बुरे का भला झट बन जाता है उन्हें चंड्लचाई कहते हैं। पच महराज चड्लचाई से पूछते हैं:

क्यों भाई, तो क्या इनमें ( श्रमीरों में ) इतनी भी समभ नहीं है कि ये श्रपना लाभ नफा देख सकते ! इसके उत्तर में चंडूलचाई कहता है :

यदि ये ऐसे सच्चे त्रकल्मद होते तो क्यो ऐसे काम करते ? क्यों लोगों को मुँह पर स्तुति श्रीर पीठ पर गालियाँ खाते ? क्यों इन्हें श्रवल का इतना श्रजीर्ण होता कि जिसके मारे श्रपरम्पार द्रव्य के भरम भी किसी एक कोने में भरम होते ? हम सरीखे लोगों का गुजारा कैसे चलता ? बात की बात में हाँ श्रीर बात हो बात में ना कौन करता ? गरीबों को ऐश व श्राराम के सुख कैसे मालूम होते ? सीघे भोले इस शब्द का उपयोग मूर्खताबोधक कहाँ होता ? घर वालों को रोने पीटने की क्यों नीवत श्राती ? श्रमीर शब्दका श्रथं भी लोगों को कैसे मालूम पड़ता ? इन अमीरों को अक्छ का अजीर्ण था, इसका उल्लेख भारतेन्द्र ने भी 'अंधेर नगरी' प्रहसन में किया है। चूरन वाला कहता है:

चूरन खाते लाला लांग । जिनको श्रक्तिल श्रजीरन रोग । लाला मदनमोहन भी इसी प्रकार के एक अमीर हैं जिनको अकल का अजीर्ण है और मुशी चुन्नीलाल, मास्टर शिंभूद्याल आदि 'चंड्लचाइयो' की कृपा से उनका अपरम्पार धन विनष्ट हो रहा है । एक और मास्टर शिंभूद्याल का कहना था कि 'अमीरों को ऐश के सिवाय और क्या काम है ?' (पृ० १८३) और पंडित पुरुपोत्तमदास राजनीति का प्रमाण देकर समझाते थे कि:

राजा सुख भोगहिं सदा मंत्री करहिं सम्हार । राजकाज विगरे कछू तो मंत्री सिर भार ॥ (पृ०१८४) दूसरी ओर विहारी वावू लाला जी को जुए की आदत दिलाने के लिए किस सफाई से निवेदन करते हैं:

भोजला पहाड़ी पर एक वहे घनवान् जागीरदार रहते हैं उन्को ताश खेलनें का वड़ा व्यसन है वह सदा वाजी वदकर खेलते हैं और मुक्तको इस खेल के परो ऐसी राह से लगाने आते हैं कि जब खेलों तब अपनी ही जीत हो, मैंने उन्को कितनी हो बार हरा दिया इसिलये अब वह मुक्तको नहीं पितयाते परंतु आप चाहें तो मै वह खेल आप को सिखा दूँ फिर आप उन्हें निघड़क खेलों आप हार जायंगे तो वह रकम मैं दूंगा और जीतें तो उसमें से मुक्तको आघी ही दें. ( पृ० २४५-२४६ )

एक ओर पंसारी का लड़का हरगोविंद बारह बारह रुपए मूल्य की लखनऊ की बनी टोपियाँ अठारह अठारह रुपए में लाकर लालाजी की प्रशंसा का पात्र बनता है ( पृ० १७३ ), दूसरी ओर हकीम अहमद हुसैन झूठे किस्से गढ गढ़ कर एक शीशी अतर के लिए पचीस रुपए का नोट प्राप्त करता है। मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिंभृद्याल तो सिस्टर बाइट, सिस्टर रसल और घोड़ों के न्यापारी आगा हसन जान से मिलकर दलाली और कमीशन के हज़ारों रुपए स्वयं खाते हैं और लाला जी को दिवालिया बनाते रहते है। इस प्रकार लाला मदनमोहन क्षपने सभासदों की खुशामद की बातों मे पढ पड़कर अपने सच्चे शुभ-चितक लाला बजिकशोर से खिंचते जाते हैं और स्वय दिवालियेपन की ओर गिरते जाते है। एक दिन जब सचमुच ही लाला मदनमोहन दिवा-लिया इन गये उस समय उनके सभी खुशामदी मित्र एक एक कर छोड जाने लगे। सास्टर शिंभूदयाल को स्कूल में काम बढ गया, मुंशी चुन्नी-लाल जाते जाते भी गहनो की पेटी ले जाने की तरकीब सोचते हैं। मित्रो ने अलग रंग वद्ले। लाला हरदयाल ने तो एक रवांग ही रच डाला। वह रवय तो अपने भित्र को देने के लिए गहनों का कलमदान उठा लाया और एक एक कर सब गहने अपने मित्र को देने लगा परंतु इसी समय उसके पिता ने आकर सब गहने छीन लिए और हरदयाल के साथ ही लाला मदनमोहन को भी अच्छी तरह डाटा । मेरठ के एक मित्र ने दश हजार की दर्शनी हुंडी भेजी परंतु साथ ही एक तार भेजकर हुंडी खडी रखवा दी। अन्य मित्रों ने भी इसी प्रकार टालमटोल कर लाला . मदनमोहन की सहायता से सुँह सोड लिया।

लाला सदनमोहन की इस बिगड़ी दशा में दो व्यक्तियों ने उसकी पूरी सहायता की । एक तो उसकी पतिव्रता पत्नी थी जिसे उसने अपने खुशामदी मित्रों के साथ ऐश व आराम में बिलकुल ही उपेक्षित बना रखा था और दूसरे लाला व्रजिकशोर जिन्होंने प्रारंभ से ही उसे सह-

पदेश देकर सुधारने का प्रयत्न किया था और उसपर विपत्ति आने पर धेर्यपूर्वक उसकी पूरी सहायता कर विपत्ति से उद्धार किया। लाला व्रजिक्ष्णोर एक आदर्श मित्र हैं जिन्होंने तन, मन, धन से अपने उपकारी के पुत्र की रक्षा के लिए मानापमान की कुछ परवाह न कर उसे ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया। वे केवल आदर्श मित्र ही नहीं वड़े ही दूरदर्शी बुद्धिमान् पुरुष है और उन्हीं की कार्य-कुशलता से लाला मदनमोहन विशेष क्षति उठाये विना ही संकट से पार लग गए।

'परीक्षागुरु' का कथानक छेखक ने वडी निपुणता से गूँथा है। जहाँ तक घटनाओं के क्रमिक विकास का प्रश्न है, इस उपन्यास का कथानक वहुत सफल नहीं कहा जा सकता और न तो हिन्दी के प्रथम उपन्यास में इस प्रकार के कौशल की आशा ही की जा सकती है, परंतु विविध चरित्रों के उद्घाटन और विविध विषयों के सारभूत तथ्यो और रहस्यों के उद्घाटन के लिए एक श्रृंखलावद्ध कथानक की कल्पना करना ही उस युग की सबसे वड़ी सफलता थी। लाला मदन-मोहन, लाला व्रजिक्शोर, सुशी चुन्नीलाल, मास्टर शिभूद्याल, लाला हरदयाल और लाला हरिकशोर के विशिष्ट चरित्रों के उद्घाटन करने वाले यथार्थवादी वार्तालाप तथा सुख-दुःख, प्रामाणिकता, सावधानी, सज्जनता, भले-बुरे की पहचान जैसे विषयो पर गम्भीर विचार-विमर्श करने वाले संवादों की योजना के लिए एक श्रंखलावद्ध कथा की आव-इयकता थी और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक कथा को स्त्रवद्ध करना साधारण कौशल का काम नहीं है। 'परीक्षागुरु' का महत्व उसके कथानक में नहीं उसके विविध चरित्रों के रेखाचित्र उपस्थित करने और उन चरित्रों का पूर्णरूप से उद्घाटन करने के लिए नाटकीय हम के यथार्थवादी वार्तालाप उपस्थित करने में है। लाला श्रीनिवास दास के ये रेखाचित्र और नाटकीय ढंग के ये वार्तालाप अद्भृत हैं। उपन्यास के नवें प्रकरण—सभासद्—में लाला जी ने मुंशी

चुन्नीलाल, मास्टर शिंभूद्याल, पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसेन तथा बाबू वैजनाथ का जो रेखाचित्र उपस्थित किया है वह उनके सूक्ष्म सनोवैज्ञानिक विश्लेषण की अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है। बाल-कृष्ण भट्ट ने अपने प्रसिद्ध प्रबंध 'सो अजान एक सुजान' में अनेक सुंदर रेखाचित्र उपस्थित किए हैं। उदाहरण के लिए सेट हीराचंद के पुरोहित वसंतराम का एक रेखाचित्र देखिए:

पाठकजन, यह सेठजी के पूज्य पुरोहित के घराने का था। नाम इसका वसंतराम था, पर सब लोग इसे बसंता-वसंता कहा करते थे। नाक फसड़ी, होठ मोटे, आँख घुच्चू-सी, माथा बीच में गड्देदार, चेहरा गोल, रंग काला मानों अजन गिरि का एक दुकड़ा हो। पढ़ना-लिखना तो इसके लिए काला अचर भेस वरावर था। जब यह मा के गर्भ में था तभी इसके वाप ने यमपुर की राह ली। केवल नाम मात्र के आहाण इन पुरोहितों की पहले तो सृष्टि ही निराली होती है कि पुरोहिती कर्म से जीनेवाले सी पचास इकड़े किये जाय तो विरले एक दो उनमें ऐसे निकलेंगे जो आवारगी, उजडुपन, छिछोरेपन से खाली होंगे। विद्या, गुण अथवा किसी प्रकार की योग्यता का तो जिक्र ही क्या, उनमें साधा-रण रीति की मनुष्यता ही हो तो मानो बड़ी कुशल है। तब इस रणडापुत्र का कहना ही क्या! इस अभागे को तो जन्म ही से कोई कुछ कहने सुननेवाला न था।

एकेनापि कुपुत्रेण कोटरस्थेन विह्नना; दह्यते तद्दनं सर्वे कुपुत्रेण कुलं यथा।

कुपुत्रों में भी यह उस तरह का कुपृत न था कि खोड़र में रक्खी आग के समान केवल अपने ही कुल को भरम करे, अपिच जहाँ जहाँ इसकी थोड़ी भी पैठ था संचार हो गया, वहाँ वहाँ इसने भरपूर अपना-सा उन घरानेवालों को कर दिखाया। यह सदा इसी ताक में रहा करता था कि किस घराने में कौन कौन नये के हैं। उन्हें किसी-न-किसी तरह अपने

हंग पर चढ़ाय खातिरखाइ गुलकुर उड़ाया करता, जब देखा यहाँ कुछ सार न रहा, तो निर्गधोज्भित पुष्प के समान उसे त्याग भ्रमर के समान दूसरा ठौर द्वॅडने लगता। [सौ अजान एक सुजान-पंचमावृत्ति सं० १६८५ ए० २८-२६]

भाषा के चमत्कार, व्यंग्य और स्पष्टता में यह रेखाचित्र अपूर्व है और लाला श्रीनिवास दास के रेखाचित्र इसकी तुलना में नगण्य है, परतु व्यक्तित्व-प्रदर्शन के लिए सूक्ष्म दृष्टि से स्वभाव का निर्देश जितनी गहराई में लाला श्रीनिवास दास ने किया है उतना भट्ट जी नहीं कर सके हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास का एक रेखाचित्र देखिए:

पडित पुरुषोत्तम दास भी वचपन से लाला मदनमोहन के पास म्राते जाते ये इन्को लाला मदनमोहन के यहाँ से इन्के स्वरूपानुरूप म्रच्छा लाम हो जाता था परंतु इन्के मन में श्रीरों की डाह बड़ी प्रवल थी लोगों को धनवान, प्रतापवान, विद्वान, बुद्धिमान, सुंदर, तरुण, सुखी श्रीर कृतिकार्य देखकर इन्हें वड़ा खेद होता था . यह यशवान मनुष्यों से सदा शञ्चता रखते थे, अपनें दुखिया चित्त को धेर्य देने के लिए अच्छे अच्छे मनुष्यों के छोटे छोटे दोष दूँ इन करते थे, किसी के यश में किसी तरह का कलंक लग जाने से यह बड़े प्रसन्न होते थे, पापी दुर्योचन की तरह सब संसार के विनाश होने में इन्की प्रसन्तता थी, श्रीर श्रपनी सर्वज्ञता वताने के लिए जानें विना जानें हर काम में पाँव श्रद्धाते थे . मदनमोहन को प्रसन्न करने के लिए श्रपनी चिड़ करेले की कर रक्खी थी . चुन्नीलाल श्रीर शिभूदयाल श्रादि की कटती कहनें में कसर न रखते थे परतु श्रक्रल मोटी थी इसिलये उन्होंनें इन्हें खिलोना बना रक्खा था, श्रीर परकेंच कचूतर की तरह वह इन्हें श्रपना बसवर्ती रखते थे .

इसमें न वह भाषा का चमत्कार है न व्यंग्य, परंतु लेखिक की सूक्ष्म दृष्टि और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता अपूर्व है। परंतु इस रेखा-नित्र से भी कही अधिक चमत्कारपूर्ण इस उपन्यास के वार्तालाप हैं जिनसे चरित्रों की विशेषता अच्छी तरह जानी जा सकती है। द्वितीय प्रकरण के प्रारम्भ का वार्तालाप सुनिये:

"हैं स्रभी तो यहाँ के घंटे मैं पोनें नो ही बजे हैं तो क्या मेरी घड़ी स्राघ घंटे स्रागे थी ?" मुंशी चुन्नीलाल नें मकान पर पहुँचते ही बड़े घंटे की तरफ़ देखकर कहा . परतु ये उस्की चालाकी थी उस्नें व्रजिकशोर से पोछा छुड़ानें के लिये स्रपनी घड़ी चानी देने के बहानें से स्राध घंटे स्रागे कर दी थी .

"कदाचित् ये घंटा त्राघ घंटे पीछे हो" मास्टर शिभूदयाल ने बात साघ कर कहा .

"नहीं, नहीं ये घंटा तोप से मिला हुआ है" लाला मदनमोहन बोले .

"तो लाला व्रजिकशोर साहब की लच्छेदार बाते नाहक अधूरी रह नई ?" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा .

"लाला ब्रजिकशोर की बातें क्या हैं चकाबू का जाल है वह चाहते हैं कि कोई उनके चक्कर सै बाहर न निकलने पाये." मास्टर शिभू-दयाल नें कहा.

"मैं यो तो ये काच न लेता पर अब उन्की ज़िद सै अदबद कर लूंगा."

"निस्संदेह जब वे श्रपनी ज़िंद नहीं छोड़ते तो श्रापको श्रपनी बात हारनी क्या ज़रूर है " मुंशी चुन्नीलाल ने छींटा दिया .

"हितोपदेश मै नहा है

"श्राज्ञालोपी सुतहु को चमें न नृपति विनीत। को विशेष नृप, चित्र मै जो न गहे यह रीत॥"

पंडित पुरुषोत्तम दास ने मिल्ती मैं मिलाकर कहा .

इस प्रकार के यथार्थवादी वार्तालाप हिन्दी में पहली वार देखने को मिलते हैं और प्रेमचंद से . पूर्व इस प्रकार के यथार्थवादी और सूक्ष्मदर्शिता के द्योतक वार्तालाप किसी नाटक अथवा उपन्यास में देखने को नहीं मिलते। इस प्रकार के वार्तालाप की तत्कालीन पन्न-पन्निकाओं में चर्चा भी खूव चली क्योंकि लोगों को ग्रंगरेजी ढंग के ये वार्तालाप रुचिकर नहीं थे। 'हरिइचड़ चंड़िका और मोहन चंड़िका' सम्मिलित पन्निका के पौप शुक्क १९३९ वि० र्थक में जहाँ इसकी प्रशंसा में लिखा गया था:

ऐ धनिकों, ऐ राजगणों, हे निरच्तरों, हे कज्जेदलालों, हे प्रेम के फँसे जवानों, हे वजाजो वा वाजार के बैठने हारों, दुनिया का मजा चीलने चाहों, कठपुतिलयों का तमाशा देखने चाहों, खुशामिदयों के गुण रेखने चाहों, रंडियों का गाना सुनने चाहों, मामले मुकदमों में वहस सीलने चाहों या अपनी मूर्खता को भींखने चाहों, तो परी चागुरु का आअय करों . वहीं अंत में यह भी लिखा गया था:

ग्रयकर्ता नें जो ग्रंग्रेजी प्रणाली इसमें रक्खी है वह पढ़ने वालों को ग्रंथीनुसंघान में विघ्नकारक हैं, वैसे ही कितनेक स्थानों में लेखनावेश में श्रागा पीछा भी भूलना योग्य नहीं . जैसे प्रथम ही प्रथम काच की जोड़ी खरीदने का समय श्रीर गुलाव फूटने का समय ठीक नहीं मिलता .

वार्तालाप की भारतीय प्रणाली नाटको के समान रही है जिसमें पहले कहने वाले का नाम-संकेत देकर तब कही हुई बात लिखी जाती है। परंतु अंगरेजी प्रणाली में उन्हरणी चिह्न लगा कर बात प्रारम्भ कर दी जाती है और कहने वाले का नाम संकेत मध्य में अथवा अंत में होता है। कभी कभी केवल बात ही कह दी जाती है, कहनेवाले का नाम नहीं दिया जाता परतु संदर्भ से पता लग जाता है कि कहनेवाला कौन व्यक्ति है। लाला श्रीनिवास दास ने 'परीक्षागुरु' में अंगरेजी प्रणाली ही रखी है और वही सफलतापूर्वक उसका निर्वाह किया है। केवल वार्तालाप की प्रणाली ही नहीं उपन्यास में वार्तालाप की शेली और आत्मा भी श्रंगरेजी साहित्य से प्रभावित रही है।

परंतु 'परीक्षागुरु' का वास्तविक महत्व उसके रेखाचित्रो तथा अभि-नव प्रणाली के वार्तालापों में उतना नहीं है जितना ग्रभीर विचार- विमर्श और ज्यापक ज्ञान से परिपूर्ण उन लम्बे लम्बे संवादों में है जहाँ प्रतिदिन के जीवन की छोटी बढी समस्याओं की विविध उदाहरणो हारा विशद ज्याख्या और विवेचना हुई है। यों तो सम्पूर्ण उपन्यास में अनेक विषयों पर गम्भीर विचार-विमर्श मिलते हैं, परंतु बारहवें प्रकरण में 'सुख दुःख' पर जो विवेचन है वह अपनी स्पष्टता में अद्वितीय है। मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शिंभूद्याल और लाला मदनमोहन के संशयों और शंकाओं का समाधान तर्क और उदाहरणो द्वारा करके लाला वजिकशोर सुख और दुःख की स्पष्ट ज्याख्या करते हैं। मुंशी चुन्नीलाल पहले अपना संशय उपस्थित करते हैं:

सुख दुःख तो बहुधा श्रादमी की मानसिक वृत्तियों श्रोर शरीर की शक्ति के श्राधीन है एक बात से एक मनुष्य को श्रत्यंत दुःख श्रोर क्लेश होता है वही बात दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है, इसलिए सुख दुःख होनें का कोई नियम नहीं मालूम होता.

फिर मास्टर शिभूदयाल सुख दुःख की अपनी व्याख्या उपस्थित करते हैं:

मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन सै चाहता है उस्का पूरा होना ही सुख का कारण है श्रीर उसमें हर्ज पड़नें ही सै दुःख होता है. इस पर छाला ब्रजिक्शोर अपने तर्क उपस्थित करते हैं:

तो श्रनेक बार श्रादमी श्रनुचित काम करके दुःख में फँस जाता है श्रीर श्रपनें किये पर पछताता है इस्का क्या कारण ? श्रसल बात यह है कि जिस्समय मनुष्य के मन मैं जो बृत्ति प्रवल होती है वह उसी के श्रनुसार काम किया चाहता है श्रीर दूरश्रदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है परंतु जब वो बेग घटता है तबियत ठिकानें श्रातो है तो वो श्रपनी भूल का पछतावा करता है श्रीर न्याय बृत्ति प्रवल हुई तो सबके साम्हनें श्रपनी भूल श्रंगीकार कर के उसके सुधारनें का उद्योग करता है पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रवल हुई तो छल करके उसके छिपाया चाहता है श्रथवा श्रपनी भूल दूसरे के सिर रक्खा चाहता है श्रीर एक श्रपराध छिपानें के

लिए दूसरा अपराध करता है परंतु अनुचित कर्म सै आत्मग्लानि और उचित कर्म सै आत्मप्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता •

कितना अनुभव और ज्ञान भरा है लाला व्रजिकशोर की इन वातों में ! इस प्रकार के एक दो नहीं सैकडों अनुभव, ज्ञान और सदाचरण के उपदेश इस पुस्तक में भरे पड़े हैं। ज्ञान और तर्क की पुष्टि के लिए सैकडो उदाहरण महाभारत, हितोपदेश, गुलिस्ता, शेक्सपीयर के नाटक, इंगलैंड, रोम और प्रीक के इतिहास तथा वेकन के निवंध, स्पेक्टेट, स्त्री वोध आदि पन्न-पन्निकाओं एवं अन्य ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं। जीवन को सफल और सदाचारी बनाने के लिए जिन उपदेशों की आवश्यकता है प्रायः वे सभी उपदेश इस उपन्यास में यथास्थान रख दिए गए हैं। नीति-शिक्षा का इतना सफल प्रयास अन्य किसी उपन्यास में मिलना कठिन है। लाला मदनमोहन के पूछने पर लाला व्रजिकशोर स्वामाविक और बनावटी सज्जनता का भेद समझा रहे हैं:

हां सजनता के दो मेद है एक स्वाभाविक होती है जिसका वर्णन में अब तक करता चला आया हूं. दूसरी ऊपर सै दिखानें की होती है जो बहुधा बड़े आदिमियों में और उनके पास रहनेवालों में पाई जाती है. बड़े आदिमियों के लिए वह सजनता सुंदर वस्त्रों के समान समभानी चाहिए जिस्को वह बाहर जाती बार पहन जाते हैं और घर में आते ही उतार देते हें. स्वाभाविक सज्जनता स्वच्छ वर्ण के अनुसार है जिस्को चाहे जैसे तपाओ, गलाओ परत उसमें कुछ अंतर नहीं आता ऊपर सै दिखानेंवालों की सज्जनता गिल्टी के समान है जो रगड़ लगते ही उतर जाती है ऊपर के दिखानेंवाले लोग अपना निज स्वभाव छिपाकर सजने वन्नें के लिये सच्चे सज्जनों के स्वभाव की नकल करते हैं परंतु परीन्ता के समय उनकी कलई तस्काल खुल जाती है; उन्के मन में विकास के सकुचित भाव, सादगी के लिए बनावट, धर्म प्रवृत्ति के बदले स्वार्थ-

परता श्रीर घेर्य के बदले घवराहट इत्यादि प्रगट दिखनें लगते हैं, उन्का सब सद्भाव श्रपने किसी गूढ़ प्रयजन के लिये हुश्रा करता है परंतु उन्के मन को सचा सुख इस्सै सर्वथा नहीं मिल सक्ता . [पृ० २२४—२२५]

आज की उपन्यास-कला की दृष्टि से 'परीक्षागुरु' के लम्बे-लम्बे व्याख्यान सौर उपदेशात्मक वार्तालाप बहुत कुछ असंगत से जान पढ़ते है क्यों कि इनके कारण कथा की प्रगति एक जाती है और कथा के प्रति पाठकों का कुत्रहल कुंठित हो जाता है; परंतु लाला श्रीनिवास दास की दृष्टि में नाटक और उपन्यास यदि लोकोपकारी नहीं हुए तो उनकी कोई सार्थकता नहीं । इसी लोकोपकार को दृष्टि में रखकर ही लाला मदनमोहन ने लाला अजिकशोर से निवेदन किया था कि:

मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के ही निमित्त इन दिनों का सब बृत्तांत छुपवा कर प्रसिद्ध कर दिया जाय . और जब लाला ब्रजिकेशोर ने आपित की कि:

इस्की क्या जरूरत है ? संसार मैं सीखर्नेवालों के लिए बहुत से सतशास्त्र भरे पड़े हैं .

तव लाला मदनमोहन ने बडे उमंग से कहा:

नहीं सची वातों में लजाने का क्या काम है ? मेरी भूल प्रगट हो तो मैं मन सै चाहता हूँ कि मेरा परिणाम देखकर श्रीर लोगों की श्राँखें खुलें. इस श्रवसर पर जिन जिन लोगों सै मेरी जो, जो वातचीत हुई है वह भी मै उसमैं लिखने के लिए बता दूंगा.

अस्तु, 'परीक्षागुरु' की कथा को लेखक एक सच्ची घटना का रूप देता है। लेखक ने इस कौशल से कथा को उपस्थित किया है कि उसके सच होने में संदेह नहीं रहता और अंत में लाला मदनमोहन की उपर्युक्त बात से रहा सहा संदेह भी दूर हो जाता है।

'परीक्षागुरु' के लाला ब्रजिकशोर एक अमर चरित्र है। ऐसा सज्जन, सतर्क, सावधान, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, कृतज्ञ और सबसे बढ़कर प्रामाणिक चिरत्र हिन्दी साहित्य में दूसरा हूँ ढने पर भी नहीं सिलेगा । हिन्दी उपन्यासों के अमर चरित्र—स्रदास, होरी, शेखर, सुमन, भृतनाथ आदि के साथ लाला व्रजिकशोर भी एक ऐसे चरित्र हैं जिन्हें आसानी से अलाया नहीं जा सकता । स्रदास, होरी और सुमन आदि चरित्रों का निर्माण जैसे प्रेमचंद की लेखनी से ही सम्भव हुआ है, भूतनाथ की कल्पना जैसे केवल देवकीनंदन खत्री ही कर सके है, उसी प्रकार लाला व्रजिकशोर की सृष्टि लाला श्रीनिवास दास ही कर सके हैं।

'परीक्षागुरु' में कथा कहने की शैली तटस्थ भाव की ऐतिहासिक शैली नहीं है जैसा प्रेमचंद आदि परवर्त्ती उपन्यासकारों में मिलती है; वरन् इसमें ऐसा जान पड़ता है कि हिसी सच्ची घटना का लेखक अपने पाठकों से वातें कर रहा है | नाटकों के सूत्रधार की भाँति लेखक भी बीच बीच में जैसे प्रकट हो जाता है और अपना तटस्थ भाव छोड़ कर पाठकों से प्रत्यक्ष वाते करने लगता है | अस्तु, तेईसवें प्रकरण में लेखक अचानक प्रकट हो पाठकों से प्रकन कर बैठता है:

व्रजिकशोर कौन हैं ! मदनमोहन की क्यों इतनी सहानुभूति करते हैं ! और विस्मित पाठकों की जिज्ञासा दूर करने के लिए जैसे स्वयं कह उठता है:

श्रन्छा ! श्रन थोड़ी देर श्रीर कुछ काम नहीं है जितनें थोड़ा सा हाल इन्का सुनिये .

इसी प्रकार चौबीसवें प्रकरण के अंत में लेखक पाठको की कुत्हल वृत्ति जगाने के लिए ही मानों कह उठता है:

श्रव श्राज हरिकशोर श्रीर व्रजिकशोर दोनों इजत खोकर मदनमोहन के पास से दूर हुए हैं इन्में से श्रागे चलकर देखें कीन कैसा चरताव करता है ? इसी प्रकार नवें प्रकरण में जब लेखक लाला मदनमोहन के कुछ सभासदों का रेखाचित्र उपस्थित करता है, परंतु लाला व्रजिक्शोर और हरिकशोर का रेखाचित्र उपस्थित नहीं करता तब पाठकों के हृद्य की सहज जिज्ञासा समझ कर वह अपना खेद प्रकट करता है:

खेद है कि लाला ब्रजिकशोर त्रौर हरिकशोर त्रादि के वृत्तांत लिखनें का त्रवकाश इस्समय नहीं रहा । त्रव्छा फिर किसी समय बिदित किया जायगा पाठकगण धेर्य रक्खे । (पृ० २१४)

इस प्रकार लेखक कभी कभी कथा को आगे बढाने, बीच बीच में आई हुई गुल्थियों को सुलझाने और अस्पष्ट बातों को स्पष्ट करने के लिए जैसे अपना तटस्थ भाव छोड़ प्रकट हो जाता है। एक स्थान पर तो यह चुन्नीलाल की धूर्तता को धिक्कारने के लिए भी प्रकट हो गया है। छन्वीसवे प्रकरण के ग्रंत में जब निहालचड़ मोदी अन्य लेनदारों के साथ लाला मदनमोहन से तकाजे के लिए आ पहुँचता है और सभी लेनदार अपनी अपनी बात करते हैं उस समय जब भुशी चुन्नीलाल लाला व्रजिक्शोर को निदीप समझते हुए भी उसे अपराधी ठहराने का प्रयत्न करता है तब लेखक जेसे इस धृष्टता को सहन नहीं कर पाता और प्रकट होकर कह उठता है:

श्रमिस ! जो दुराचारी श्रपने किसी तरह के स्वार्थ से निर्दोष श्रीर धर्मात्मा मनुष्यों पर भूठा दोष लगाते हैं श्रथवा श्रपना क़सूर उत्तर वरसाते हैं उन्के बराबर पापी संसार में कौन होगा ! [पृ० ३२२] काला श्रीनिवास दास जैसे नीतिज्ञ लेखक से ऐसी ही आजा थी। इसी प्रकार चौदहवे प्रकरण में लाला मदमसोहन के पास जब एक अख़बार के एडीटर का पत्र अपनी विपत्ति कथा और सहायता की प्रार्थना लेकर आता है तब लेखक भारत मे पत्र-पत्रिकाओं की इस दुईशा से व्यथित हो अपने को सम्हाल नहीं पाता और एकदम प्रकट हो एक भाषण-सा दे डालता है:

एक अखबार के एडीटर की इस लिखावट सै क्या क्या बातें मालूम होती हैं ? प्रथम तो यह कि इिंदुस्थान मै विद्या का सर्वसाधारण की अनु मित जान्नें का देशातर के बुत्तात जान्नें का और देशोन्नित के लिये देश हितकारी बातों पर चर्चा करने का व्यसन अभी बहुत कम है, वलायत की वस्ती हिंदुस्थान की बस्ती सै बहुत ही थोड़ी है तथापि वहाँ श्रखनारों की डेढ़ दो लाख कापियाँ निकलती हैं, वहाँ के स्त्री, पुरुष, वूढ़े, वालक गरीव, श्रमीर सब श्रपने देश का वृत्तांत जान्ते हैं श्रीर उस्पर वादा विवाद करते हैं, किसी श्रखनार मैं कोई बात नई छपती है तो तत्काल उस्की चर्चा सब देश में फैल जाती है श्रीर देशांतर को तार दोड़ जाते हैं, परंतु हिंदुस्थान में ये बात कहाँ ? यहाँ बहुत सी श्रखनारों की पूरी दो सो कापियाँ भी नहीं निकलतीं, श्रीर जो निकलती हैं उन्में भी जान्ने के लायक वाते बहुत ही कम रहती हैं क्योंकि बहुत से एडीटर तो श्रपना कठिन काम संपादन करनें की योग्यता नहीं रखते श्रीर बलायत की तरह उन्को श्रीर विद्वानों की सहायता नहीं मिल्ती; बहुत से जान बूम कर श्रपना काम चलानें के लिए श्रजान वन जाते हैं, इसलिये उचित रीति से श्रपना कर्तव्य संपादन करनें वाले श्रखनारों की संख्या बहुत थोड़ी हैं पर जो है उस्को भी उरोजन देनें वाला श्रीर मन लगाकर पढ़नें वाला कोई नहीं मिलता . (पृ० २४२)

अस्तु, 'परीक्षागुरु' में लेखक का व्यक्तित्व भी पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। सच तो यह है कि पूरी पुस्तक में लेखक का ही व्यक्तित्व—उसके व्यापक अध्ययन के फल-स्वरूप विविध विपयों का ज्ञान, उसकी मनुष्यों को पहचानने की सूक्ष्म दृष्टि, उसकी नीतिज्ञता और कार्यकुशलता आदि—पूर्ण रूप से उभड़ आया है।

इस उपन्यास का नाम 'परीक्षागुरु' रक्खा गया है जिसका अर्थ है परीक्षा ही गुरु है। लाला व्रजिक्शोर सन में विचार करते हैं कि:

जो बात सौ बार सममाने सै समम में नहीं श्राती वह एक बार की परीचा सै भली भाँति मन में बैठ जाती है श्रीर इसी वास्तै लोग 'परीचा' को 'गुरु' मान्ते हैं . ( पृ० ३६१ ऊपर )

इसी परीक्षा रूपी गुरु के द्वारा ही मदनमोहन का सुधार हुआ और

उसे घर बैठे ही सारे सुख प्राप्त हो गए। जैसा कि लेखक ने पुस्तक के श्रंत में लिखा है:

जो सच्चा मुख, मुख मिलनें की मृगतृष्णा सै मदनमोहन को अब तक स्वप्न में भी नहीं मिला था वहीं सचा मुख इस्समय ब्रजिकशोर की बुद्धिमानों से परीक्षागुरु के कारण प्रामाणिक भाव से रहनें मैं मदन-मोहन को घर बैठे मिल गया.

इसी कारण इस पुस्तक का नाम भी परीक्षागुरु रक्खा गया। लालाजी की भाषा

लाला श्रीनिवास दास की भाषा जैसा कि उन्होंने 'रणधीर और प्रेममोहिनी' की भूमिका में लिखा है 'हिन्दी' है जिसे 'दिल्ली सै वनारस के परे तक किरोडों आदमी बोलने वाले हैं' परंतु यह खडी बोली हिन्दी आज की हिन्दी से बहुत कुछ भिन्न है । इसके मूलतः कई कारण हैं। भारतेन्दु युग में जो बोलचाल की भाषा थी वही लिखित रूप में भी प्रयुक्त होती थी। इसका एक प्रमुख कारण हिन्दी का वह दावा था कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढा जाता है और जैसा उच्चरित होता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का जेसा उच्चारण होता था लिखने में भी वही रूप रखा जाता था। अस्तु, 'कौन सा' का उच्चारण बोळचाळ में 'कीन् सा' होता था और भारतेन्दु युग मे इसी रूप में 'कौन्सा' लिखा भी जाता था। इसीलिए भारतेन्दु युग के लेखक प्रायः उस्का, इन्का, इस्समय, कौन्सा, इस्पर, ठैरना ( ठहरना ), मनोर्थ ( मनोरथ ), झर्ना ( झरना ), इन्कार, सुन्ना ( सुनना ), जान्ना ( जानना ), साम्नें (सामने), पहचान्ता (पहचानता), सक्ता ( सकता ) आदि लिखते थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाबीरप्रसाद द्विवेदी ने जव व्याकरण-सम्मत भाषा लिखने की प्रथा चलाई तब इनका, उनका, इस समय, इस पर, जानना, सामना आदि लिखा जाने लगा। भारतेन्दु युग की

दूसरी विशेषता, तद्भव और प्रांतज अथवा स्थानीय शब्दों का व्यापक प्रयोग था। दूपण देना के लिए 'दूसना' शब्द का प्रयोग 'हरिश्चंद्र चिन्द्रका' कार्तिक शुक्क सं० १६३७ के एक निवंध के शीर्षक में इस प्रकार मिलता है 'दूसरे को दूसना दूर नहीं।' 'सॉजी' शब्द का प्रयोग विनायक शास्त्री 'वेताल' ने अपने एक लेख ('हरिश्चंद्र चिद्रका' ज्येष्ट सं० १६३८) के शीर्षक में इस प्रकार किया है 'लिखना तो सॉजी और कहना तो हॉजी'। भारतेन्द्र की एक कविता का शीर्षक है 'मुँह दिखावनी'। इसी प्रकार 'प्रेमघन' की एक कविता है:

प्रॅगरेजन के हित चित चाय । ब्रह्मा में वाजे अरराय ॥ करें हाकिमी गोरा जाय । खर्चा भारत सीस विसाय ॥ इसमें अरराय, बिसाय बट्द शांतज हैं । भारतेन्दु युग की हिन्दी का एक नमूना 'भारतिमत्र' के प्रथम अंक में उपक्रम में देखिए :

वहें श्राश्चर्य की वात यह है कि श्राज तक ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं प्रचारित हुन्ना जिससे हियां के हिंदुस्तानी लोग भी पृथ्वी के दूसरे लोगों की तरह श्रपने श्रच्य श्रीर श्रपनी बोली में पृथ्वी को समस्त घटना को जान सकें. क्या यह बड़ी पछतावें को बात नहीं है जब कि इस १६ वीं सदी में बंगाली तथा श्रान्यान्य जाति के श्रादमी श्रपनी श्रपनी बोली में केवल एक समाचार पत्र की उन्नति से विद्या में, जान में, दिन दिन उन्नत हुए जाते हैं श्रीर हमारे हिंदुस्तानी भाइ केवल श्रज्ञान खटिया पर पैर फैलाए हुए पड़े हैं.

अथवा अस्विकादत्त व्यास के 'आइचर्य वृत्तांत' से देखिए:

मैं चकचिहा का लगढग एक मिनट तक यों ही पत्थर की मूर्ति की भाँति ठठका रहा—फिर देखा कि वह एक ख्रोर चला छा मुक्ते अपने साथ ले चलने की स्चना की . (पृ० ६)

इसमें हियाँ, खिटिया, चकचिहा, लगडग (लगभग) ठठका आदि शब्द तद्भव और प्रांतज है। इसी प्रकार वालकृष्ण भट्ट ने महाचट, खुचुर, डॉक जाना, आदि शब्दों का व्यवहार किया है। महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे चल कर इन तद्भव और प्रांतज शब्दों के स्थान पर तत्सम और व्यापक क्षेत्र में समझे जाने वाले शब्दों के व्यवहार पर वल दिया। अस्तु, द्विवेदी युग की भाषा भारतेन्द्र युग की प्रतिमित भाषा से कही अधिक व्याकरणसम्मत, संस्कृत-परिष्कृत और गम्भीर साहित्यिक भाषा बन गई।

भारतेन्द्र युग की उस तब्भव तथा प्रांतज शब्द-प्रधान, स्थान स्थान के उच्चारण के आधार पर लिखित अन्यवस्थित भाषा में भी लाला श्रीनिवास दास की भाषा अपनी अलग विशेषता रखती है। एक तो उनके प्रयुक्त शब्दों में कहीं कही निष्प्राणीकरण की प्रवृत्ति विशोप देख पड़ती है, अर्थात् उन्होंने अनेक महाप्राण ध्वनियो को अल्प प्राण बना दिया है। उदाहरण के लिए इनकी रचना में हाथ के स्थान पर हात, झूठा के स्थान पर झूंटा ( पृ० २१५ ) हठ के स्थान पर हट (पृ० ३२२), पिघलना के स्थान पर पिगलना, हूँढ़ना के स्थान पर हूँ हना (पृ० १६०), ढिठाई के स्थान पर ढिटाई (पृ० २३२), चिढ़ के स्थान पर चिड, ब्राघीके स्थान पर बग्गी प्रायः सभी जगह मिलता है। इतना ही नहीं कहीं कहीं पर 'ह' की ध्वनि का भी लोप हो गया है। अस्तु, उन्होंने घबराहट के स्थान पर घबराट (पृ० ३२१) लिखा है। कही कहीं इसके विपरीत अल्पप्राण ध्वनि को महाप्राण भी कर दिया गया है जैसे उक-ताना के स्थान पर उखताना (पृ० १९०) परंतु यह केवल अपवाद-स्वरूप है। यह निप्प्राणीकरण सम्भवतः पैशाची के प्रभाव के कारण हुआ है। भारतेन्दु युग के अन्य लेखकों में निष्प्राणीकरण की यह प्रवृत्ति या तो मिलती ही नहीं या मिलती है तो बहुत ही कम्र

फिर इनके शब्दों के कुछ प्रयोग भी विर्चित्र से हैं। उदाहरण के छिए देखिए:

इसकी पेचीली कहन से दर्पन की परछाई के समान अर्थ समभा में आता है, पर यह पकड़ में नहीं आती . (पृ० ८) ये वातें मेरी राह में अच्छी हैं . ( ए० १४ )

अच्छा १ फिर स्राप खुलकर क्यों नहीं कहते स्त्रापके निकट लाला साहव को वहकानें वाला कीन कीन है . ( पृ० १८६ )

जो लोग असली बात निश्चय किए विना केवल अफ़वा के भरोसे किसी के लिए मत बॉध लेते हैं वह उस्के हक मैं बड़ी वेइंसाफ़ी करते हैं , (पृ० ३२६)

ऐसे जीतव पर धिकार है . ( ए॰ ८४ )

वह समभ्तवार होकर मेरी अन्समभ क्यों वन्ती हैं . ( पृ० ३६५ ) उपर्युक्त उदाहरणों में कहन ( उक्ति ) मेरी राह ( मेरी राय ), आपके निकट (आपकी समझ में ), मत बांध छेना ( मत स्थिर कर छेना ), हक मे, जीतव (जीवित रहने) समझवार आदि प्रयोग कुछ विचित्र हैं। फिर 'दोड' गए (दोड गए) 'नो' वजे (नो वजे) नोकर (नौकर) में (से) से (से) वलायत, महनत, महरवानी, रुपे ( रुपए ), खातर ( खातिर ) मोज (मोज) आदि प्रयोग भी आज की भापा की दृष्टि से विचित्र जान पड़ेगे । कुछ अशुद्ध प्रयोग भी वीच वीच में मिलते हैं जैसे अधीन के लिए आधीन, नीरोग के लिए नेरोग्य ( ए० १६६ नीचे ), वाद विवाद के लिए वादा विवाद ( पृ॰ २४२ मध्य ) लावण्य के लिए लावण्यता, अज्ञान के लिए अज्ञानता, ( पृ० २९४ ) आदि, परंतु यह अशुद्धि केवल लाला श्रीनिवास दास ही की रचना में मिलती हो ऐसी वात नहीं है उस युग के प्रायः सभी लेखक इस प्रकार की अशुद्धियाँ करते थे। लाला जी में ये अशुद्धियाँ अपेक्षाकृत कम है।

लाला श्रीनिवास दास कई भाषाओं के विद्वान् थे, इसीलिए उनकी भाषा में गित और शब्द-भंडार में विविधता मिलती है। उसमें तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी सभी प्रकार के शब्द और मुहावरों का प्रयोग हुआ है। केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा: "इस्में कुछ सदेह नही" हरिकशोर हुजात करनें लगा. "मै ठेठ सै देखता त्राता हूं कि त्राप मुक्तको देखकर जलते हैं, मेरी त्रीर मदनमोहन की मित्रता देखकर त्रापकी छाती पर साँप लोटता है, त्रापने हमारा परस्पर त्रिगाड़ कराने के लिये कुछ थोड़े उपाय किये ! मदनमोहन के पिता को थोड़ा भड़काया ! जिस दिन मेरे लड़के की बरात में शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्य त्राप थे उनको देखकर त्रापके जी मै कुछ थोड़ा दुःख हुत्रा ! शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्य त्राप थे उनको देखकर त्रापके जी मै कुछ थोड़ा दुःख हुत्रा ! शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्यों से मेरा मेल देखकर त्राप नहीं कुढ़ते ! त्राप मेरी तारीफ सुन्कर कभी त्रपनें मन मैं प्रसन्न हुए ! ( पृ० २६५-२६६ )

लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास और नाटकों में बीच-बीच में पद्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। लाला जी किव नहीं थे, परंतु आव- इयकतानुसार प्राचीन संस्कृत के सुभाषितों तथा अंगरेजी की उक्तियों का अनुवाद अवस्य कर सकते थे। वायरन के 'चाइल्ड हेरोल्ड' के कई छंदो का अनुवाद, दे दसपीयर की विविध उक्तियों तथा विलियम कूपर के पद्यों का छंदबद्ध अनुवाद 'परीक्षागुरु' में स्थान स्थान पर मिलते हैं। प्राचीन छंदों को भी उन्होंने स्थान स्थान पर आवश्यकतानुसार उद्धृत किया है। गंग, घनानंद, तुलसीदास चुद, गिरिधर कविराय और अन्य कवियों का उनका अध्ययन उनके उद्धरणों से स्पष्ट है। संस्कृत से विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति और वैराग्य शतक, महाभारत, मनुस्मृति, हितोपदेश आदि के अनेक इलोकों का भावानुवाद ग्रंथमें पर्याप्त मात्रामें मिलते हैं। भर्तृहरि का एक इलोक है:

श्रम्भोजिनीवनिवासिवलासमेव, हसस्य हंति नितरां कुपितो विधाता । नत्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा, वैदग्धकीर्तिमपहर्तुम्सौ समर्थः। इसका भावानुवाद 'रणधीर और प्रेममोहिनी' में इस प्रकार है:

विधना कोपै हस पर, हरै कमल बन बास।
पै जल दुग्घ विभेद गुण, किहिं विधि करै विनास ?
-कहीं कही छेखक ने प्राचीन छदों को भी थोड़ा बहुत रूपांतरित कर

अपने काम का वना लिया है। सूरदास से वॉह छुडाकर जव उनके इयामसुंदर भाग निकले थे तब सूरदास ने कहा था:

बाँइ छुडाये जात हो, निवल जानि के मोहि। हिरदै ते जब जाहही, मर्द बदौँगो तोहिं॥ इसी को रूपांतरित कर प्रेममोहिनी रणधीर से कहती है:

कर छुटकाए जात हो, मोहि निवल जिय जान। पै हियरे से जाहु जब, तव जानों वलवान॥

इसी प्रकार वीरवल के मरने का समाचार सुनकर, कहा जाता है कि सन्नाट् अकवर ने अत्यंत दुखी हो यह सोरठा पढा था:

दीन देखि सब दीन, एक न दीन्हीं दुसह दुख । सो श्रव इम कहॅ दीन, कछुक न राख्यो बीरवर ॥ इसी के स्वर में स्वर मिलाकर पाटनपति ने रणधीर सिंह की मृत्यु का समाचार पा रोकर यह सोरठा कहा:

सत्र काहू सुख दीन, दुख न दियो काहू कवहूँ। सो मर मोकों दीन, भली करी रण्धीरसिंह।। इसी प्रकार वहुत से पुराने भाव लेकर लाला श्रीनिवास दास ने उसे पद्य-चन्द कर दिया है। लाला जी किव नहीं थे परंतु काव्य-रसिक अवस्य थे। उन्होंने हिन्दी साहित्य की ससृद्धि करने में कुछ उठा नहीं रखा।

×× ×× ××

प्रस्तृत पुस्तक में लाला श्रीनिवास दास की केवल दो पुस्तकें संगृहीत हैं क्योंकि यही दोनों कृतियाँ स्थायी महत्व की हैं। शेष कृतियों का उल्लेख मात्र कर दिया गया है। लाला श्रीनिवास दास की पुस्तके अत्यंत उपयोगी और शिक्षापद हैं। यद्यपि उनकी उपयोगिता आज की दृष्टि से उतनी नहीं है, फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व है।

दुर्गाक्कंड, वनारस २५–१२–१९५३

श्रीकृष्ण लाल

## रगाधीर

श्रीर

# **प्रममोहिनी**

#### DEDICATION

To

Colonel W.G. Davis C.S.I.

Commissioner and Superintendent,

Delhi Division,

Sir,

You have been Commissioner and Superintendent of the Delhi Division for about two years. During this period, you have done your best to promote good feelings and friendly intercourse not only among the different sections of the Native Community, but also between Europeons and our countrymen. Your efforts in both directions have been attended with the happiest results. If all Europeans out here followed your noble example and mixed familiarly with Natives, the gulf that unfortunately separates the rulers from the ruled in this country would be bridged over. I have much pleasure in dedicating this small volume to you as a token of respect and admiration and as an acknowledgment of the good work done by you.

Delhi The 1st January, 1878. Your sincere admirer, Shri Niwas Dass

### निवेदन

जगत में सबके बढ़ने का मूल विद्या है। माता की तरह रत्ना करने-वाली, पिता की तरह हित करनेवाली, गुरु की तरह उपदेश देनेवाली, स्त्री की तरह दुख हरनेवाली, मित्र की तरह सहायता करनेवाली, लच्मी की तरह जस फैलानेवाली विद्या है। विद्या को चोर चुरा कर नहीं ले सक्ता, लुटेरा लूटकर नहीं ले सक्ता, हिस्सेदार बाँटकर नहीं ले सक्ता, राजा दबाकर नहीं ले सक्ता, विद्या बिना मनुष्य और पशु एक से हैं।

ईसवी संवत् के चौद्यवें (१४) शतक मैं इटली के बीच 'पीट्रार्क' नामी एक मनुष्य महाकवि हुन्ना है। ये कृवि पहले 'लोरा' नाम स्त्री पर मोहित या परंतु पीछे से संसार छोड़कर 'स्विटजरलैंड' की जनीवा भील के किनारे 'वाईक्लूज' गाँव में रहने लगा। ये जगह भील और हरियाली के कारण बहुत मुहावनी है। 'पीट्रार्क' को रोमन कैथलिक मत के गुरु 'पोप' सै महाकविराज की पदवी मिली श्रीर यूरुप के श्रनेक राजों ने इस्को अपना मंत्री बनाने के लिए बुलाया परंतु इसने किसी के पास जाना मंजूर न किया। एक बार इस्के एक मित्र ने गाँव छोड़कर नगर मैं रहने वास्तै इस्को बहुत दबाकर लिखा था जिस्का ईस्ने शुद्ध भाव से ये जवाब दिया कि "त्राप संसार की भूठी बातों को बड़ी वस्तु समभते हैं" उनका छोड़ना श्रापके विचार मै मुनासिव नहीं। यहाँ मेरे पास ऐसे सचे मित्र मौजूद हैं जिनका सत्संग मुभको बहुत प्यारा लगता है। ये लोग अनेक युगों में पैदा हुए और अनेक देशों के रहनेवाले हैं। इनमे से कोई रणभूमि में, कोई राजकाज में, कोई प्रजा पालन में श्रीर कोई अपने बुद्धि बल सै विद्या की चर्चा फैलाने मैं बड़ाई पा चुका है। इनके मिलने मैं डोड़ी पहरा नहीं लगता। ये हर घड़ी मेरे मिलने को तयार

रहते हैं जब चाहता हूँ इन्हें बुला लेता हूँ जब चाहता हूँ विदा कर देता हूँ । ये मुफ्तको कभी दुःख नहीं देते वरन् मेरे प्रश्नों का जबाब देकर मेरे मन का संतोष कर देते हैं । इनमें मैं कोई महात्मा मुफ्तको पुराने इतिहास मुनाता है, कोई ईश्वर की माया का मेद बताता है, कोई मुख चैन में समय विताने का रास्ता दिखाता है, कोई मुफ्तको लोक में मुयश और परलोक में मुख मिलने का उपाय बताता है, कोई ग्रुपने मीठे बचनों की रचना में मेरा मन प्रसन्न कर मेरी चिंता मिटाता है, कोई संसार का दुख और पीड़ा फेलने के लिए मुफ्तको घीर्य बँघाता है, कोई दूसरे का ग्रासरा छोड़कर अपने बाँह बल से जीविका करने की रचि बढ़ाता है, कोई गूढ़ विद्या और कलाओं का दर्शनालय (१) मेरी आँखों के साम्हने खोल देता है। इनके बचनों पर मुफ्तको पूरा मरोसा है और ये मुफ्त से इन बड़े उपकारों के बदले कुटी के एक कोने सिवाय कुछ नहीं चाहते, जहाँ ये ग्रानंद से रहते हैं।" 'पीट्रार्क' के ये मित्र और कोई नहीं पर केवल पुस्तक ही पुस्तक थे।

( सदादर्श संमिलित क॰ व॰ सुधा )

पुस्तकों में 'पोट्रार्क' के लेखानुसार 'जामे जमशेद' की तरह संसार की सब चीजें दिखाई देती हैं परंतु जो लोग पुस्तक पढ़कर उसकी राह सै उन चीजों का रूप अपने मन में नहीं बना सक्ते उनके लिए नाटक की रीति बहुत हितकारी है। 'सर टाम्स ओवरवरी' लिखता है कि 'संसार में पाठशाला की अपेद्धा (२) भी नाटकशाला ज्यादा जरूरी है क्योंकि पढ़ने की अपेद्धा अनुभव (३) सै लोग ज्यादा सीखते हैं।' देखो नाटक में वर्तमान अथवा हजारों वर्ष पहले की चाहे जिस बात को इस समय अपनी ऑखों सै देख सक्ते हो।

<sup>(</sup>१) नुमायशगाह (२) निसवत (३) तजर्वे ।

''साहित्यदर्पंग" में रचना दो तरह की लिखी है—एक अन्य ( सुन्ने की ) दूसरी दृश्य ( देखने की )। अन्य में सब तरह के कान्य और दृश्य में सब तरह के नाटक आ गए। दृश्य में दश तरह के रूपक और अठारह तरह के उपरूपक होते हैं।

#### रूपकों के नाम

"नाटकमथप्रकरणं व्यायोगसमवकारिडमाः ईहामृगांकवीथ्यः प्रहसनमितिकपकाणिदश।"

श्चर्य—(१) नाटक (२) प्रकरण (३) भाण (४) न्यायोग (५) समवकार (६) डिम (७) ईहामृग (८) श्चंक (६) वीथी (१०) प्रहसन।

#### उपरूपकों के नाम

"नाटिकात्रोटकंगोष्ठीसहकंनाट्यरासकं प्रस्थानोह्माप्पकाव्यानिप्रेखणंरासकंतथाः सलापकंश्रीगदितशिलपकंचविलासिका दुर्मिलिकाप्रकरणीहन्नीशोभाणिकेतिच।"

श्रर्थ—(१) नाटिका (२) त्रोटक (३) गोष्ठी (४) सद्दक (५) नाट्यरासक (६) प्रस्थान (७) उल्लाप्प (८) कान्य (६) प्रेंखण(१०) रासक (११) संलापक (१२) श्रीगदित (१३) शिल्पक (१४) विलासिका (१५) दुर्म्मिल्लका (१६) प्रकरणी (१७) इल्लिशो (१८) भाणिका।

जिस नाटक के ग्रंत में सब बखेड़ा मिटकर ग्रानंद हो जाय उसे ग्रंग जो में कमेडी (Comedy) कहते हैं ग्रीर जिसके ग्रंत में करुणारस बना रहे वो ट्रेजड़ी (Tragedy) कहा जाता है। 'रणधीरसिंह ग्रीर प्रेममोहिनी' का नाटक ट्रेजड़ी है ग्रीर ग्रंग जी में 'श्रोथेलो', 'रोमियो-जुलियट', बंगला में 'कृष्णाकुमारी', 'नील-

दर्पण', गुजराती में 'जमशेद' श्रीर 'रुस्तमसोहोराच' वगेरे बहुत भाषाश्रों में ट्रेज्डी नाटक मिलते हैं। नाटक का खेल पूरा हुए पीछे ट्रेज्डी का श्रसर बहुत देर तक देखनेवालों के मन में बना रहता है। नाटक करने वालों को देखनेवालों के मन पर पूरा श्रसर करने के लिए पहले श्रपने मन पर श्रसर पैदा करना चाहिए, श्रीर संभव (१) बातों को साधारण बोल चाल में भाव सहित कर दिखाने से देखनेवालों के मन पर पूरा श्रसर होता है। परंतु ये काम करने में ऐसे सहज नहीं जैसे कहने में जाने जाते हैं।

पहले तो संभव बात का निश्चै होना ही कठिन है। संभव बात क्या? जिसने जिन चीजों को देख कर समभ लिया, देखने वालों की बात पर भरोसा किया, अथवा और किसी तरह मान लिया उसको वे संभव, वाकी श्रसंभव मालुम होती हैं श्रीर सब लोग सब बातों के जान्ने वाले नहीं हो सक्ते। एक ब्रादमी एक बात को सबसे ब्रच्छी जान्ता है परंतु दूसरी में बच्चे सै भी गया बीता है। फिर सब लोगों के विचार से क्योंकर कोई वात संभव वा श्रसंभव निश्चै हो सकै ? हाँ जो चीजें दिखती हों, दिखने श्रौर समभ में त्राने के लायक हों श्रथवा जिनको उस विषय के जाने वाले अञ्छे अञ्छे आदमी मान्ते हों वे संभव वाकी असंभव ठैर सक्ती हैं श्रीर इसी बात को मुख्य मानकर श्रव हम संभव, श्रसंभव बातों की चर्चा छेड़ते हैं। दो ढाई इज़ार वर्ष पहले सै देव और परियों के दिखाई देने, नाचने, मोहित होकर आदिमियों को उड़ा लै जाने, अथवा जादूगरी के जादू से देव हाजिर होने, मकान वगैरे के उड़ने की बात सब लोग भूठी जान्ते हैं परंतु नाटक के सुधरे हुए खेल में सै श्रव तक ये वातें दूर नहीं हुहै। नाटक करने वाले इन वातों को श्रपना हुनर दिखाने के लिए, नाटक को सुहावना बनाने के लिए चाहे अलिफलैला ( Arabian

<sup>(</sup>१) मुश्किल।

nights) वगैरे के किस्सों से सहायता लेने के लिए करते हों परतु इन बातों से देखने बालों के मन में श्रव्छा श्रसर नहीं होता। इनके बदले ये लोग स्वाभाविक (१) बातों ( Naturalism ) के दिखाने में मेहनत करें तो सबके लिए श्रव्छा हो। 'रणधीरसिह श्रीर प्रेममोहिनी' के नाटक में स्वयंवर का मूल मात्र गुजराती 'राजवाडानीकथा' पर से लिया गया है परंतु देव परियों के श्रसंभव रोग से ये बिलकुल बचा हुआ है। हाँ इसमें मेज, कुरसी, लंप, घड़ी, इका श्रादि इस समय के पदार्थों का विषय श्रा गया है परंतु ये सब चीजे श्रसंभव पदार्थों की गिन्ती में नहीं हैं।

श्रव साधारण बोलचाल का वार श्राया । इसका फैलाव भी ऐसा ही लंबा चौड़ा है। हिदुस्थान मै हिदी, उर्दू, ब्रजमाषा, मारवाड़ी, मरहटी, गुजराती, बंगाली, पजाबी, पूरबी, तैलंगी, तामली, उड़िया, मैथिली श्रादि श्रनेक भाषा बोली जाती हैं श्रीर उनमै भी एक, एक भाषा के श्रनेक, श्रनेक भेद हो गए हैं। इनमें की बहुत भाषा संस्कृत विगड़ कर बनी हैं, परंतु अब इनमें, ऐसा अंतर पड़ गया कि एक देश के रहने वाले दूसरे देश की भाषा नहीं समभते, फिर नाटक किस भाषा मै लिखा जाय, सब भाषा मिलाकर तो लिखने से रहे। दिल्ली से बनारस के परे तक किरोडों त्रादमी हिंदी बोलने वाले हैं श्रीर गुजरात, बगाल, पंजाब वगैरे ऋौर देशों के लोग भी इस भाषा सै ऋपना काम निकाल लेते हैं इसलिए 'रणधीरसिंह ऋौर प्रेममोहिनी' के नाटक की निज भाषा हिंदी रक्ली गई। इस देश में हिदी के सिवाय कहीं उद्, कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी बोली जाती है, इस कारण इस नाटक मै सुखवासी लाल (कारंदे) की भाषा उर्दू, निरंजन चौबे की बोली ब्रजभाषा श्रौर नाथूराम (सेट) के बुचन मारवाड़ी बोली मैं लिखे गए हैं, परंतु इन इकडी चार भाषाश्रों के समऋने वाले भी इस देश मैं बहुत कम दिखाई देते हैं। उर्दू बोलने-

<sup>(</sup>१) कुद्रती।

वाले ब्रजभाषा और मारवाड़ी सुनकर, ब्रजभाषा वोलनेवाले मारवाडी ब्रौर उर्दू सुनकर, मारवाड़ी वोलनेवाले उर्दू ब्रौर वजभाषा सुनकर मुँह देखते रह जाते हैं। इस कारण उदू, व्रजभाषा श्रौर मारवाड़ी के कठिन वचनों का हिंदी भाषा मैं तर्जु मा करके हर पन्ने के नीचे लिख दिया गया। ग्रव नाटक करने वालों को ग्रखितयार है कि सव नाटक हिंदी भाषा मैं करे चाहे हिंदी, उदू, मारवाड़ी श्रौर व्रजभाषा मैं करें। यद्यपि हिंदी भाषा दिल्ली से वनारस तक किरोडों श्रादिमयों में बोली जाती है परंतु ये भाषा ऐसी श्रधूरी है कि संस्कृत वा फारसी की सहायता लिए विना इसका काम नहीं चलता । इस भाषा के लिखने वालों मैं कितने ही संस्कृत श्रीर कितने ही फारसी की सहायता लेकर काम चलाते हैं परंतु 'रण्घीर श्रीर प्रेममोहिनी' के नाटक मैं दोनों की तरफदारी छोड़कर साधा-रण बोल चाल पर बरताव किया गया। हाँ, कहीं बहुत जरूरत पड़ी तो दूसरी भाषा का सहज सै सहज बचन लेकर काम चला लिया श्रीर उसमें जिस शब्द के समभाने का घोका रहा उसका अर्थ उस सफे के नीचै वा उस शब्द के त्रागै ऐसे ( ) गोलाकार ( Parenthesis ) में लिख दिया, परंतु फिर भी हिंदी भाषा के संक्रोच सै बहुत सै भाव सीच समभ कर छोड़ने पड़े। इस नाटक मैं कहीं, कहीं कविता की लटक श्रीर श्रन्योक्ति ( दूसरे पर घर कर वात जताने की ) लपेट श्रा गई है पर उसको एक नज़र देखकर कोई सज्जन साधारण बोलचाल की रीति से बाहर न बतावें। जिन लोगों के रूप से ये बचन कहे जाते हैं (सब नाटक को आदि से अंत तक पढ़ कर ) उनके स्वरूप का विचार किया जायगा तो कदाचित ये कविता श्रीर श्रन्योक्ति उनकी साघारण बोलचाल सै बढ़कर न जचेगी।

भाव दिखाना नाटक करनेवालों के ब्राघीन है, ब्रौर-संकोच विस्तार के कारण से इसी को हाव, हेलादि भी कहते हैं। ये संगीत का एक ब्रंग है। संयोग, वियोग, हानि, लाभ वा सुख, दु:ख को स्वाभाविक

रीति सै जता देने का नाम भाव है। हँसना, रोना, चिकत होना, कोचित होना, उदास होना, न्याकुल होना, मतवाले होना, अचेत होना, बुलाना, भेजना, ठैराना, याद करना, प्रणाम करना, धमकाना इत्यादि वचन के त्रमुसार कर दिखाने को भाव बतानेवालों का काम कहते हैं। स्वर, नेत्र, मुख के त्राकार त्रौर शारीर सै भाव बताया जाता है। स्वर सै सु त दुः ख त्रादि का जताना स्वर भाव है। नेत्रों सै सुख दुः ख त्रादि जताना, बाकी शरीर को जैसे का तैसा रखना, नेत्र भाव है। मुख के त्राकार से सुख दुःख त्रादिका जताना, बाकी भीं, नेत्र वगैरे को जैसे का तैसा रखना मुख के आकार का भाव है, और हात, पांव, कमर, छाती आदि सै जो भाव बताए जायँ उनको शरीर का भाव कहते हैं। शरीर का भाव पहले तीन भावों सै सहज है परंतु भाव बतानेवाला जितना चतुर श्रीर श्रनुभवी(१) होगा उतना ही जैसे का तैसा रूप दरसा कर देखनेवालों के मन पर ज्यादा असर कर सकेगा। (शस्तगुफ्तार मुंबई के एक प्रसिद्ध -वर्तमान पत्र देखने सै मालुम होता है कि ) थोड़े दिन पहले 'केमिंगटन पार्क ( लदन के एक विभाग ) की नाट्यशाला मै गूंगे बहरे का एक नया नाटक हुन्रा। ये नाटक एक गूंगे वहरे का बनाया हुन्ना था न्नौर इस्के करनेवाले भी गूंगे बहरे थे। इसै देखने के लिए बहुत सै गूंगे बहरे इकडे हुए थे। ये नाटक ऐसी अञ्छी तरह किया गया कि देखनेवाले नाटककारोंके हात की ऋंगुलिये, गर्दन की मरोड ऋौर शरीर की हलचल सै उनका भाव तुरत समभ गए !!!

जैसे हिंदुस्थान ऋश्धर्य की बातों का मंडार है। इसमै एक तरफ़ को बर्फ के हिमालय पर्वत, तो दूसरी तरफ गर्म देश की फलदायक भूमि ऋपने हरे हरे बुद्धों से मन को हरा करने के लिए मौजूद है, एक तरफ को सैकड़ों कोस मैं रेत के टीले, जल का संकोच, तो दूसरी तरफ को

<sup>(</sup>१) त्र्राजमूदःकार।

इजारों कोस मे कदम, कदम पर जल की सरसाई और खेती बाड़ी का धंदा दिखाई देता है। एक तरफ को टूटी फूटो फोंपड़ी, फूस के छुप्पर तो दूसरी तरफ को ऋागरे का ताजगंज, मधुरा वृंदावन के मंदिर, देवगढ़ (वा दौलताबाद) का किला, इल्रुक्त (वा इलेरा) के मकान मन हरने को तयार हैं, एक तरफ को जंगली रस्में दच्चण मथुरा (वा मीनाची) की तोतियार जाति के सब कुनवे का एक स्त्री से व्याहना, पलीवार, कल्लि-कोट, तेल्लिचेरी, मैं व्याही स्त्री को स्वतंत्र(१) करके वापके घर छोड़ देने की रीति है। तो दूसरी तरफ को यहाँ के बुद्धिमान, धर्मात्मा, पराक्रमी, एक पत्नीवत वाले पुरुष ग्रौर पतिवता स्त्रियो का जस सारे भूमंडल मैं विख्यात है। एक तरफ को यहाँ के लोग निरुद्यमी, कंगाल श्रीर दुईल होते जाते हैं तो दूसरी तरफ को काश्मीर के दुशाले श्रीर बनारस के कमख्वाव वगैरे अव तक सब देशों मै प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्थान मै सव ्तरह की हवा, सब तरह के मोसम, सब तरह की बस्ती, सब तरह के श्रादमी, सब तरह के जानवर श्रीर सब तरह की जड़ी बूटी मौजूद हैं। बहुत क्या कई एक पर्वत के देखने मात्र सै तीनों ऋतु आँख के सामने त्रा जाती हैं एक पहाड़ को जड़ मैं सै देखो तो गर्म देश के त्राम, इमली त्रादि पेड़ मौजूद हैं। बीच मै सै देखो तो सर्द देश के बान, बरास, चील, देवदारू त्रादि दिखाई देते हैं और ऊपर वर्फ की हद के पास जाकर देखो तो भोजपत्र के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता। भावार्थ(२) ये कि जैसे हिदुस्थान ऋाश्चर्य की बातों का भंडार है इसी तरह इस हिंदुस्यानी नाटक मै भी अनेक आश्चर्य की बातें, अनेक तरह के सुख दु:ख, अनेक तरह के चाल चलन, अनेक तरह के सुभाव और ग्रनेक तरह से सुभाव बदलने की रीति लिखी गई है, एक वात से श्रनेक श्रादिमयों के मन में श्रनेक तरह के श्रसर पैदा होने का रूप दरसाया है श्रीर श्रपने वस पड़ते सर्व हितकारी (Public

<sup>(</sup>१) खुदमुखत्यार (२) खुकासा ।

spirit) भाव से संसार के चित्र दिखानें का मुख्य बिचार रक्खा है। 'रणधोरसिंह' श्रोर 'प्रेममोहिनी' बिना सब नाम कल्पित (१) हैं। इसके किसी लेख को कोई मनुष्य या जाति श्रपनें ऊपर न समकें, सब जातों में सब तरह के श्रादमी होते हैं इस कारण इस्से किसी खास मनुष्य या जाति को नीचे दिखाने या दुखी करने का हरगिज़ बिचार नहीं। हाँ श्रपने दोष (२) को इस नाटक में दोष रूपो देखकर किसी का जी दुखी होय तो उसे वेन जान्सन, जगत प्रसिद्ध नाटककार का ये बचन पढ़ना चाहियें— If any here chance to behold himself Let him not dare to challenge me of wrong For, if he shame to have his follies known, First he should shame to act them.

ऋर्थ—जो कोई यहाँ ( ऋर्थात् नाटकशाला मै आकर ) ऋपना
मुख आप देखे तो मेरे ऊपर बुरे काम करने का दोषारोप ( ३ ) न कग्ना
क्योंकि जो उस्कों अपने दोष प्रगट होनें सै लाज आती हो तो उन दोषों
के करनें सै प्रथम लजाना चाहिये।

जैसे अब तक कोई पुस्तक और पुस्तकों की थोड़ी बहुत सहायता लिए विना नहीं रची गई इसी तरह इस नाटक में भी तुलसीकृत रामायण, रामकलेवा, भूगोल इस्तामलक, शकुंतंला नाटक, हरिश्चंद्र नाटक, विद्या-सुंदर नाटक, बिहारी सतसई, स्त्रीबोध, विषवृत्त, हरिश्चंद्र मेगजीन और मनोरंजक रत्न वगैरे अनेक पुस्तकों की छंद वा आशय से कहीं कहीं सहायता ली गई है और प्रथकर्ता उन सबका सच्चे मन से उपकार मान्ता है।

ये नाटक इस समय प्रसिद्ध, प्रसिद्ध वर्तमान पत्रों के संपादक श्रौर श्रनेक विद्वान, बुद्धिमानों के पास मेजा जाता है परंतु इस्के पढ़ने सै उन्का कुछ हित होगा ये विचार कर नहीं मेजा जाता किंतु दर्पण के

<sup>(</sup>१) फर्जी (२) ऐव (३) इलजाम रखना।

सामने जाने से सबको अपना रूप दिखाई देता है इसी तरह उनकें दिखाने से इस्का गुगा दोष दिखाई देगा ये समम्कर भेजा जाता है।

कवि दो तरह के होते हैं एक बचन का सिंगार करनेवाले, दूसरे भाव मैं चोज (१) रखनेवाले। वचनका सिंगार करनेवाले अपने लेख को अनुप्रास (२) ग्रलंकारादि (३) से हर तरह विचित्र (४)वनाया चाइते हैं उनकी कविता बहुधा सयोग, वियोगादि एक, एक बात पर हुआ करती है और उनमै सै कोई पुस्तक रचने का साहस करता है तो उस्की बुद्धि लौकिक चतुर (५) न होने सै उस्के भाव बड़े बेढगे हो जाते हैं - जब उन्हें किसी की तारीफ करनी होती है तो राजा को इद्र, हाती को ऐरावत, घोड़े को उच्चेश्रवा, गौ को कामघेनु, स्त्री को अप्सरा, वृद्ध को कल्पवृद्धादि बना देते हैं। जब निंदा करनी होती है तो राजा को यमराज, हाती को मैसा, घोड़े को गवा, गौ को वकरी, स्त्री को चुडेल, इस को ववूल आदि लिख देते हैं परंतु इन वातों से पढ़नेवालों को कुछ फायदा नहीं होता। भाषा मै चोज रखने वाले केवल भाव पर इष्टि रखते हैं उनकी रचना में साधारण रीति सै रूपक, उपमा, श्रनुपासादि श्रा जायँ तो भलेई श्रा जाश्रो पर वे श्रपने मन मै संसार की दशा दिखा कर लोगों को अनेक तरह के दुःख सुख का अनुभव कराया चाहते हैं, कोई मन पर श्रसर होने की रीति, कोई मन बदलनें का समय, कोई भले बुरे कामों का परिणाम, कोई खोटे खरे आदिमयों का चाल चलन वगैरे दिखाता है। इस रचना से देखनेवालों के मन पर थोड़ा बहुत असर होना तो किन की बुद्धि के आघीन रहा परंतु भाव में चोज रखनेवाले लौकिक चतुर होने के कारण पुस्तक आरंभ करने सै पहलै परिणाम तक का पेच तो जरूर सोच लेते हैं। ये कविता रचनेवाले को कठिन पर पढ़नेवालों को वड़ी हितकारी है। इस रीति सै भाव में चोज

<sup>(</sup>१) सारांश (२) काफियेवंदी (३) शायरी की सनत (४) रंगीन (५) मामलेफहम।

रखना नाटक रचने वालों का मुख्य काम है परंतु मुभको इस नाटक मैं श्रपने पार लगने की कुछ श्रास नहीं।

सब तरह के रचना करनेवालों सै प्राय (१) तीन तरह की भूल हुआ करती है-एक लिपि दोष ( क़कार की जगह खकार श्रीर बकार की जगह वकार श्रादि लिखना। ये मूल प्रथ कर्ता के बदले लेखक सै बहुघा होती है )। दूसरा बचन दोष (पहले बचन को पीछे श्रीर पिछले बचन को पहलै लिख कर उलट पलट कर देना श्रथवा एक बचन मैं एक शब्द को अनेक बार लाकर बचन का रूप विगाड़ देना अथवा साधारण बोलचाल मै कठिन, कठिन शब्द डालकर उसै पेचदार बना देना अथवा स्रीलिंग की जगह पुलिंलग, एकवचन की जगह बहुबचन, श्रोर वर्तमान की जगह गत कालादि लिखकर व्याकरण की रीति सै वचन को अशुद्ध कर देना अथवा छद को रीति सै विपरीत छंद रचकर छंद भंग कर डालना।) तीसरा भाव दोष ( हरेक बात की उठान का श्रत तक एक सा न निभना जैसे एक मनुष्य को त्रादि सै लोभी दिखाते चले त्राए हैं पर उसके सुभाव बदलने का कुछ कारण् दिखाए विना एक दम उस्को उदार बना देना अथवा पहले से एक मनुष्य को विचारवान् बनाते चले आए हैं पर उसके सुभाव बदलने का कुछ कारण जताए विना उसको अविचारी बना देना इत्यादि ) पुस्तक रचनेवाले को अपने बस पड़ते इन सब दोषों सै बचना चाहिये परंतु लिपि दोष अथवा वचन दोष की साधारण भूल सै इतना निगाड़ नहीं होता जितना भाव दोष से सहज में हो जाता है। मुभको श्रपने श्रज्ञान से 'रण्वीर श्रौर प्रेममोहिनी' के नाटक मैं ऐसी श्रनेक भूल होने का भय है इस कारण मै दीन होकर सब सजन पुरुषों सै श्रपनी भृल चमा कराता हूँ श्रौर ये निवेदन करता हूँ कि देश वा वैर भाव सै निदा करने वालों के सिवाय जो सजन श्रपत्तपात(२) होकर इस विषय मै अपनी राय प्रगट करेंगे मैं उनका बढ़ा उपकार मानूंगा और जो लोग

<sup>(</sup>१) अकसर। (२) बेरूरिआयत।

भीतिभाव सै त्रपनी लिखी त्रयवा छपी हुई राय मेरे पास मेज देंगे उन्का मेरे ऊपर त्रीर भी ज्यादे उपकार होगा।

श्रंत में ईश्वर के श्रगणित उपकारों को भूल कर कैवल इस नादक के निर्विष्न पूरे होने का उपकार माना जाय तो बड़ी कृतष्नता है इसलिए ईश्वर की श्रकारण कृपा का श्रमित उपकार मान कर "बरुचि" के इस वचन पर मैं ये निवेदन समाप्त करता हूँ।

इतरकर्मफलानियदच्छया विलिखितानिसहेचतुरानन श्ररसिकेषुकवित्वनिवेदनं शिरसि मालिख मालिख गालिख"

दिल्ली १ जून, १८७७ ईस्वी ।

ग्रंथकर्ता श्रीनिवास दास

## संकेत

इस देश में नाटक का प्रचार बहुत कम है श्रीर नाटक में ऐसे श्रनेक संकेत श्राते हैं जो साधारण वाचने को पुस्तकों में नहीं होते; इस कार्ण नाटक करने श्रीर पढ़ने वालों की सुगमता (श्रासानी) के लिए उन संकेतों का कुछ मतलब यहाँ लिखा जाता है:

श्रादि मैं किसी मनुष्य के नाम सै श्रागै ऐसा—चिन्ह हो तो इस चिन्ह सै श्रगले बचन को उस मनुष्य का बचन समक्तना श्रौर ये—चिन्ह बीच मैं श्रा जाय तो यहाँ रक कर पढ़ना। इसी तरह दो, तीन जगह एक, एक श्रचर के बीच मैं ये—चिन्ह श्रा जाय तो वहाँ बोलते, बोलते ऐसे रक जाना जैसे कोई बात कहते, कहते किसी कारण सै श्रचानक रक जाता है।

को बात ( ) गोलाकार के भीतर लिखी गई वो किसी नाटककार की तरफ सै कहने की नहीं है किंतु नाटक करने और पढ़ने वालों को समकाने के लिए ग्रंथकार की तरफ से है। जहाँ इस रीति से (मन में ) लिखा हो उसके अगले बचन को नाटककार इस दब से कहें कि मानों अपने मन में कह रहा है जहाँ (मन में ) अथवा (प्रगट) कुछ न लिखा हो उस वचन को भी प्रगट में कहने का ही समके । जहाँ इस रीति से (गया) अथवा (आया) लिखा हो वहाँ उस नाटक पात्र का रंगभूमि से नेपध्य में जाना अथवा नेपध्य से रंगभूमि में आना समके; जहाँ इस तरह से (नेपध्य में शब्द हुआ) लिखा है वहाँ परदे के भीतर की आवाज जानो, जहाँ इस रीति से बैठना, उठना, हँसना, रोना आदि लिखा है वहाँ नाटक पात्र को उसी तरह का भाव दिखाना चाहिये और जहाँ इन बातों के सिवाय किसी बचन के बीच में गोलाकार के भीतर और कोई

शब्द श्रा जाय तो उस्को पहले शब्द का श्रर्थ समभता जैसे ऊपर "सुग-मता" के श्रागे गोलाकार मैं "श्रासानी" लिखी गई है।

श्रीर चिन्हों मैं ऐसा, (कोमा) किचित विश्राम, ऐसा; (सिमीको-लन) श्रयवा ऐसा: (कोलन) श्रर्घ विश्राम; ऐसा. (फुलिस्टोप) पूर्ण विश्राम, ऐसा ! (इंट्रोगेशन) प्रष्ण की जगह, ऐसा ! (एक्सक्लमेशन) श्राश्चर्य श्रयवा संबोधन वगैरे के जो शब्द जोर देकर वोलनें चाहियें उनके श्रागे श्रीर ऐसे "" (इनवरटेड कोमा) दूसरी पुस्तक के लिखे हुए, श्रयवा दूसरे के कहे हुए बचन पर उसको श्रलग दिखाने के लिए लगाए जाते हैं।

रंगभूमि, नाटक अथवा तमाशे होने की जगह, जवनिका, रंगभूमि मैं स्थान का रूप दिखाने वाला परदा और नेपथ्य जवनिका सै पीछै रूप बन्नै वगैरे की जगह को कहते हैं।

प्यारे, सदादर्श सम्मिलित क० वर्ध सुघा (१) के पढ़ने वाले !

जब में सदादर्श अपनी जन्मभूमि छोड़ कर काशी वास करने चला गया अथवा यों कहो कि सदादर्शने किव वचन सुधा से मिल कर काशी को प्रयाग बना दिया तब में आप लोगों का वियोग मेरे मन को बेचैन करता था, आपसे मिलने को हर घड़ी जो भटकता था पर खाली हात जाना अनुचित मालुम हुआ इस कारण ये ''रणधीर और प्रेममोहिनी'' का नाटक आपके पास लाया हूँ यदि इसके देखनें से ''सदादर्श सम्मिलित क० व० सुधा' में आप की कुछ प्रीति बढेगी तो मै ईश्वर की कृपा से अपना परिश्रम सफल समभू गा।

> सदादर्श का प्रथम सम्पादक श्री निवास दास

<sup>(</sup>१) कवि वचन सुषा-भारतेंदु वाबूहरिश्चंद्र द्वारा स्थापित पत्रिका ।

#### नाटक पात्रों के नाम।

पुरुष

रण्धोरसिह—नायक

रिपुदमन—रण्धीरसिह का मित्र
सोमदत्त—रण्धीरसिंह का पंडित
सुखबासी लाल—रण्धीरसिंह का कारिदा
नाथूराम—रण्धीरसिंह का मोदी
निरंजन चौबे—विदूषक
जीवन—रण्धीरसिंह का सेवक
सूरत के महाराज अथवा सूरतपित
पाटन के महाराज अथवा पाटनपित

स्त्री

प्रेममोहिनी—नायकाः मालती—प्रेममोहिनी की सखी चंपा—प्रेममोहिनी की सखी सरोजिनी—वेश्या।

श्रनेक राजा, सूरत का मंत्री, पाटने का मंत्री, सूरत का सेनापति, पाटने का मंत्री, सूरत का सेनापति, योग सेवक इत्यादि । नगर सूरतं ।

# रगाधीर श्रोर प्रममोहिनी

## नाटक

## प्रथम श्रंक

#### प्रथम गर्भाक

#### स्थान-सूरत का राजमहूः।

[ चंपा पान लगाकर पानदान में रखती है श्रीर मालती प्रेममोहिनी की रजजटित प्रतिमा लेकर श्राती है । ]

चंपा—( देखकर ) प्यारी ये क्या लाई ? क्या प्रेममोहिनी की प्रतिमा है ? श्राहा ! ये तो बड़ी सुंदर ! इसका मुख देखों मानों श्रभी हॅस पड़ेगी, देखें, इसको यहाँ लाना । ( हाथ में लेकर ) सखी ! इसका रचनेवाला ब्रह्मा से क्या कम है । इसकी लाज भरी चितवन, रस भरे होठ श्रौर हास्य भरे क्पोल, कैसे सुहावने लगते हैं !!!

मालती—बस बहन ! त्वमा करो, तुम्हारी परख मैंने देख ली । तुम इसकी इतनी बड़ाई करती हो पर मुफ्तको तो प्रेममोहिनी के आगे ये कुछ भी नहीं जँचती । उसको दैव ने अनुपम बनाया है । उसके सुभाव की लायकी श्रीर चतुराई तो श्रलग रही, उसके मुख की ज्योति पल पल में, चंद्रकला सो बढ़ती है। उसके शारीरकी लावएयता (१)से, एक एक गहने के, तीन तीन, चार चार रूप दिखायी देते हैं। उसकी शारीर की सुगंघि से भौरे मतवाले होकर गूजते हैं, सो इसमें कहाँ से श्रावेंगे ?

प्रेममोहिनी—( श्राकर, दूर से इनको देख मन में ) सखी है तो क्या हुत्रा, दो जनों के बतलावन (२) के बीच जाना मुनासिव नहीं। ( कुछ हटकर खड़ी हुई)

चंपा—भला प्यारी ! तू जीती, मैं हारी; पर ये तो वता, महाराज ने ये प्रतिमा किस लिए बनावायी है !

मालती—बिलहारी ! अब तक यह नहीं मालूम ! प्रेममोहिनी के स्वयंवर में शस्त्र विद्या की परीक्षा के बीच जो वीर रण्धीर ठहरेगा उसको उसी समय ये प्रतिमा दी जायगी।

प्रेममोहिनी—( सुनकर मन में ) यह तो मेरे स्वयंवर की चर्चा कर रही हैं, इन वार्तों के सुनने में क्या डर है ! हाँ में इनके पास जाऊंगी तो ये चुप हो रहेंगी या मेरी मन सुहाती वार्ते करने लगेंगी, इसलिए छिप कर इनके मन की वार्ते सुनू । ( एक किनारे खड़ी हो गई )

चंपा—भला, परीचा में तो कोई न कोई त्रवश्य जीतेगा पर राज- कुमारी के समान वर मिलना तो बहुत कठिन है।

मालती—सखी! यह न कहो, परमेश्वर की माया श्रपरंपार है, उसने चंद्रमा को तारों से श्रिषिक बनाया, पर सूरज से नहीं।

चंपा—सखी! राजकुमारी से श्रिषिक रूपवान श्रीर गुणवान भी कोई होगा ?

मालती—क्यों नहीं । मेरा तेरा जी एक है, इसिलये कहती हूँ तू ने रणघीर कुमार को देखा है ? सखी ! उसको स्मरण करते ही शरीर के

<sup>(</sup>१) 'उसके शरीर के लावएय से' होना चाहिए था। (२) बातचीत

रोम खड़े हो जाते हैं। उसका सब श्रंग सांचे ढाल बना है। मैंने तो ऐसी सजधज का ज्वान सब उमर में कभी नहीं देखा था। जिस समय वह अपने 'पवनवेग' घोड़े को किले के मैदान में फेरकर अपना कंत्र दिखाता है, उस समय, श्रीर राजकुमार उसकी फुर्ती देख, चिकत हो, चित्र बन जाते हैं। उसके शरीर में चुस्त पोशाक ऐसी जमकर बैठती है कि बहुत से राजकुमार उसकी नकल करते हैं। जिस समय उसके मनोहर मुख की रसभरी मुसकान श्रीर भालकते नेत्रों की मदमाती चितवन मेरे ध्यान में श्राती है, मेरी तो सुध बुध ठिकाने नहीं रहती। मै उसकी श्रालबेली छिब कहाँ तक वर्णन कहाँ; सब नगर उसकी मोहिनी मूरत देख मोहित हो रहा है।

चंपा—इसमें संदेह नहीं, सब नगर निवासियों के मन में उसकी प्रेम छाप हो गयी, परंतु राजकुल निश्रय हुए बिना तो वह राजकुमारी के लायक नहीं ठहर सकता।

प्रेममोहिनी—( मन में ) यह बातें मैंने क्यों मुनी ! मनुष्य का मन एक सरोवर के समान है , जैसे सरोवर में तारे, श्राकाश, चंद्रमा, वृद्ध श्रीर पर्वतादिक की श्रानेक परछाँही पड़ती है, उसी तरह मनुष्य के मन में भी श्रानेक बातों का ध्यान बना रहता है श्रीर जैसे सरोवर में एक कंकरी हालने से वह परछाँही बिगड़ जाती है इसी तरह मनुष्य के मन में भी किसी बात का नया विचार श्राने से पहले के सब विचारों में हलचल पड़ जाती है । हा ! यह सब जानने का दुःख है, जो इस बात की भनक मेरे कान तक न पहुँची होती, तो मुक्तको इस पंचायती से क्या काम था । ( श्रागे बदकर प्रकट में ) सखी, क्या कर रही हो !

मालती-वुम्हारी चर्चा।

प्रममोहिनी—ठीक, 'मेरा तेरा जी एक ' थोड़े ही है, जो तू मुक्से न

मालती—( मन में ) इसने हमारी बातें सुन ली या यों ही मेरी कहन इसके मुँह से निकल गयी। कुछ भी हो, अब इस दब से बात करनी चाहिए, जिसमें पीछे भूठा न होना पड़े। ( अकट में ) राजकुमारी हम तुम्हारे आधीन (१) हैं। तुम्हारे दुःख सुख से हमको दुःख सुख होता है, पर हमको 'एकजी' कहने का अधिकार नहीं; ( सुस्कुराकर ) हाँ, मगवान करेगा तो थोड़े दिन में ही यह कहलाने वाला भी मिल जायगा!

ं प्रेममोहिनी—चल, इंसी में बात न डाल । सच कह तू किसकी "चर्चा" कर रही थी।

मालती-तुम्हारी श्रौर तुम्हारी प्रतिमा की ।

प्रममोहिनी—(मन में) प्रतिमा के बहाने से यह उसे जताती है पर संकोच के मारे खुलकर नहीं कहती, अञ्छा अब इसे भुलावा देकर पूछना चाहिए। (प्रकट में) क्यों सखी! यहाँ इस समय कितने राज-कुमार आए हैं?

मालती—क्या कहूं ? सैकड़ों (राजकुमार) आ चुके हैं, श्रीर श्रव तक श्राने के तार (२) में हैं।

प्रेममोहिनी—भला, इनमें कोई मेरे लायक भी है ?

मालती—सो मैं नहीं कह सकती। शोभा का एक ब्राकार नहीं हो सकता, जो जिसको सहावना लगता है, वह उसी को रूपवान समभता है।

प्रेममोहिनी-- श्रच्छा, तुभको कौन मुहावना लगता है ?

मालती-तुम।

प्रेममोहिनी—ग्रौर रण्धीर ?

मालती—सी तो परीचा के दिन निश्चय होगा।

प्रेममोहिनी—(मन में) इसकी पेचीली कहन से दर्पन की परछाई के समान अर्थ समक्त में आला है, पर यह पकड़ में नहीं आती।

<sup>(</sup>१) श्रधीन (२) ब्योत।

( प्रकट में ) सखी! चंद्रमा छिपाये से नहीं छिपता ! मैं तेरे मुख से 'रराधीर' का सब हाल सुन चुकी हूं।

मालती—मुक्तको नहीं मालूम था कि तुम्हारे मन को भी उस चंद्रमा ने 'चंद्रकांति मणि' बना लिया।

प्रेममोहिनी—( लजाकर) नहीं सखी, मैं मोहित नहीं हुई; जैसे दुज के चंद्रमा को संसार 'पुण्य दर्शन' समक्त कर देखता है, वैसे ही रण्धीर को एक बार देखने की मेरे मन में इंच्छा है। परंतु मैं सुभाव की परीचा किये बिना प्रीति नहीं किया चाहती; क्योंकि गुण की प्रीति के समान रूप की प्रीति मन में नहीं होती, केवल आँखों में रहती है, और रूप घटने अथवा उसके अधिक मिलने पर वो तत्काल घट जाती है।

मालती-भगवान करें, यह इच्छा यों ही रहे।

चंपा—क्यों सखी क्यों ? तू क्या राजकुमारी की प्रसन्नता से दुःखी होती है ?

मालती—ना, दुःखी नहीं मुखी होती हूँ; पर सची प्रसन्नता से मुखी होती हूं। राजकुमारी रणधीर को देख कर मोहित हो जाय और महाराज किसी दूसरे राजकुमार का निश्चय करें तो अच्छा नहीं। रणधीर निःसंदेह रणधीर है और उसकी फुर्तों से उसकी यह विद्या द्रोणाचार्य ने सिखायी हो ऐसा जाना जाता है। परतु जीत किसी के हात नहीं, यह बहुधा (१) नाला-यकों को मिल जाती है और लायक मुँह ताकते ही रह जाते हैं, इससे कोई बात निश्चय न हो तब तक राजकुमारी की इच्छा यों ही रहे तो अच्छी बात है।

प्रेममोहिनी—हाँ मालती, सच कहती हो। मली बुरी दरसावे सो ही हित् गिना जाता है। इसने मुक्ते चेताया तो मुक्तको रणघीर की घीरता से क्या ! मै तो पराघीन हूं।

<sup>(</sup>१) त्रकसर।

चंपा—राजकुमारी ! पूजन का समय हो गया, चलो इसमें देर न होनी चाहिए । देवतात्रों की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएँ पूरी होंगी )

मालती—( घंटे की टकोर सुनकर ) देखो घंटा भी ,गवाही

देता है।

प्रेममोहिनी—(मन में) ऐसा ही हो। मैं पिता की त्राज्ञा को उच मानती हूं। पर मेरा मन भूल से एक बार रणधीर की तरफ जा चुका, इस कारण अब मुम्तको औरों से प्रीति करते लजा आती है।

( सब जाती हैं )

इति प्रथम गर्भोक ।

#### द्वितीय गर्भाक।

#### स्थान, पर्वत की कंदरा

#### ( रिपुद्मन वीर वेश से श्राया । )

रिपुदमन—(मन में) इस सुहावने पर्वत में पिद्धयों के कोलाहल से कान पड़ी त्रावाज़ भी नहीं सुनायों देती, श्रीर बच्चों की हरियाली के बीच निर्मल भरनों का जल सूर्य की किरणों से मिलकर नई शोभा दिखाता है, चारों तरफ पशु-पच्ची श्रानंद से किलोल कर रहे हैं, पर श्रव तक कोई सिंह शिकार के लिए मेरे सन्मुख नहीं श्राया; (श्रागे सिंह को सोते देख, पर से पूँछ दवाकर) उठ गीदड़, वैरी के श्राये पीछे निशंक होकर क्या सोता है!

(सिंह क्रोध से उठकर रिपुद्मन की तरफ भपटा, रिपुद्मन ने फुर्ती से तलवार निकाल, उस पर वार किया पर दो वार खाली गया श्रीर वह श्रपने जोर से श्राप धरती पर गिर पड़ा।)

रिपुदमन—( मन में शोक से ) मुक्ते अपने मरने का कुछ भय नहीं, जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मरेगा, पर मनुष्य देह पाकर जो काम करना चाहिए सो मुक्तसे नहीं बन पड़ा, यह पछतावा में अपने संग ले जाता हूं। अच्छा, अब तो केवल ईश्वर के स्मरण करने का समय है।

(सिंह ने पंजा उठाया पर श्रचानक रणधीर ने एक कोने से निकल कर सिंह के पेट में ऐसी कटार मारी जिससे वह बेसुध होकर गिर पड़ा।)

रणधीर—( मन में ) भगवान् की कृपां से इस वीर के प्राण बचे सो श्रच्छा हुत्रा । पर श्रव यह मुफ्तेको यहाँ देखकर बृथा लजावेगा । ( जाने लगा )

रिपुदमन—( श्राश्चर्य से मन में ) मैने कैसी अचरज की बात देखी। क्या अब तक मेरा मन ठिकाने था, इस बोर ने किस कारण अपने प्राण भोंक कर मेरी रज्ञा की १ श्रीर रज्ञा भी की तो मुक्से बिना मिले क्यों चला १ इस किलकाल में किसी से कोई अच्छा काम बन जाता है, तो वह जन्म भर अपनी बड़ाई मारता है। किर जो मनुष्य इतना बड़ा काम करके कुछ न जतावे, उसको साधारण आदमी कैसे समक्तूँ! मेरे मन में इस बीर से प्रीति करने की बड़ी चाहना है, पर ऐसे सज्जन खुशामद को बातों से कभी प्रसन्न नहीं होते। इस कारण पहले इनसे छेड़छाड़ की बातें करूँ; (प्रकट में रणधीर से ) आपके काम से आप ज्ञी जाने जाते हो, पर आपने मेरे निशाने पर शस्त्र चलाया सो अच्छा नहीं किया।

रणधीर—(फिरकर मुसकुराते हुए) मेरा ध्यान इस बात पर

रिपुद्मन—तो इसके बदले में आप को अपना निशाना बनाऊँ ?

रिपुदमन—ग्रन्छा, तो मैं श्रापके मन को श्रपना निशाना वनाकर प्रेमनाण छोड़ता हूँ।

रण्धीर-पर ये शिकार तो शिकारी के शिकार हुए बिना हात नहीं श्राती। (श्रर्थात् दूसरे के मन में श्रपनी प्रीति उत्पन्न करने के पहले श्रपने मन में उसकी प्रीति करनी चाहिए।)

रिपुदमन—सो मै तो पहले ही श्रपने शिकार के साथ श्रापका शिकार हो चुका, पर श्रापके मन को श्रपना शिकार बनाने के लिये मेरी सामर्थ्य नहीं है।

रण्घीर—समर्थवानों के कहुने की यही रीति होती है-

दोहा-गरजै सो वरसे नहीं, शरद जलद अनुमान। बरसे सो गरजै नहीं, वर्षा मेघ समान॥१॥

रिपुदमन—यह तो चंदन की बड़ाई है जो अपने आस पास के वृद्धों, को अपनी बरावर के (१) बना लेता है; भला यह सुखदाई चंदन कौन, से बाग की रमखीक भूमि में शोभायमान है। (अर्थात् आप कहाँ रहते हैं।)

रणधीर—इसकी पोद (२) थोड़े दिन पहले एक मनोहर बाग से उखाड़ कर सूरत में लगाई गई थी।

रिपुदमन--श्रच्छा, उस बाग का नाम क्या है ?

रणघीर—( मन में ) श्रव क्या जवाव दूं; भूंट बोलना मुनासिव नहीं श्रीर सच कहने में विगाड़ होता है; (विचार कर प्रकट) पाटल की पिछली तिहाई नं होने से (३) उसका नाम श्रापको मालूम होगा।

<sup>(</sup>१) का (२) पौघ सं० पोत (३) पाटन।

रिपुदमन—( मन में ) इनके इस वचन का अर्थ इस समय समभ में नहीं आता, कदाचित विचारने से आ जाय, पर न आवे तो भी इनसे पूछना तो मुनासिव नहीं, क्योंकि इनको समभाकर कहना होता तो पहले ही लपेट कर क्यों कहते; ( प्रकट ) मुनासिव हो तो कृपा करके आप अपना नाम और बता दें।

रणधीर—श्रन्छा, इस श्रंगूठी से श्रापको मेरा नाम मालूम होगा। (श्रपनी श्रंगुली से श्रंगूठी उतार दी।)

रिपुदमन—( श्रंगूठी ले, रणधीर का नाम बांच हर्ष से ) श्राहा! वड़ा श्रच्छा हुश्रा "यथा नामः तथा गुणः" के सिवाय इसमें श्रादि श्रीर श्रंत का एक सा श्राकार देख कर मेरा मन हर्ष से उछ्छता है, मैं भी ऐसे ही सजन से प्रीति किया चाहता था। ( श्रंगूठी पहर ली )

रण्घीर-श्रीर प्रीति हो भी गयी !

रिपुदमन—निःसंदेह, जब आपने कृपा करके अपनी अंगूठी मुभको दे दी, तो प्रीति करने में क्या संदेह रहा।

रण्घीर-पर मै तो अंब तक आपके नाम गाम से अजान हूँ।

रिपुदमन—अन्छा, ये-मेरी श्रँगूठी आप लीजिए। ( श्रपनी श्रँगूठी के बदले भूलकर रणधीर की श्रँगूठी उतार दी।)

रणधीर—( अपनी अँगूठी देखकर मन में ) यह बड़ी अच्छी बात हुई जो इन्होंने भूलकर अपनी अँगूठी के बदले मेरी अँगूठी उतार दी, इनका नाम तो अब नहीं, दो घड़ी पीछे मालूम हो जायगा पर ये अँगूठी किसी समय बड़े काम आवेगी; ( प्रकट ) किसी काम में जल्दी करनी अच्छी नहीं होती, देखो, जो लोग जल्दी कर कच्चा फल तोड़ लेते हैं, उनको फल का तो स्वाद मिलता ही नहीं पर बीज का नाश ब्या हो जाता है।

रिपुदमन — ( उदास होकर ) श्राप जानों श्रापका काम जाने मैंने तो श्रपने मन में श्रापसे सची प्रोति कर ली।

रणधीर—यही तो पेंच है, जबतक आपके मन में मेरी तरफ से कुछ संदेह रहे, अथवा आप मुक्तसे कठोर और कपटी रहे, तब तक में आप से अंतर रक्खूँ, अपना मेद छिपाऊँ तो चिता नहीं, पर आप मुक्तसे निरं-तर प्रीति करें और में आपसे अपने मन की बात न कहूँ; ये बातें मेरे स्वभाव से उल्टी है।

रिपुद्मन—तो आप विश्वास रक्खें जो लोग बिना जानें पहचाने आपस में मिल बैठते हैं, उनसे मै ज्यादा सचा निकलूंगा।

रण्धीर—संसार में किसी तरह के प्रयोजन विना कोई किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता, पर जो लोग लौकिक चतुर हैं, वे ब्रादि में दूसरें से मिलते ही श्रंपना कुछ प्रयोजन नहीं जनाते, प्रीति हुए बाद दूसरे पर सब तरह का वोम्त डाल कर अपना प्रयोजन प्रकट करते हैं, उस समय संकोच में आकर या तो दूसरे को उनका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ता है या दोनों में परस्पर विगाड़ हो जाता है। ऐसे संकोच अथवा विगाड़ होने के बदले आदि में प्रीसि करने वाले का प्रयोजन समम्म लिया जाय, श्रोर उसका काम हो सके तो उसके कहने से पहले कर दिया जाय, न हो सके तो उसको पीछे के लिए घोखे में न रखा जाय; ये बार्ते मेरी राय में श्रच्छी हैं। आप इस बात को कैसी समम्तते हैं ?

रिपुदमन—श्रापका यह विचार बहुत श्रच्छा है परंतु मैं इस समय तक श्राप की सची प्रीति सिवाय श्रीर कुछ नहीं चाहता, श्रापने मेरी प्राण-रद्धा की श्रीर श्राप के स्वाभाविक गुण देखकर मन मोहित हो गया, इस कारण में श्रापसे केवल प्रीति चाहता हूँ।

रणधीर—निरसंदेह, त्रापकों लायको देख कर मेरे मन मैं भी प्रीति उत्पन्न होती है।

रिपुदमन—हॅसी में कोई बात मेरे मुख से निकल जाय तो आप चमा करें।

रणधीर—यह विचार तो दोनों तरफ रहना चाहिये क्योंकि स्नेह (१) से भरे हुए दीपक को भी पवन से बुक्तने का डर रहता है। रिपुद्मन—ग्रापका इस पर्वत पर ग्राना कैसे हुग्रा था?

रण्घीर—मुक्तको श्रवकाश होता है तब वृद्धावली में ईश्वर की रचना देखने के लिए मैं यहाँ चला श्राता हूं। एक बीज से वृद्ध उत्पन्न होना, उसमें एक तरह के हजारों पत्तों का लगना, फूलों का खिलना, बीज का मिलना, कुछ थोड़े श्रचरज की बात नहीं है!

रिपुदमन—( एक गुलाब के पुष्प की तरफ देखकर ) देखो ! यह गुलाब का फूल अपने रूप रंग के अभिमान से ऐसा खिल रहा है मानों अपनी भेद ( २ ) मुस्कान से बन के सब फूलों की हँसी सी करता हो !

रण्धीर—यह तो इसकी जड़ बुद्धि है क्योंकि ईश्वर के बाग में एक से एक अञ्चा फूल दिखायी देता है और इसी रंग के बहुत से गुलाब लग लग कर सूख चुके है, फिर इसकी सुगंधि से पवन सुगंधित न हुई तो इसने दो दिन की अनित्य शोभा पर वृथा अभिमान करके क्या किया?

रिपुदमन—आहा ! बातों ही बातों में संध्या हो गई, देखो वह सामने का वृक्त जो घड़ी भर पहले सूर्य के तेज से भलक रहा था, सूर्य के अस्त होने से अपने आप मलीन हो गया।

्रण्घीर—मनुष्य के उदय श्रस्त का भी यही हाल है वह सदा श्रपनी बढ़ती चाहता है पर उसका नफा नुकसान होनहार के श्रघीन रहता है, श्रो हो ! ( मुख पर उदासी छा गयी )

रिपुदमन—देखो, संसार दुःख रूप है, इसमें कोई दुःखनहीं चाहता, परंतु दुःख बारंबार सबके ऊपर आ पड़ता है और दुःख का अभाव मात्र सुख स्मभा जाता है। होनहार किसी के रोके नहीं रुकती, इस कारण

१ तैल । २ मेद भरी

बुद्धिमान दुःख सुख को श्रमित्य समभ कर सदा एक से रहते हैं। चंलिये श्रव साँभ हुई, मैं श्रापके स्थान पर होकर श्रपने मकान को जाऊँगा।

रण्धीर—(मन में) हमारी मर्जी वमूजन तो इनका सत्कार यहाँ कहाँ वन पड़ेगा? (प्रकट) अच्छा, चिलये मित्र को अपने घर जिमाने और आप उसके घर जीमने, अपने सुख दुःख की बात उससे कहने और उसके सुख दुःख की वात सुनने से सदा प्रीति बढ़ती है; (मन में) जन इनसे प्रीति करनी ठैरी (१) तो पहले इनका स्वभाव जानना चाहिये क्योंकि जिसमें जिसका स्वभाव मिलता है उससे उसको प्रीति होती है, आज इनके आगे हँसी चोहल (२) की बातें कर, गाने की चर्चा छेड़, शास्त्र का प्रसंग ला, इनके मन कीरुचि परख लों; (चलते हुए प्रकट) हमारे यहाँ एक चौवे हास्यरस में बड़े कुशल हैं उनकी बातें सुनकर आप हँसते हँसते लोट जाँयगे।

[दोनों गये]

इति द्वितीय गर्भीक

<sup>(</sup>१) ठहरी (२) चुहल-मनोरंजन।

### तृतीय गर्भाक

#### स्थान, रणधीरसिंह का महल

( सुखवासी लाल श्रीर नाथूरामबैठे है )

े सुखवासीलाल—सेट जी ! तुम्हारे किन लोगों की रहंटी हैं ? (१) नाथूराम—(हात जोड़ कर) अन्दाता जी ! मैं तो माल्यांरी बली करूँ छूँ। (२)

मुखवासीलाल-व्याज क्या लेते हो ?

नाथूराम—दंस का बारा कर, राया महीना री खंदी, लिया कराँछा। (३)

सुखवासीलाल—लेकिन चार उतरे पीछे दो देकर दस के बारह कर लेते हो, इसके गायले की क्या हद!

नाथूराम—(सिटपिटा कर) हैं अन्दाता यो तो म्हरो धँदोई ठैरो। (४)

मुखनासीलाल — तुम्हारा यह धंधा है कि भोले त्रादिमयों को फुस-लाकर दो के चार कर लो। (५)

नाथ्राम-(मन में) श्राप तो मूंडा मैं मूँग घाल्या बैठा छै।

<sup>(</sup>१) तुम्हारे किन लोगों का लेन देन है ?

<sup>(</sup>२) अन्नदाता! मैं मालियों का लेन देन करता हूँ।

<sup>(</sup>३) दस के बारह करके रुपये महीने की किश्त लिया करते हैं।

<sup>(</sup>४) अन्नदाता यह तो इमारा रोजगार ही ठैरा।

<sup>(</sup>५) तुम्हारा यह रोजगार हैं कि भोले स्रादिमयों को बहका कर दो के चार कर लो।

(प्रकट) मै अन्दाता देसी स अपनी गरज सै देसी म्हारा कहाँ कुण देने छै। (१)

मुखवासीलाल—तुमको देश से आए कितने वरस हुए ? नाथूराम—हर्णें कोई साढीक वारा वर्ष हुआ होशी। (२) मुखवासीलाल—तुम्हारे वाल बच्चे कहाँ हैं ?

नाथूराम—देस में, अठ ल्याऊँ तो उठारो रहवास छूट जाय। (३)
सुखवासीलाल—(मन में) ये लोग भी एक किस्म के वहशी हैं,
हनसे दुनियाँ के लोगों को किसी तरह का फायदा नहीं पहुँचता और ये
दुनियाँ के लोगों से कुछ हज नहीं उठाते, नाशिस्त बरखास्त और खुरो
नोश की इनको मुतलक तमीज नहीं, बस तमें की अंधेरी चढ़ाकर, तेली
के वैल की तरह, तमाम उम्र गैर मुल्कों में फिरते हैं और हशरातुल अर्ज
की तरह हर शहर व कस्वे में नजर आते हैं; सर्राफी, बजाजी,
गुमश्तहगरी, दल्लाली, गल्ले फरोशी वगरह हर किस्म के रोजगार में
इनका कदम अड़ रहा है, मगर दुनियाँ के मुल्की व खानगी मामलात से
ये महज नावाकिफ हैं और इल्म की रहनुमाई बगैर, गोहरे मुराद का दस्तयाव होना भी आसान नहीं; (अकट) तुम अपनी औलाद को वचपन में
इल्म सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करते ? (४)

(१) (सन में) आप तो मुँह में मूँग (इस तरफ वाले कहते हैं 'सोना') डाले बैठे हैं (प्रगट) नहीं अन्नदाता देगा सो अपनी गर्ज से देगा हमारे कहने से कौन देता है।

- (२) अब तक कोई साढ़े बारह बरस हुए होंगे।
- (३) देश में (हैं) यहाँ लाऊँ तो वहाँ का रहना छूट जाय।
- (४) (मन में) ये लोग भी एक तरह के जंगली हैं इनसे संसार के लोगों का कुछ हित नहीं होता ग्रौर ये संसार के लोगों से कुछ सुख नहीं उठाते, वैठने उठने ग्रौर खाने पीने का इनको कुछ विचार नहीं, वस लालच की ग्रॅंथेरी चढा कर तेलो के वैल की तरह जन्म भर परदेश में

नाथूराम—कागद पत्तर, लेखो, जोखो, नकल जमा खर्च तो शग-लाई भएँ छैं, पिए जिकेरी बुद्ध तीखी हुवे सो तो गीता श्रीर सहस्सर नांव भी भए लेवे छै, इएसे विसेस भएकर क्या करां ? टीपएों बाचएों नहीं, कथा सुनाएी नहीं, मौलवी बएनों नहीं, खत लिखएों नहीं; म्हारे भाषाजारो सालो हिम्मतराम चौरटियो सैंस्कृत भए गयो, छोस रुजगार धन्दाई से जातो रह्यों (१)।

मुखवासीलाल—(मन में) ऐसे जाहिलों का खुदा हाफिज (२) (प्रकट) क्यों तुम्हारी तरह वह भूठे बही खाते तो न बनाता होगा ?

नाथूराम—( कुछ तेज होकर ) अन्दाता जी ! या बात आप का फुर्माबा लायक नहीं छै, गाँव गोठांरा बोरा मैं कोई घरम हार, इश्यो काम भला ही कर लो, महे लोग मरता मरज्याश्यां तो पण, महासै खोटो कागद कदे नहीं बणायो जासी । सोदो सही करां पीछै हजारा रुप्यारो घाटो होसी

फिरते है और चौमासे के जीव जन्तु की तरह हर एक नगर और गाँव में दिखायी देते हैं; सराफी, बजाजी, गुमास्वगीरी, दलाजी नाज की बिकरी आदि हर तरह के रूजगार में इनका पांव अड़ रहा है, परतु ससार में देश और गृहस्थ के काम काज से ये लोग बिलकुल अजान हैं और विद्या के मार्ग बताये बिना कामना के मोती का हाथ लगना भी सहज नहीं ( प्रकट ) तुम अपनी संतान को बालकपन में विद्या ही पढ़ाने का उद्योग क्यों नहीं करते।

<sup>(</sup>१) कागज पत्र, हिसाब किताब, नकल जमा खर्च तो सब पढ़ते हैं; जिसकी बुद्धि तीदण हो सो तो गीता और सहस्रनाम भी पढ़ लेता है, इसमें विशेष पढ़ कर क्या करें। पंचांग बाचना नहीं, कथा सुनानी नहीं, मौलवी बनना नहीं, खत लिखना नहीं। हमारे भानजे का साला हिम्मत-राम चौरटिया संस्कृत पढ़ गया था, सो रोजगार धदे ही से जाता रहा।

<sup>(</sup>२) ऐसे मूर्खों का परमेश्वर रक्त ।

तोही कची जवान कदी नहीं निकालागा, इश्यो काम करां तो म्हारी एक दिन में साख जाती रहै। (१)

सुखवासीलाल-नहीं सेठ जी, खफा न हो; मैंने यह वात तो दिल्लगी के वास्ते कह दी थी, लेकिन ग्राप यह वताइये कि ग्रापके भांजे का साला रोजगार बंधे से क्यों जाता रहा ?

नाथूराम - उगाने पहली तो पोथी पानडासै ही मौसर नहीं, फिर मीनत मनूरीरा कामसू घवरावे, जिद रुजगार घंदों कांकर होयं ? मै तो उगरो यो विर्तात देख, अपना टावरनै गुरू जो री पोशाल माही नहीं जाएँ दीनो छै। (२)

मुखवासीलाल--( मन में ) यह हमारे समभाने से समभने लायक नहीं हैं, ( प्रकट ) अर्च्छा, हमारी सरकार का हिसान लाये हो ?

नाथ्राम—हाँ ऋन्दाता लायो हूँ। (३)

सुखवासीलाल—कुल कितने रुपये जुड़े ?

नाथूराम—हरो घडो नहीं लगायो, (मन में ) पहली ही घडो बता देस्यू तो पछु वडावारी गुंजास कटै रहसी ( ४ )।

- (१) अन्नदाता ! यह नात अप्रापके फर्माने लायक नहीं है, गाँव गवइ के व्यवहारियों में कोई वेईमान ऐसा काम भले ही कर ले, हम लोग मरते मर जायगे तो भी भूठा कागज कभी नही बनावेंगे, सौदा सहीं किये पोछे इजारों रुपयों का नुकसान होगा तो भी कभी नहीं मुँह मोड़ेगे; ऐसा काम करें तो एक दिन मे इमारी साख जाती रहेगी।
- (२) उसको प्रथम तो पुस्तक पत्रों के वाचने से ही ऋवकाश नहीं, फिर मिहनत मजदूरी के काम से घनरावे तव रोजगार धंघा क्योंकर हो। मेंने तो उसका यह हाल देख, ऋपने लड़के को गुरू की पाठशाला में ही नहीं जाने दिया है।

(२) हाँ श्रन्नदाता लाया हूँ। (४) श्रन तक जोड़ नहीं लगाया'(मन में) पहले ही जोड़ नता टूंगा तो फिर बड़ाने की गुंजायश कहाँ रहेगी।

मुखबासीलाल—ग्रन्छा चिहियाँ लाग्रो; ग्रन्वल मुकाबला कर लें। नाथूराम—हाजर छै (चिहियाँ सुखबासीलाल को देता है) पुखबासीलाल—रोगन दर्ज कितना है ? (१) नाथूराम—छम्मण, पान्सेर, पांच्छटाक। (२) मुखबासीलाल—कैसे निर्ख लगाया ?

ताथूराम — ग्रठेंकी तोलसे सवा छः सेर, ( मन में ) दो एक चीज मै क्यूंक मंदो भाव लगा दूं, ग्रागाने भरोसो पड़ जासी, जिद बाकीरा सोदा मै मनमाण्यो नको ले लेस्यू । ( ३ )

सुखबासीलाल—( मन में ) इसने इसमे तो बाजार के निर्ख से पाव सेर ज्याद: दिया। ( प्रकट ) अञ्छा, आटा ?

नाथूराम-- छत्तीस मृण, दो सेर, तेरो छटांक। (४)

सुखबासीलाल-इसका निर्ख ?

नाथूराम-येरो भाव दो मण पनरा सेर। (५)

सुखबासीलाल—( मन में ) इसमें भी वाजार के निर्दा से पाँच सेर ज्यादः श्राया। ( प्रकट ) बाकी चीजों की कीमत एक मुश्त लिखा दो तुम्हारे हिसाब में हमको कुछ शक नहीं है। ( ६ )

<sup>(</sup>१) घृत कितना है।

<sup>(</sup>२) छः मन, पांच सेर, पाच छटाक ?

<sup>(</sup>३) यहाँ की तोल से सवा छः सेर, (मन में) दो एक चीज में कुछ मंदा भाव लगा दू श्रागे को भरोसा पड जायगा जब बाकी सौदे में मनमाना नफा ले लूँगा।

<sup>(</sup>४) छत्तीस मन, दो सेर, तेरह छटाक।

<sup>.(</sup>५) इसका भाव दो मन, पद्रह सेर।

<sup>(</sup>६) (प्रकट) ची जों के दाम इकटे लिखा दो तुम्हारे हिसान से इमको कुछ संदेह नहीं है।

नाथ्राम—(मन में) अब दाव लगागोरी बखत आयो, (प्रकट) जिसी मर्जी मालकारी।(१) (सुखबासीलाल लिखता है)

नाथ्राम—चारसो पैतीस रूप्या, साढा पाँच आनारो सोदो, मैं पनरा से रूप्या रोकड़ी (२)।

सख बासी लाल - इसमें हमारी क्या नजर करोगे ?

नाथ्राम--( मन में ) गायलो तो घणोही छै, पिण पहली ही देणो मंजूर कर लेवां तो इयरे मन मै सक पड़ जासी, ( प्रकट ) हैं अन्दाता इयमें तो म्हारै उलटो घाटो जासी पिण । ( ३ )

सुखत्रासीलाल—नहीं सेठ जी ! यह कुछ त्रात नहीं है, हमारा हक न दोगे तो तुम्हारे हिसात्र में भूमेला पड़ जायगा।

नाथूराम—इसीई मर्जी होय तो शगलाई ख्राप राखी, अठै तो आछो परताप आपरो छै। (४)

सुखवासीलाल—नहीं, हम सबका क्या करे, हमको तो हमारा हक मिलना चाहिये।

नाथ्राम—( उसकी मुद्दी में कुछ देकर ) त्रापरे लायक तो नहीं छै

- (१) (मन में ) अब दाव लगाने का वक्त आया (जैसी मर्जी मालिको की)
- (२) चार सौ पैतीस रुपये, साढ़े पाच त्राने का सौदा श्रीर पंद्रह सौ रुपये नकद।
- (३) गुं जायश तो बृहुत है परत पहले ही से देना मजूर कर लें तो इनके दिल में शक पड़ जायगा। (प्रकट) हैं अन्तदाता! इसमें तो हमारे उलटा नुकसान पड़ेगा परंत
- (४) ऐसे ही मर्जी होय सब (रुपये) त्राप रखो यहाँ तो अक्छा प्रताप त्रापका है।
  - (५) स्रापके लायक तो नहीं है परंतु स्रवके समभ लेना।

मुखनासीलाल—श्रन्छा, लेकिन किसी से जिक्र न हो। र्णधीरसिंह 'के मिजाज को तो तुम जानते ही हो, उनके श्राने का समय हो गया चलो श्रन तुम्हारे हिसान का जमा खर्च करा दें।

(दोनों गये)

[ इति तृतीय गर्भीक । ]

—**:**器: —

## अथ चतुर्थ गर्भांक।

## स्थान, रणधीरसिंह का महल

(बीच में गोल मेज पर एक दर्पण रखा है, लंप जल रहा है, चारों तरफ मखमली कुर्सियाँ रखी हैं, दर्पण के सन्मुख चौबे जी एक कुर्सी पर रज लगाये बैठे हैं।)

चौबे जी—( दर्पण में दूसरा चौबे समक्त कर ) चोबे जू तुम राजी हो, मधुपुरी ते आये किते दिन भये १ हमारे घरहू गये हे, हमारे छोराने तुमको अपनों बाबा तो नांय समक्त लिओ, ( डरकर मन में ) इनको यहाँ रहवो अच्छो नांहिं। ( प्रकट ) भैय्या यहां का तंत है तुम कहो तो हमहूँ तुमारे संग परदेस चलें, तुमनें भांगहू पीईके नांहिं १ नांहिं पीई होह तो हमारे पास लुगदी तय्यार है; छान डारें। (१)

(रणधीर श्रीर रिपुदमन का प्रवेश)

<sup>(</sup>१) चौवे जी तुम राजी हो, मथुरा से आए कितने दिन हुए १ हमारे घर भी गये थे। हमारे लड़के ने तुमको अपना बाबा तो नहीं समभ लिया। (डरकर मन में) इनका यहां रहना अच्छा नहीं। (अकट) भाई यहां क्या सार है, तुम कहो तो हम भी तुम्हारे साथ परदेश चलें,

रण्घीर—( श्राते ही शीसे को पलटकर ) चौवे जी किससे वात कर रहे थे ?

चौवे जी—(चोंक कर) ग्रापने भलो संदेह मिटाइ दिग्रो में तो जाकों दूसरो चोवे समभै हो!(१)

रणघीर-कहो मग बूटी छन गयी ?

चौवे—हां धर्म्मूरत ? मूंजी के नाम फोक फेंके बड़ी वेर भई। (२) रणधीर—तो अब किस विचार में हो ?

चौवे जी—कछु नांय तूमको आइवे में अवेर भई तब मेरे मन मैं जे संदेह भयो जो कहुं अपने घर को रस्ता तो नाय भूल गये। (३) रणधीर—नहीं चौवे जो, मैंने क्या मंग पी थी?

चौवे जी—ना जिजमान, ग्रापनै भांग तो नांहिं पी पर मोकों भाग के चढ़ाव मैं जे स्की कि ज्वानी श्रीर धन के मद लों श्राप कहूं सरमदार को तमाशो देखवे तो नाहि चले गये ! (४)

रणधीर—ग्राज तो ग्रापने गहरे ग्रमल पानी किये, किहेंये इस समय ग्राप में श्रीर गऊ के जाये में कितना ग्रांतर है ?

तुमने भंग भी पिया। नहीं, नहीं पिये हो तो हमारे पास नुगदी ( अर्थात् घुटी घुटाई भग ) तय्यार है छान डालें।

(१) श्रापने अच्छा संदेह मिटा दिया मै तो इसको दूसरा चौवे समका था।

(२) हा घर्ममूर्ति ! मूजी के नाम फोंक ( मंग छने पीछे का फोंक ) फेके बड़ी देर हुई।

(३) कुछ नहीं तुम्हारे त्राने में देर हुई, इससे मुक्तको यह शक हुत्रा कि कहीं त्रपने घर का रस्ता तो नहीं भूल गये!

(४) नहीं जजमान, त्रापने मंग तो नहीं पी; परंतु मुसको मंग के चढाव में यह विचार त्राया कि जवानी त्रीर दोलत के मद से त्राप कहीं शर्मदार का तमाशा देखने तो नहीं चले गये। चौवे जी--जित्तो आप के और मेरे बीच में। (१)

रिपुदमन-भला महराज शर्मदार के तमाशे का भेद तो बताइये ?

चौबे जी—जामे का भेद है, देखो एक लुगइय्या समुरार में लाज के मारें श्रपनों बोलहू काहू को नाहि सुनावै पर गारी गाइबे बैठें तब सास समुर को सैंकरन् गारी मोह की मोंपे सुनाइदे। (२)

रिपुदमन-महाराज ! त्राप का नाम क्या है ?

चौबे जी—( कुए की गूंज के समान ) महाराज ! श्राप का नाम क्या है ?

रिपुदमन-मेरा नाम प्रसन्न मन रिपुदमन।

चौबे जी-मेरा नाम लडु श्रा भजन, चौबे निरंजन। (३)

रणधीर—चौबे जी, कुछ मेवा मिष्टान्न खात्रोगे ?

चौवे जी-भला भैय्या, ऐसो बातन को पूछ्रवो का ! (४)

( जीवन ने श्रगूर के तीन गूच्छे लाकर रिपुदमन, रणधीर, श्रीर चौबे जी को दे दिये )

रणधीर—( अपने आगे के बीज चौबे जी के आगे खसका कर हंसी से ) चौबे जी, ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी जो बीजों का इतना देर लगा दिया!

चौबे जी—तोहू आपकी भाति बीज समेत तो न खाये। (५) (जीवन आकर स्थान शुद्ध कर गया)

- (१) जितना श्राप के श्रीर मेरे बीच में।
- (२) इसमे क्या भेद है, देखो एक स्त्री समुराल में लजा की मारी त्रपना बचन भी किसी को नहीं मुनाती पर, गीत गाने बैठती है, तब सामु मुसर को सैकड़ों गाली मुंह की मुंह.पर मुना देती है।
  - (३) मेरा नाम लड्डू भंजन चौवे निरंजन।
  - (४) भला भाई, ऐसी बातों का पूछना क्या ?
  - (५) तो भी त्राप की तरह बीज सुद्धा तो नहीं खाये।

रण्घीर-( रिपुद्मन से प्रीतिपूर्वक ) श्रभी थोड़ी रात गई है मर्जी हो तो सितार से थोड़ी देर मन बहलावे ।

रिपुद्मन--वहुत श्रन्छा, मै ताल देता जाऊंगा।

रणघीर—( सितार लेकर )

राग कल्याग

देख्यो प्रेम को पथ जुदोही। टेक। जानें प्रीति रीति रस चास्यों, ताहि न भावत कोई, दीपक की छवि लख पतंगने, पंख श्रापनी खोई। वेधत मधुप काठ पर हित वस, कमल न छेदत सोई, जाकी प्रीति लगी काहू सों, याकों जानत वोई ॥ देस्यो०॥ ( चौवे जी के नेत्रों में आंसू भर आये )

रणधीर—( चौवे जी से ) त्राज तो कुछ वड़ा प्रेम त्राया !

चौवे जी-ना जिजमान, प्रेम तो कछू भी नाँहि आयो, तुमारी नार इलती देख कर मोको अपने वकरा की सूघ आइ गई ही, ताते श्राखन् में श्रसुत्रा भर श्राये। (१)

रिपुदमन—चौवे जी ! तुम भी तो कुछ गास्रो।

चौवे जी--भैय्या इमपै का गाइवो वजाइवो ब्रावै है पर तुम कहो हो तो ल्यो एक धुरपद सुनाई दैं। (२)

ध्रुपद् ।

पंडितन काजै सीखे भागवत ज्ञान गीता, श्रोता हेत साध्यो सार वेदन को बांचवो।

<sup>(</sup>१) ना जजमान, प्रेम तो कुछ नहीं त्राया, तुमारी गर्दन हिल्ती देखकर मुफ्तको अपने वकरे की याद आ गयी थी इससे आखों में ग्रासू भर ग्राये।

<sup>(</sup>२) भाई हमें क्या गाना बजाना आता है परंतु तुम कहते हो तो लो एक धुरपद मुना देने हैं।

किवन के काजे सीखे पिंगल पुरान छुंद दोहा गाइ चौपाई किवत्तन कों सांचवो।। कलाउन्त काजे भजन बारहमासी सीखलीने श्राय मुख गावें राग रागिनी न राचवो। देवेके काजे राजा इतने कसब सिखे कसर रही है एक ताता थेई नाचवो॥१॥

जीवन—( श्राकर) महाराज ! पंडित सोमदत्त जी त्रा गये क्या त्राज्ञा है ?

रण्घीर—श्रच्छा उनको सत्कार से ले श्रा। (उसके गये पीछे) देखो श्राज हॅसी हॅसी की वातों में इतना समय वृथा चला गया, इतनी देर विद्या पढ़ने में मन लगाते तो कितना लाभ होता। कालिदास श्रोर भवभूत्यादि कवियों की श्रायु साधारण लोगों से श्रधिक न थी, परंतु वे समय की महिमा जानते थे, इस कारण उनका नाम श्राज तक श्रमर है श्रीर श्रसख्य मनुष्य प्रतिदिन जन्म लेकर मरते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता। हाँ, श्राठ पहर की महनत करने से बुद्धि शिथिल हो जाती है, इस कारण श्राठ पहर में घड़ी दो घड़ी मन वहलाने के वास्ते ऐसी भी चाहिये; परंतु सब लोगों के श्रागे ऐसी बातें करने से तेज जाता रहता है।

(पिंडत सोमदत्त को श्राते देख, सबने उठकर प्रणाम किया श्रौर रणधीरसिंह ने सत्कार करके उनको बीच की कुर्सी पर बिठाया।)

रण्धीर—(पंडित जी से हात जोड़कर) ग्राज हमारे ये मित्र (रिपुदमन की तरंफ देखकर) कृपा करके यहाँ ग्राए हैं इस कारण बहुत चर्चा तो न हो सकेगी, परतु नित्य का नेम निवाहने के लिए थोड़े से प्रश्न करता हूँ।

रिपुदमन—मेरे लिए आप कुछ संकोच न करे, विद्या तो मनुष्य की आत्मा का भूषण है इसकी बरावर आनंद और कौन सी वात में होगा।

रणधीर—( पंडित जी से ) ईश्वर के मिलने का मूख्य उपाय क्या ? सोमइत्त-अद्धा । रणधीर-प्रघान धर्म कौन सा ? सोमदत्त-स्वधर्म। रणधीर-अधर्म क्या है ? सोमदत्त-प्राणीमात्र को पीड़ित करना। रण्घीर-संसार क्या है ? सोमदत्त-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ग्रामाव। रणघीर—सुखी कीन है ? सोमदत्त-परोपकारी। रणधीर—दु:खी कौन है ? सोमदत्त-- अज्ञानी रण्धीर—सम कौन है ? सोमदत्त-ज्ञानी रिपुद्मन—( चौबे जी से ) महाराज ! क्या वजा होगा ? चौवे जी-मेरे गरे मै घंटा वॅघ रह्यों होई तो देखल्यो । (१) रण्धीर—नहीं चौवे जी, भीतर जाकर देख आत्रो। चौवे जी-ग्रंव तो भाग के तार मै उठवोई परो। (२) (चौवे जो भीतर जाकर घटा देख श्राए) रिपुदमन—क्यों क्या देखा ? चौवे जी—( भोजन की याद श्राने से ) दस सेर मै पांच लडुश्रान् की कसर हैं भरोसो न होई ऋौर को भेज के दिखाइल्यो। (३) ( सव हँस पड़े। )

- (१) मेरे गले में घटा वंध रहा होय तो देख लो।
- (२) श्रव तो भंग के तार में उठना ही पड़ा।
- (३) दस सेर में पाँच लड्डुश्रों की कसर है। ( अर्थात् दस बजने में पाँच मिनट की देर है।) भरोसान हो, तो श्रीर को भेजकर दिखा लो।

रण्धीर—जाश्रो मोमबत्ती का इक्का श्रीर घड़ी यहाँ उठा लाश्रो। चौवे जी—(मन में) भांगं के चढ़ाव मैं कहाँ की श्राफत श्राई है। (प्रकट) श्रव्छा जिजमान लाऊँ हूँ। (भीतर जाकर एक हात में इक्का श्रीर एक हात में जेब घड़ी ले श्राए पर नशे के कारण हात से इक्का गिर पड़ा श्रीर खटका सुन, सब लोग उधर देखने लगे।)

रणधीर—हैं ! चौवे जी ये क्या किया, सम्हालकर क्यों नहीं लाये, इका कैसे गिर पड़ा ?

चौबे जी—मै तो सम्हार कैई लावे हो पर ( हात से घड़ी छोड़कर ) ऐसे अचानक चक्क गिर पड़ो तो मैं क्या करूँ ? ( ४ )

(सब हँसने लगे।)

रिपुदमन—स्रापके मिलाप से, जी तो कभी नहीं भरेगा परंतु रात बहुत गई स्रौर दूर जाना है।

रण्धीर—मेरे कारण त्रापको बडा श्रम हुआ। (रिपुद्मन जाने को तयार हुआ)

रणधीर—हाँ, कल संध्या समय वसंत की शोभा देखने के लिए केसर बाग में चलने का विचार है। आप उस समय आवेंगे ?

रिपुदमन—कुशल रही तो निःसंदेह। (जाते जाते मन में) इस चंचल पुरुष की बुद्धि का प्रवेश तो सब बातों में एक सा पाया गया परंतु मेरे नए आने पर आज यहाँ इतनी हॅसी चोहल रही इसी से इनका सुभाव हसमुख मालूम होता है। (गया)

रण्धीर—(मन में) इनके मन का भेद लेने वास्ते मैने ये उपाय किये थे परंतु इनको सब बातों में एक सा पाया। (चौबे जी से प्रकट) श्रापको नये श्रादमी के सामने जरा सोच समभ कर बात करनी

<sup>(</sup>४) मैं तो सम्हालकर ही लाता था पर (हाथ से घड़ी 'छोड़कर) इस तरह अचानक गिर पड़ा तो मै क्या कर्ल।

चाहिये, त्र्याज त्राप की बातें सुनकर रिपुदमन सिंह ने त्रपने जी में क्या समभा होगा!

चौवे जी—श्रन्छी श्रागे से याद रक्खूँगो। पर भूलहू जाऊँ तो श्राप चेताय दैवो करो। (१)

रण्धीर—( पंडित जी से ) महाराज रात बहुत गई, सोने का समय हो गया श्राप शयन करे; मै भी जाऊँगा। दण्डौत महाराज!

(सव गये)

इति चतुर्थ गर्भीक

## अथ पंचम गर्भाक।

#### स्थान राजमार्ग ।

सुखनासीलाल—( श्राकर ) रणधीरसिह ख्वानगाह में तशरीफ ले गए, श्रव में अपनी माशूक दिल्हवा के पास जाता हूँ, ( कुछ हैर कर ) श्राज तो हमारे खुदावन्द न्यामत शिकारगाह से एक नया पंछी लाये ये देखें इसका क्या ढंग रहे। चौवे जी तो सवा पा घी के सीधे में निहाल हैं, लेकिन हमारे दिल की ख्वाहिश कभी पूरी न हुई। हमारी विरादरी के लोग हजारों का फायदा उठाते हैं, मगर हमारी वदकिस्मती से हमको ऐसा मालिक मिला है जिसके सौदे सुलफ में दस्त्री तक हाथ नहीं लगती। इजत बड़ी, खातिर बड़ी, देने लेने के नाम छुदाम नहीं। हमारी महबूबा

<sup>(</sup>१) अच्छा त्रागे से याद रक्लूंगा, पर भूल भी जाऊँ तो त्राप जता दिया करें ।

के वास्ते हर रोज जेवंर चाहिये, अयालदारी का खर्च जुदा सिर पर घूमता है। रिश्तेदारों की ब्याह शादी में न शरीक हो तो यों नाक कटी। दो दिन पीछे लड़कों का मक्तन करना, भाजी को भात देना, कर्ज मिलता था उस वक्त तक हमको कुछ फिक्र न था, लेकिन अब क्या करें ? ( विचार कर ) इमने अब तक अपनी मतलब बरारी के वास्ते सदहा . तदबीरे कीं, मगर कोई तीरे-तदबीर निशाने पर न पहुँचा। श्रसल तो ये है कि, जब तक इनके पीछे शराब और रखडी की लत न लगेगी, हमारी मतलब बरारी निहायत दुशवार है। मगर इनको इस राह पर लाने के वास्ते कौन सी तदबीर श्रमल में लाऊं ? क्या हम खुद इस मामले में इससे कुछ जिक करें; (विचार कर) हमको रूबरू तो इस मामले में कुछ तहरीक न करनी चाहिये क्योंकि हमारे कहने से इनके दिल पर पूरा श्रासर न हुत्रा, तो श्रायंदः बड़ी खराबी की सूरत पैदा होगी। दिल पर असर होने का ये कायदा है कि आदमी का दिल बेहोशी की हालत सिवाय हर वक्त किसी बात के ख्याल में मशगूल रहता है श्रीर उसका खास ये काम है कि वो अपने मुतल्लिकी तमाम बातों के वास्ते कुछ न कुछ राय कायम करे। जब ये राय कायम हो जाती है तो आदमी उसी के बमूजिब अमल्दरामद करता है चूं कि कम्फहम आदमी की राय मुस्त-इकिम नहीं होती। इस सब से उसकी कारवाई में श्रक्सर खलल वाकै होते रहते हैं। मगर हमको यहाँ इस बात से कुछ बहस नहीं है। जिस वक्त श्रादमी का दिल किसी बात के खयाल में महब हो, श्रीर वो उसकी निस्वत अपनी अकल से कुछ राय भी कायम कर चुका हो, उस वक्त उसका कोई मोतिंबर श्रादमी उसके खयाल बमूजिब श्रपनी खास गर्ज विना उसकी राय से मिलती हुई बात कहे तो उस बात का मुननेवाले के दिल में पूरा श्रसर होता है। मगर इन बातों में जिस कदर तफर्का पडता जायगा सुननेवाले के दिल का असर बदलता चला जायगा। इस वास्ते हर शख्स को बात कहने से पहले इन तमाम वातों पर गौर करना

चाहिये; चुनांचे में खुद गौर करता हूँ तो मुक्ते रणघीरसिंह की तिवयत शराव ग्रौर रणडी से निहायत मृतनिष्फर मालूम देती है। पस में क्योंकर ग्रपना दिली मंशा उनके रूबरू जाहर करूँ। (बहुत विचार करं) ग्रच्छा कल वाग में इस पेचीदा मामले की दुरुस्ती करने वास्ते में ग्रपनीं माश्रके दिलस्वा को बुलाता हूँ। मुक्तको यकीन है कि रणघीरसिंह उसकी देखते ही एक वार हिरन की तरह चोकन्ने होकर चौकड़ी भरेगे। मुमिकन नहीं कि ग्राखीर में इसका जादू उनपर ग्रसर न करे। हर काम के ग्रागाज में चंद दरचंद नुक्सनुमायाँ होते हैं मगर कोशिश व तन्दिही करने से वह सब ग्रासानी रफा हो सकती है—

## वहरकारे कि हिम्मत वस्तः गर्दद्। श्रगर खारे वुवद गुल्दस्तः गर्दद्॥

(सामने से जीवन को त्राते देख) ये कहां की त्राफत त्राई। इस वक्त ये मुभ्त से यहां त्राने का सवव दर्शाफ्त करेगा तो मै इससे क्या जवाव दूंगा। श्रच्छा देखो, इसे वातों में लगाता हूं। (१)

<sup>(</sup>१) रणधीरसिंह सोने के मकानं में पधारे अब में अपनी प्यारी मनमोहिनी के पास जाता हूँ। (कुछ ठैर कर) आज तो हमारे स्वामी शिकार के मैदान से एक नया पंछी (रिपुदमनसिंह) लाये थे देखें इसका क्या ढंग रहे। चौवे जी तो सवा पा ख़त के सीधे में भरपाई कर देते हैं, परंतु हमारे मन की इच्छा कभी पूरी न हुई हमारी जात के लोग हजारों का लाम उठांते हैं पर हमारे मद भाग्य से हमको ऐसा मालिक मिला है जिसकी चीज वस्तु में छूट तक नहीं लगती; आदर बहुत, सत्कार बहुत, देने लेने के नाम कीडी नहीं। हमारी प्यारी के वास्ते पति दिन आभूपण चाहिये, कुडुम्ब का खर्च जुदा सिर पर फिर रहा है। सबधियों के विवाह में न जाँय तो यो नाक कटी, दो दिन पीछे लड़कों को पाठशाला में विठाना, भांजी को भात देना, उधार

जीवन—( पास त्राकर ) ये कौन ! लाला सुखबासीलाल जी ! सुखबासीलाल—हाँ भाई, मै तुमसे तिष्लये में गुफ्तगू करने का

मिलता था जब तक इमको कुछ चिता न थी परंतु अब क्या करें (विचार कर) इमने अब तक अपना मतलब निकालने के लिए सैकड़ों उपाय किये परंतु कोई उपाय का बाण निशाने पर न पहुँचा। सच तो ये हैं कि जब तक इनके पीछे मदिरा श्रीर वेश्या का रोग न लगेगा हमारा मतलब निकलना बहुत कठिन है, परंतु इनको इस मार्ग में लाने के लिये क्या तजबीज करें क्या हम आप इस विषय में इनसे कुछ चर्चा छेड़े (विचार कर ) इमको तो इस विषय में कुछ न कहना चाहिये क्योंकि इमारे कहने से इनके मन पर पूरा श्रसर न हुआ तो श्रागे को बड़े बिगाड़ की सूरत पैदा होगी। मन पर श्रसर होने की यह रीति है कि मनुष्य का मन ऋचेत दशा के सिवाय हर पल किसी न किसी बात के विचार में लगा रहता है श्रीर उसका मुख्य ये काम है कि श्रपने से सबंध रखनेवाली सब बातों के लिए कुछ न कुछ राह निश्चय करता रहे । जब राह निश्चय हो जाती है तो मनुष्य उसी के अनुसार बरताव करता है; जैसे कि मूर्खों की राह मजबूत नहीं होती, इस कारण उनके कामों में अकसर बखेड़े रहते हैं, परंतु यहां इमको इस बात के खूलासा करने से कुछ मतलब नहीं है, जिस समय मनुष्य का मन किसी बात के विचार में लगा हो श्रीर वो उसके लिए श्रपनी बुद्धि से किसी तरह की राह निश्चय कर चुका हो उस समय उसका कोई विश्वासपात्र मनुष्य उसके विचार में खास श्रपने मतलव बिना उसकी राह से मिलती हुई बात कहे तो उस बात के सुननेवाले के मन में पूरा असर होता है परंतु इन बातों में जितना ख्रांतर पडता जायगा सुननेवाले के मन का श्रसर बदलता चला जायगा। इस वास्ते सब मनुष्यों को बात कहने से पहले इन सब बातों का विचार करना चाहिये सो मै आप विचार करता हूँ तो मुक्तको रणधीरसिंह के मन में मदिरा और वेश्या की अत्यंत

कई रोज से मौका देख रहा था अञ्छा हुआ तुम यहाँ मिल गये। कही तुम्हारा मिजाज तो खुश है १(१)

जीवन-- श्राप की दया से ।

सुखनासीलाल—देखो जरा दूरदेशो को काम में लाख्रो। नौकरी की जड़ जमीन से सवा हाथ ऊंची है, इसके ऊपर नाज करना दानिश्मंद का काम नहीं। तुम नाहक महनत करके जान देते हो। मालिक के रोनक कोशिश ख्रौर तन्देही करके कारगुजारी दिखलाना, पीछे से दोस्त ख्राश्नाद्रों में बैठ गुलछरें उड़ाना, वातों वातों में गैरकी कारगुजारी धूल करके ख्रपनी खैरख्वाही जवाना! ख्ररे मियां दौलत बड़ी चीज है इससे दुनियाँ के सारे काम निकलते हैं देखो जवानी का कमाया जईकी में काम ख्रायगा? (२)

अर्श्व मालूम होती है फिर में किस तरह अपने मन का भाव प्रकट करूँ; (बहुत विचार कर) अच्छा कल बाग में इस पेचदार बात की मिसल बैठाने के वास्ते में अपनी प्यारी मनमोहिनी को बुलाता हूँ। मुक्तको विश्वास है कि रणवीरसिंह उसको देखते ही एक बार चौकन्ने होकर हिरन की तरह चौकड़ी भरेंगे परंतु संभव नहीं जो अंत में इसका मोहिनी मंत्र उन पर असर न करें। हर काम के आरंभ में अनेकानेक विघ्न होते हैं परंतु उपाय और परिश्रम करने से वह सहज में दूर हो सकते हैं। जिस काम में साहस से कमर कसी जाय वह काटा होगा तो भी गुलदस्ता हो जायगा (सामने से जीवन को आते देख) ये कहाँ की आपित आई। ये इस समय मुक्तसे यहाँ आने का कारणा पूछेगा तो में क्या उत्तर दूंगा। अच्छा, देखो वातों में तो लगाता हूँ।

(१) माई मैं तुमसे एकात में बातचीत करने का कई दिन से श्रीसर देख रहा था। श्रच्छा हुश्रा तुम यहाँ मिल गये। कहो तुम्हारा मन तो प्रसन्न है।

(२) देखो कुछ दूर की वातों का विचार करो नौकरी की जड़ घरती से सवा हाथ ऊंची है। इसके ऊपर भूले रहना बुद्धिमान का काम जीवन—क्या मै रणघीरसिंह से बेहमान हो जाऊँ, एक को मालिक बनाकर दूसरे की आस करूँ, भूठी महनत दिखाकर मालिक को घोखा दूँ, मुक्तसे तो यह नहीं हो सकता। मै तो सच्ची महनत भी नहीं जताया चाहता, जताऊँ क्या ! जिसके अन्न से इस देह का पालन होता है उसके काम में इस देह को लगाना चाहिये, उसके कोसने से मेरा सत्यानाश हो जायगा, आगे को मालिक को नोकरों में मन न लगेगा और ये पाप मेरे सिर चढ़ेगा, ना भाई ना। ऐसा काम मुक्तसे तो नहीं हो सकता, धन की क्या ! जिसके हाथ गया, उसका हो गया, घन के लिए मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूँ।

दांत न थे जब दूध दियो श्रब दांत दिये कहा श्रन्न न देहें, जो जल मैं थल मैं पंछी पश्र की सुध लेत सु तेरी हु लैहें। काहे को सोच करे मन मूरख सोच करे कछु हाथ न पेहैं, जान कूँ देत श्रजानकू देत जहान को देत सो तोकुं हुं दैहें॥१॥

सुखबासीलाल—(मन में) ये तो उल्टी चाल पड़ी। (प्रकट) मैंने तुम्हारा दिल देखने के वास्ते ये बात कही थी, तुम्हारी राय दुरुस्त है।

जीवन—ग्रन्छा, त्राप इस क्रॅघेरी में इतनी रात कहाँ चले गये?

नहीं। 'तुम नाहक महनत करके जान देते हो। मालिक के श्रागे उपाय श्रीर महनत करके कारगुजारी दिखाना, पीछे से यार दोस्तों में बैठकर श्रानंद करना, बातों बातों में दूसरे की कारगुजारी धूल करके श्रपनी खैरख्वाही (शुभिचतिकपना) दिखाना। साहब! रुपया बड़ी चीज है इससे संसार के सब काम निकलते हैं, देखो जवानी की कमाई बुढ़ापे में काम श्राती है।

सुखवासीलाल—ग्राज इस महल्ले में एक जगह मशायरा होगा इस

'वास्ते दो घड़ी वहाँ जाने का इरादा है।

जीवन—साइब, मशायरे में क्या होता है ? मुखबासीलाल—शायर कि लोग खड़े हो, अपने शेर औरों को मुनाते हैं।

जीवन—तो मै भी ब्रापके साथ चर्लूगा।

मुखबासीलाल—हमारे नजदीक तो वहाँ तुम्हारी दिल्लागी की कोई बात नहीं है।

जीवन-कुछ गाठ का तो नहीं जाता ?

मुखबासीलाल—(मन में) श्रव इससे क्योंकर पीछा छुड़ाऊँ। (प्रकट) लेकिन भाई मै तो श्रभी कई यार दोस्तों से मिलता मिलता कोई रात के बारह एक बजे वहाँ पहुँचूंगा।

जीवन—( मन में ) बनावट की बात में कभी भोल पड़े विना नहीं रहता । ( प्रकट ) अच्छा आप यार दोस्तों से भिलने जायंगे, तब तक मैं उनके दरवाजे पर वैठा रहुंगा ।

सुखत्रासीलाल—(मन में) ग्राव जिद करने से राज ग्रापशा होता है मगर क्या करें ! (१) (प्रकट) ग्राव तो रात ज्यादा गई किसी रोज श्याम से ले चलकर द्वामको वहाँ की सब सैर दिखायंगे।

जीवन—( मन में ) ये इनकी आलाटाली है पर अपनी बात का प्रमाण देने के लिये में इनसे पहले कोई चीज ले लूं फिर इनके पीछे जाकर इनका सब हाल अपनी आँख से देख आऊँगा। ( प्रकट ) बहुत अच्छा, आप सच कहते हैं, हम लोग मशायरे में क्या समम्हे। हमको

<sup>(</sup>१) (मन में) अब इट करने से गुप्त मेद प्रकट होता है परंतु क्या करें।

तो आपको महर्जानी चाहिये। आप चाहें तो एक दिन में हमारा दिलहर दूर कर सकते हैं।

सुखबासीलाल—हम तेरी दानाई से निहायत खुश हुए। ले, ये दस रुपये तुक्ते इनाम तरीक देते हैं, मगर खबरदार किसी से कुछ जिक्र न हो। (१) (मन में) ये दस रुपये आज नाथूराम से आये थे सो यों चले गये।

जीवन—( रुपये लेकर ) भगवान् श्रापका भला करे, हमारा तो श्राप पालन करते हो ।

[ आगे आगे सुखबासीलाल पीछे पीछे जीवन गया ] •

इति पंचम गर्भाक ।

प्रथम अंक समाप्त ।

<sup>(</sup>१) इम तेरी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए, ले ये दश रुपये तुमको पारितोषक की भाँत देते हैं परंतु सावचेत, किसी से कुछ चर्चा न हो।

# अथ द्वितीय अंक

## प्रथम गर्भाक ।

#### स्थान सूरत का राजमहल।

#### ( प्रेममोहिनो मालता श्रीर चंपा का अवेश )

प्रेममोहिनी—सखी! मैने तेरे कहने से वहाँ जाकर वृथा परिश्रम उठाया, मैं गई जब तो वहाँ किसी का नाम भी नहीं था।

चपा-मै क्या करूँ, तुमने चलने मे देर कर दी।

मालती—( जल्दी से श्राकर ) क्यों राजकुमारी, हमास वचन कैसा सफल हुआ।

प्रममोहिनी—( लजाकर ) क्या ?

मालती-तुम्हारी "इच्छा यो हीं रही।"

चंगा-तेरे कहें।

मालत-क्यों ?

चपा—ग्राज से कल पास है।

मालती-राजकुमारी के मन से भी पूछा।

प्रेम्मोहिनी-( हँसकर ) मेरा मन तेरा सा नहीं है।

मालती—हाँ, मुभ्तको तुम्हारी तरह त्रपने मन की बात छिपानी कहाँ त्राती है।

प्रेममोहिनी—चल हमसे मंत वोल, हमको तेरी हॅसी अच्छी नहीं लगती। मालती—( प्रेममोहिनी को सुनाकर चंपा से ) वसंत के त्राते ही त्रपनी सेना साथ ले, पाँचों शस्त्र सजा कर विरही जनों को जीतने के लिये कामदेव वड़ी सजधज, से केसर बाग की त्रोर जाने लगा।

चंपा—( प्रेममोहिनो की तरफ देखकर ) पर मेरे जान तो रित विना उसकी कोई कामना पूरी न होगी।

प्रेममोहिनो—तुम इन बातों को रहने दो, मैंने तो आज एक ऐसा सुपना देखा है जिसके कारण अब तक मेरी छाती घड़क रही है।

मालती-क्या ? क्या ?

प्रेममोहिनी—सूर्यास्त से पीछे जाने से मैं एक मनोहर बाग में गई। उसकी शोभा कहाँ तक वर्णन करूँ। उसकी हरियालो देखने से आँखों में तरी श्राती थी। तरह तरह के पत्ती किलोल कर रहे थे। बरहों में (१) चारों तरफ को जल बहता था। कहीं चहर, (२) कहीं फुआरे।

मालतो—ऐसी शोभा तो हमने बहुत बार देखी है, श्रागे क्या हुआ ?

प्रेममोहिनी — (मन में) ये नहीं जानती दूसरे की बात के बीच में बोलने से उसको कैसा बुरा लगता है। (प्रकट) में ये शोना देखती हुई आगे बड़ी तो निर्मल सरोवर के किनारे श्वेत रंग का एक बहुत संदर पद्मी दिखाई दिया। उसके पंख चद्रमा से अधिक उज्जल थे। उसको देखते ही मेरा जी ललचाया पर वो दो घंटे तक किसी तरह मेरे हाथ न आया। आंतमें जब वो इश्कपेचे की वेल पर जाकर बैठा तब मुक्तको उसके पकड़ने का समय मिला और वो भी निडरं हो मेरे हाथ पर आ बैठा।

<sup>(</sup>१) खेतों या वागों में सिचाई के लिए बने नालों में।

<sup>(</sup>२) तेज बहाव में वह अंश जिस की सतह कभी २ विल्कुल \_\_

चपा—तुम्हारे कमल से हाथ पर हंस सरीखा वो पत्ती बहुत अच्छा दिखाई देता होगा।

मालती-भला फिर ?

प्रेममोहिनी—फिर मैं उसे लेकर महल में चली आई पर उसने किसी तरह के चुगे (१) पर चोंच न डाली!

मालती—( हँसकर ) वो भी रणधीर की तरह स्त्रियों से लजाता होगा।

प्रेममोहिनी—चल श्रागे सुन, जब उसने किसी तरह के चुगे पर चोंच न डाली तो मुक्तको उसका मोती सा रंग देख, हंसों के मोती चुगने की याद श्राई । मैंने उसके श्रागे बहुत से मोतियों का देर लगा दिया श्रीर वो उनको चुगने लगा।

चंपा-मोती चुगने से ही उसका रंग मोती सा चमकता होगा।

मालती—सखी! इनके कोमल हाथ से भोजन करने को किसका जी न ललचेगा।

प्रेममोहिनी—श्रव उसके ऊपर मेरी प्रीति वढ़ने लगी। उसको पल मर न देखती तो मेरा जी व्याकुल हो जाता।

चंपा-ग्रागे ?

प्रेममोहिनी—एक दिन मैं उसको सीस महल में छोड़कर स्नान करने गई थी पीछे से किसी दुष्ट ने उसकी सकल खोल दी श्रीर वो निर्मोही प्रेम का तिनका तोड़कर उसी समय मानसरोवर को चला गया।

मालती-परदेशी की प्रीति का ये ही तो दुःख है।

प्रेममोहिनी—सखी! मैं उसके वियोग में रोते रोते वेसुध हो गई पर वो फिर मेरे पास न त्राया; हा, इस दु:ख से मेरी श्राँख खुल गई तो मुक्तको ये बात सुपने की मालूम हुई परंतु उस (हंस) का ध्यान मेरे मन से न हटा।

<sup>(</sup>१) चारे

मालती—राजकुमारी ! तुम उसकी याद भूल जास्रो । सुपने की बात विपर इतना मन लगास्रोगी तो काम कैसे चलेगा ।

प्रेममोहिनी—सखी! किसी बात की याद भूलना क्या अपने हाय है! जैसे सच्ची प्रीति अलग रहने से बढ़ती है इसी तरह जिस बात की मनुष्य भूला चाहता है वो अधिक याद आती है और तुमने सुपने की बात जताकर मन समभाने के लिए कहा सो संसार भी तो एक स्वप्न है इसमें स्वप्न से अधिक तुमको क्या दिखाई देता है।

मालती—सखीं ! तुम्हारी विद्या के श्रागे मेरी बुद्धि नहीं चलती पर तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैंने ये बात कही थी।

चंपा—चलो राजकुमारी सॉक हो गई, श्रापके पिता महत्त में पधारे होंगे।

प्रेममोहिनी—श्रन्छा सखी चलती हूँ। (मन में) देखें इस सुपने का क्या फल होता है। . (सब गई)

ृ इति प्रथम गर्भीक

## द्वितीय गर्भांक

#### स्थान-केसरवाग

(बीच में एक सरोवर है, उसके किनारे रणधीर, रिपुदमन, सोमदत्त, नाथूराम, सुखबासीलाल कुर्सियों पर बैठे हैं, जीवन रणधीरसिंह की कुर्सी के पीछे खड़ा है।)

रणधीर—देखो, वृद्धों में नई नई कॉपल आने लगी। इनके देखने मात्र से वसंत का आरंभ जाना जाता है। रिपुदमन—जैसे इन वृद्धों के फूलने से वसंत ऋतु जानी जाती है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि से उसका होनहार भी मालूम हो जाता है।

मुखनासीलाल—वेशक, ग्रव से बारिश के ग्रासार पाये जाते हैं,

श्रौर गुल के बाद समर श्राता है।

रणधीर—देखो, इस सरोवर के निर्मल जल में रंग रंग के कमलों की भाँई कैसी सुंदर दिखाई देती है।

चौवे जी—( जल्दी जल्दी आकर सोमदत्त से ) श्राज हमे कौन सो चंद्रमा है ?

रणधीर-क्यों, क्या हुन्रा ?

चौवे जी—( बैठकर ) भयो का, मेरो माथो ! मैंने पहले बहुत से पेड़न सो छता तोर तोर के सहत खायो हो, बाही लालच से आजहू एक पेड़ पै चढ़ गयो पर न जानें वो कैसो नसा उतार सहत हो, जाह मोमें डारत ही मो चिपचिपावे लगो और जी मिचराइ के उल्टी आह गई। (१)

रण्घीर—हमने त्राती वार रास्ते में एक वृद्ध पर गोंद वहते देखा था, कहीं तुम उसको तो शहत नहीं समभे हो ?

चौवे जी-ठीक है, गोंदई होइगो।

रणधीर—तो तुमने विचार कर हाथ क्यों नहीं डाला ? रूप मिलने से सब चीज एक सी नहीं होती ! (२) देखो, पन्ना और हरे काँच का रूप एक सा है पर उनके मोल में बडा अंतर है।

रिपुदमन—( चौबे जी से ) ऋापने रास्ते में ऋपनी पोटली कंघे पर क्यों डाल रखी थी ?

(2) मिलाइये-Everything that glitters is not gold.

<sup>(</sup>१) हुआ क्या मेरा सिर! मैंने पहले बहुत से बृद्धों से छते तोड तोड कर शहत खाया था। इस लालच से आज भी एक बृद्ध पर चढ़ गया परंतु न जाने वो कैसा नशे उतार शहत था जिसके मुँह मैं डालते ही मुँह चिपचिपाने लगा और जो मिचलकर उलटी आ गई।

चौवे जी—टटू त्रा पै मेरे बैठे पीछे पुटिर त्रा को बोभ कैसे घरतो ? सोमदत्त—महाराज ! इनकी जन्म पत्रिका में ही ऐसा जोग पड़ा है। रणधीर—मुभको ज्यौतिष में फलादेश के बदले गणित पर त्राधिक विश्वास है।

सोमदत्त-क्यों ?

रणधीर—फलादेश की बिबि पूरी नहीं मिलती। सोमदत्त—ये बताने वाले का दोष है।

रिपुदमन—जतानेवाले क्या करें ? इस देश में श्रच्छे गुण छिपाने की ऐसी चाल है कि गुरु मरते मरते मर जायँ पर अपनी निज विद्या अपने शिष्यों तक को न सिखावें। इसका मूल स्वार्थपरता है, इसी से यहाँ की विद्या नष्ट हो गई।

सोमद्त्त — आप को ज्योतिष में कुछ सदेह हो तो मुभसे प्रश्न करिये।

रणधीर-- आज यहाँ क्या होगा ?

सोमदत्त—(विचार कर मन में) इस समय के देश काल से तो इस प्रश्न का कुछ मेल नहीं मिलता परंतु शास्त्र के अनुसार कहने में हमको क्या दोष है ! (प्रकट) महाराज ! लग्न की संघि से इस समय कुछ निश्चय तो नहीं हुआ पर इस प्रश्न में शुक्र पंचमेश होकर लग्नमें लग्नेश से मिलता है इस कारण इसके अनुसार तो यहाँ आप का किसी वेश्या से मिलाप होना चाहिए।

सुखबासीलाल—(मन में) वाह! नजूम भी मुफाति-उलकजा है। (१)

रगाधीर—इन बातों ने तो फलादेश से मेरा विश्वास उठा दिया। चौबे जी—महाराज ! इनकी विधि तो मिल गई।

<sup>(</sup>१) वाह! ज्योतिष भी होनहार की ताली है।

# दोहा—गणिका गणिक समान हैं, निज पंचांग दिखाय। जन मन मोहन धन हरण, विधिने दिये वनाय॥

फिर ह्याप वार्ते नाहिं इनते मिला लिये। (सोमदत्त की तरफ देखकर) ह्याप की विध को तो भोरे वनियान को भलो भरोसो होइ है। (१)

सोमदत्त—ग्रजी, उनकी कुछ मत कहो, वे ग्रपने मतलव में वहें पक्के होते हैं। हमारे मामा के एक वहें साहूकार की जीविका थी पर उससे उनको जन्म भर में एक कपिंका भी नहीं मिली! ग्रीर कहाँ तक कहें, एक बार सब घरकों ने महाभारत की कथा सुनी थी परंतु भेंट पूजा का क्या काम। जब कथा पूरी हुई तो हमारे सामने उदास होकर बैठे सेठ जी से पूछा "ग्राप इसका कुछ ग्रथं समभे" सेठ जी ने कहा "हाँ, मरते मर जाना पर एक कौड़ी न देनी।"

रिपुरमन-कंचन के स्थान में मूसा बिल ही ढूंढ़ता है।

नाथूराम—ना, श्रन्नदाता ! श्रापनै इण्तरां फुर्माणो जोग नहीं ! शगरी जाता में शगरी तरांका श्रादमी हुवै छै, इयाई म्हारी जात मैं भी कोई कुपातर निकल गयो तो काई एकरे कारण शगरो देश खोटो हो जासी। (२)

सुखवासीलाल-तुम्हारे फंदे से खुदा बचावे।

<sup>(</sup>१) महाराज ! इनकी विधि तो भिल गई। (दोहा) फिर अपि उसमें नहीं इनसे मिला लिये (सोमदत्त की तरफ देखकर) आप की विधि का तो भोले वनियों को अञ्झा भरोसा होता है।

<sup>(</sup>२) ना अन्नदाता, आप को इस तरह फर्माना मुनासित्र नहीं। सब जातों में सब तरह के आदमी होते हैं; इसी तरह हमारी जात में भी कोई कुपात्र निकल गया तो क्या एक के कारण सब देश बुरा हो जायगा।

नाथूराम-म्हांरो फंदो कांई छै १ (१)

सुखनासीलाल-कर्जदार, जो लोग इसमें फॅस जाते हैं उनका दिल ही जानता होगा।

नाथ्राम—म्हे काई कोई नें देवा जावां छां, इशा फन्दारा पासा तो घणासा खोटां चाला अथवा खोठी बड़ाईरा लोमरो अयहूतो खर्च छै। (२)

रणधीर—तुम लोग श्रौर बातों में चाहे जैसे हो, परतु बिना विद्या नये रोजगार से दौलत पैदा करने की हिम्मत तुम्हारे साथ में किसी को नहीं होती ! इस कारण पुराने धंघे में बहुत लोगों को एक रीति होने से तुम लोगों का नफा तो प्रतिदिन निःसदेह घटता जाता है।

्र (सरोजनी वेश्या का प्रवेश )

रणधीर—( मन में ) ये तो पंडित जी के प्रश्न मिलाने को आप पहुंची। इस समय मुभको अपने विचार पर दृढ़ रहना चाहिये।

नाथूराम-( मन में ) काई फूटरो रूप छै ! (३)

सुखनासं!लाल—(मन में) इसको देखते ही मेरे जिस्म में ताजी जान आ गई। ओहो ! आज इसने क्या नफीस पोशाक पहनी है। इसकी पुरपंच जुल्फें दिल को बेतान किए डालती हैं, मगर ऐसा न हो कि बेहोशी की हालत में कहीं मेरी जुनान से कोई राज की (भेद) नात निकल जाय।

सरोजनी—(मन में) मैं दूसरे के कहने से यहाँ ग्राई हूं। परंतु इस गनरू जान को देखकर तो मेरा मन ग्राप से ग्राप इसके ग्राधीन हुग्रा जाता है। (प्रकट में रणधीर से जजित होकर) राजकुमार—

<sup>(</sup>१) हमारा फंदा क्या है!

<sup>(</sup>२) हम क्या किसी को देने जाते हैं। इस फंदे के फाँसे तो बहुचा दुर्ज्यसन अथवा क्रूठी बड़ाई के लालच की फिज्लखचों है।

<sup>(</sup>३) कैसा सुंदर रूप है।

रण्धीर—सुंदरी ! तुमको कहना हो सो डर छोड़कर कह दो, परंतु मेरा स्वभाव तो तुमने सुना होगा।

सरोजनी—मै कुछ घन दौलत नहीं चाहती। मै तो बहुत दिन से आ...प...। ( श्राँख नीची कर ली )

रणधीर—(मन में) ये इन लोगों के फुसलाने की ढंग है। (प्रकट) नहीं ऐसी वातों की चर्चा यहाँ मत करो। मैं अपना स्वभाव तुमको पहले जता चुका हूँ।

सरोजनी—(मन में) अन दवाकर कहने से जिद वहेगी। (प्रकट में पहले वचन को पूरा करती हुई) मै बहुत दिन से आप की अपना गुण दिखाया चाहती हूं।

सुखवासीलाल—(मन में) नए पंछी को जाल में फँसाने के वास्ते इसने खूब ल्हासा लगाया।

रणधीर—(मन में) न मेरी इन वातों में रुचि, न ये काम मेरे करने लायक, मै अब तक एकांत के सहारे वचा हूँ। नहीं तो कुसंग से वह बहे तपित्वयों का तप भग हो गया तो मेरी क्या गिनती है। वेश्या की प्रीति धन के लालच से वताते हैं इस वास्ते ये कुछ ले तो कुछ देकर पीछा छुड़ाऊँ। (प्रकट) वस, सुंदरी च्मा करो। काजल की कोठरी में गये पीछे किसी के स्याही लगे विना नहीं रहती। हाँ, तुमको कुछ धन का लालच हो तो कह दो।

सरोजनी—मैं तो रूपरस की भूखी हूँ। रणधीर—सो यहाँ न मिलेगा। सरोजनी—हे राम!

सोमदत्त-स्वर्ग में त्रार्जुन ने उर्वशी का निरादर किया तब उर्वशी का भी ये ही हाल हो गया था!

मुखवासीलाल—( धीरे से सुनाकर ) ए तेरी शान ! रणधीर—क्या है ? सुखबासीलाल—कुछ नहीं। जिसके दरवाजे से आज तक कोई नाउम्मेद द्रोकर नहीं गया, उसके दरवाजे से आज ये बदबख्त मायूस (निराश) होकर जायगी।

रणधीर—कोई जीते जी स्वर्ग जाने का मन करे तो कैसे जाय ? रिपुदमन—( मुसकुराकर ) जैसे विश्वामित्र के बल से त्रिशकु गया। रणधीर—( हँ सकर ) त्रापको सब सामर्थ्य है !

रिपुदमन—चतुर जनों को प्रमाण पाये बिना कोई बात मुख से नहीं निकालनी चाहिये।

रणधीर—(हँसकर) श्रन्छा, मेरी श्रंगूठी श्राप के पास थी सो कहाँ है ?

रिपुदमन—ये रही। ( श्रॅंगुली से श्रॅंगूठी उतारती बार रणधीर के वदले श्रपनी श्रॅंगूठी देख, देता रह गया।)

रणघीर-लाइये, लाइये।

रिपुदमन—श्राप मेरी श्रॅगूठी दिखा दोगे तब मैं श्राप की श्रॅगूठी दिखाऊँगा ।

रणधीर—ऐसे बहानों से काम नहीं चलता । देखो आपने जिसको मेरी अँगूठी दी थी उससे मेरे पास आ गई ( अपनी अँगूठी दिखाई )

रिपुदमन—( हँसकर ) श्रच्छा, इससे तो उसके साथ श्राप की प्रीति भी पाई जाती है।

रणाधीर-निःसदेह ।

रिपुदमन—तो फिर चिता नहीं । "समानशीलेनं सखित्वमस्ति"

मुखबासीलाल—(मन में) इन लोगों की दिल्लगी में मेरा मतलब फोत हुत्रा जाता है। (पंडित जी से धीरे धीरे) इसमें त्रौर तो कुछ नुक्स नहीं, लेकिन ये कम्बख्त खाली जायगी तो तमाम शहर में बदनामी फैलायगी।

रणधीर—( सुनकर) अञ्छा, इसको कुछ दे दो।

सरोजनी—मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा एक मुजरा हो जाय।

सुखवासीलाल—(धीरे) जब आपको देना मंजूर है तो इसकी राजी
के वास्ते घड़ी भर गाना सुन लीजिये।

रणधीर—ना ना, मैं अपने समय को कभी ऐसे कामों में नहीं खोया चाहता। वस, आग से घी का अलग रहना ही अच्छा है।

मुखनासीलाल—क्या सांप के पास रहने से उसकी मिण को ऐन लगता है ?

सोमदत्त-कभी नहीं।

संग दोष ते साधु जन, परत न दूषण मांहि । विषधर लिपटे रहत तउ, चदन मैं विष नाहिं॥

चौवे जी-इाँ ब्यारते कहूँ पहार उर्ड़े हैं। (१)

रणधीर—(मन में) ये खुशामद मेरे लिये मीठा विष है। इसी के भुलावे में श्राकर बहुत से घनवान नष्ट होते हैं, श्रापना निज रूप भूल जाते हैं श्रीर हितकारियों के बचन कड़ुए लगते हैं। मैं ऐसा रोग श्रापने पीछे नहीं लगाया चाहता। इससे जुए के नफे की भाँत कभी मुख नहीं मिलता। खोटे लोगों की संगति से तो एकांत में रहना हर भांत श्राच्छा है। (प्रकट) श्राज तुम विना पूछे राह क्यों देते हो ?

मुखनासीलाल—( हात जोड़कर ) कसूर माफ, जन हजूर अपने दिल को यड़ी भर के वास्ते कायम नहीं रख सकते तो ता हयात उसके मुसत-हिकम रहने को क्या उम्मेद ? (२)

रणधीर—जो मैं किसी के कहने से अपना विचार बदल डालूँ तो विम्हारा कहना सचा हो।

<sup>(</sup>१) कहीं पवन से पवत उड़ते हैं।

<sup>(</sup>२) त्रपराघ चमा, जब त्राप त्रपने मन को घड़ी भर स्थिर नहीं कर सकते तो जन्मभर उसके हद रहने की क्या श्रास।

रिपुदमन—इससे तो श्राप किसी की श्रच्छी बात भी न मानेंगे।
रणधीर—श्रच्छी बात जरूर मानेंगे, पर किसी के कहने सुनने से नहीं; हमारी राह में श्रच्छी होगी तो मानेंगे।

सरोजनी—( श्रॉंखों में श्रॉंसू भर कर, दाहना हाथ छाती पर घर ) संसार में मेरे बराबर दुः खिया कौन होगा! मुक्तको श्रपनी मौत भी मांगी नहीं मिलती। न जाने मैं कौन से पापों का फल भोगती हूं। देखों! मैंने पहले तो स्त्री का चोला पाया, फिर उसमें पित-सेवा का बड़ा घम या सो मेरे हाथ न रहा। जिस काम से मेरी जीविका हुई, इसमें कोई सज्जन मनरंजन मुक्तको न मिला श्रीर दैवयोग से दशहरा के नीलक्षण्ठ की भाँत एक दिखाई भी दिया तो उसका मिलाप कठिन हो गया। मैंने श्रपनी लाज छोड़कर श्रपने मुख से कहा तो भी उसने कुछ न सुना। हाय! दुः खिया को सब जगह दुः ख है!

चौवेजी—( मोले भाव से ) नीलकंठ के लिए इत्ती फिकर मत करो । देखो, मैंने बड़ी कठिनाई सै एक पिंडुिकया पकरी ही सोहु दो तीन दिन रहके स्त्राप ते स्त्राप उड़ गई । स्त्रपन को पंछी पखेल ते लहनो नांय हैं। (१)

( सब हँसने लगे )

रणधीर—(मन में) वेश्या की बात का भरोसा न करना चाहिये पर इसके मन में कुछ न कुछ दर्द तो पाया जाता है। (प्रकट) ऐसी बातों में कुछ सार नहीं। आँस् डालकर धिकार सहना, दुर्लंभ चीज के लालच से दुर्लंभ देह को जोखों में डालना, तीस रात जग कर पल भर

<sup>(</sup>१) (भोले भाव से) नीलकंठ के लिए इतना फिकर मत करो। देखो, मैंने बड़ी कठिनता से एक गुरसल पकड़ी थी सो भी दो तीन दिन रह कर आप से आप उड़ गई। अपने को पत्ती, पखेरुओं से लहना ही नहीं है।

का मुख भोगना, जिसमें भी मिलाप हुआ तो थोथा लाभ, न मिलाप हुआ तो थोथी महनत । बुद्धि वेच कर मूर्खता खरीदनी, अथवा मूर्खता के आगे बुद्धि से पानी भराना, ऐसी प्रीति का फल है।

मुखवासीलाल—हलूर, इन जरा जरा सी वार्तो पर इतना माम्मुल करेंगे तो काम क्यों कर चलेगा ? (१)

रण्घीर—दोष छोटे से छोटा श्रौर गुप्त से गुप्त वनकर मन में प्रवेश करता है परंतु प्रवेश पीछे हद हो जाता है इस कारण इसको कभी 'छोटा न गिनना चाहिये।

सोमदत्त—(रणधीर से) ग्राप के मन में इतनी ग्रहिच है, तो क्या घड़ी भर में ग्राप का मन बदल जायगा ?

रणघीर—जन त्राप भी ये वात कहने लगे तो मैं लाचार हूँ पर त्रीर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे ?

रिपुद्मन—िकसी के भय वा प्रीति से धर्म छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि वो भय और प्रीति घट जायगी, तब अपने मन की अधर्म से रोकने का कुछ हेतु न रहेगा इस कारण अपना धर्म विचार कर अपने मन को अधर्म से रोकना चाहिये।

सुखनासीलाल—( रिपुदमन से ) ऐसी वार्तो का खयाल करें तो दुनियों में पैर रखने की जगह न मिले।

रणघीर—चलो, सब बखेडे को दूर करो, विवाद करने से क्या लाभ । सुखत्रासीलाख—(सरोजनी से) जल्हदी अपने सफरदाइयों को बुला। (मन में) आखिरकार पिगले, कहिये अब इनकी वो तेजी कहाँ है!

<sup>(</sup>१) प्रभु, इन जरा जरा सी बातों में इतना विचार करेंगे तो काम

(सरोजनी नाचकर ताल से गाने लगी)

"यद्यपिहम अवला नृप नंदन, नीच जाति सब भांति।
पै लग जाय प्रीति उर जासों हाथ विकाति॥
अति निर्देई हृद्य स्वारथ रत, सब दिन चलें अनीती।
पै हिय कपट न राखें तासों, बांधें जासों प्रीती॥
हम तिय नीच मीच की मूरत, सदा असांचिह भाखें।
पै लग प्रीति करें हम जासों, तिहिं तन मन दे राखें॥
पति, पितु, पुत्र, बंधु, परकर जन, रहें सबनते न्यारी।
पै कछु बीच न राखें तासों, बांधें जासों यारी॥
हमते नीच न जग नृप नंदन, तुमते ऊँच न कोई।
पै हिय प्रीति तोल जो देखो, गक हमारी होई॥"
नाथ्राम—या तो बाट ताखड़ी लार न्हारोई काम खोसवा लागी,

श्राच्छी स्राडै पालडै तोलश्यां (१)।

दूसरा छंद।

जिन, जिन प्रेमिन केर जगत में, सुनियतं बड़ी बड़ाई। तिन, तिन में विचार जो देखो, सबमें एक खुटाई॥ हिम तन दहे न कहे कबहुं कछु, पुनि तिहिं लख सुख मानें। ऐसी पीर कमल के मन की, कहो भानु कहा जानें॥ तरसत रहत दरस बिन पाप, नित ताकत तिन पांहीं। अस चकोर की प्रीति चन्द्र के, नैक चुभी चित नाहीं॥ घुमड़ी घटा देख प्रीतम की, नाचत दादुर मोरा। तिनकी और तनक निहं ताक, ऐसो मेघ कठोरा॥ पिउ, पिउ करत पपीहा अपनों, प्राण त्याग कर दीन्हों। पिउ के जीव दया निहं आई, बर पातक शिर लीन्हों॥

<sup>(</sup>१) ये तो बाट तराजू लाकर हमारा ही काम छीनने लगी, अच्छा खड़े पलक से तोलेंगे।

सर्वस त्याग परी तिहिं के वश, छांड़त निहं दिन राती। पेसी प्रीति मीन की देखत, जल की फटी न छाती॥ जात पतङ्ग समीप दीप के, जरत परत तिहिं मांहीं। पेसी प्रीति निहार दीप के, भई दया कछु नाहीं॥ पेसी वहुत प्रीतिवालन की, देखी चाल प्रघीरा। पके प्राण देत तिहिं ऊपर, एक न जानत पीरा॥"

चौवे जी—( सरोजनी से ) तुम्हारो शारीर सिथलसो दिखाई देहै, सो का तुमारो पाऊं भारी है ?

सरोजनी—( इंसकर ) हां वेटा, होगा।

नाथूराम-( सरोजनी से ) थारी जोड़ी कठें छै १ (१)

सरोजनी—( रणधीर की तरफ देखकर ) ये रही, पर आप की किसके पास है।

#### ( सव इंसने लगे )

रणधीर—सांभ हो गई, जिसको स्नान ध्यान करना हो, कर श्राश्रो। इम इतने रिपुदमन सिंह के साथ वाग की सैर करते हैं। फिर यहां से भोजन करके मकान को चलेंगे।

( सव उठ खड़े हुए )

इति द्वितीय गर्भोक।

<sup>(</sup>१) (सरोजनी से) तुम्हारी जोड़ी कहां है।

## श्रथ तृतीय गर्भांक।

## स्थान, केसरबाग का एक विभाग।

( अंगूर की टहियों के श्रोभल, एक पुरुष सरोजनी की गलवाँ ही डाले खड़ा है।)

### [ रिपुदमन श्रौर रणधीर वहाँ श्राते हैं ]

रणधीर—देखो साम होते ही चकवे चकई का वियोग हो गया। रिपुदमन—श्रीर सूर्य के विरह से कमलनी कुम्हला गई। पत्ती श्रपने श्रपने बसेरे को चले। कुमोदिनी वासकसय्या की तरह चंद्रमा की बाट देखने लगी। श्रीर—

रणधीर—(चौंककर) देखो तो, इन टट्टियों के पीछे से किसी मनुष्य की श्रावाज श्राती है!

रिपुदमन—हाँ, ऋाती तो है, पर समभ में नहीं ऋाती। चलो पास चलकर सुनें।

ट्टी की श्रोभता वाला पुरुष—( इन्हें देख सरोजनी से ) हैं! रण-घीर श्रीर रिपुदमन तो यहाँ श्रा पहुँचे। श्रव मै यहाँ ठहरूँगा तो ऐंडे का चोर बन जाऊँगा। तुम इनके श्रागे मेरा नाम न लेना। श्रधेरे के पर्दे से ये मेरा मुँह नहीं देख सकते। (नेपथ्य की तरफ दौड़ा)

रणधोर—( उसे जाता देख ) ये तो अपने ही साथ का कोई आदमी है। इसने अपने यहाँ को वदीं पहन रखी है, इसे जरूर पकड़ना चाहिये।

रिपुदमन—मैं चला। ( उसके पीछे पीछे नेपथ्य में जाता है।) रलधीर—( आगो बढ़ कर सरोजनी से ) ये कौन था?

सरोजनी — मैंने नहीं पहचाना । इसने अभी आकर मुभसे कुछ कहा था पर मैंने उसकी बात पूरी नहीं मुनी । इतने में वो किसी की आवाज मुनकर इघर को दौड़ गया। सोमदत्त—( आकर इनको वतलाते देख मन में ) ये कीन ! रणधीर और सरोजनी ! तो क्या इमको दिखाने ही के लिए ब्रह्मचर्य था ! भला इनकी थोड़ी सी बाते सुन लें, किसी समय कहने के काम आवेंगी । ( वृक्ष की ओट में बैठ गया )

रण्पीर—क्या तुम इसी ( बनावट रूपी ) मोम के फूल पर ( मेरे मन रूपी ) ऐसे चंचल भौरे को लुभाया चाइती हो !

सरोजनी-ना! इसके लिए तो मेरा हृदय कमल हाजिर है।

सोमदच—( मन में ) अब इमको किसी तरह का संदेह नहीं रहा, पर बड़े आदिमियों के दोष देखने में सदा णण का भय रहता है, इस कारण इस समय यहाँ से टल जाना चाहिये। ( जाने को तैयार हुआ )

रिपुद्मन—( श्राकर, हास्यपूर्वक रणधीर से ) क्या इसी एकांत मिलाप के लिए श्रापने मुक्तको मेजा था ? तो मेरी भूल हुई जो मैं जल्दी श्राया।

रणधीर—हॅसी की बात पीछे करना, पहले उस पुरुष का हाल कहो। सोमदत्त—(मन में) इन दोनों की एक मट मालूम होती है।

रिपुदमन—मैं गया जब वो बहुत दूर निकल गया था, इस कारण हाथ नहीं त्राया। पर मैंने बरहे की थोड़ी सी गीली मही फेककर उसके त्रंगरखे में दाग लगा दिया है। इसमें ब्रव वो नहीं छिप सकता।

सोमदत्त—( मन में ) इसमें तो कुछ और ही मेद मालूम होता है, क्या ये मतवाले हाथी की तरह इस समय जिसको देखेंगे, मार डालेंगे।

रणधीर—(सरोजनी से) तुम उसका पता बता दो तो सब संदेह मिट जाय।

सरोजनी—मैंने पहचाना होता तो मैं श्रापसे कभी नहीं छिपाती । सोमदत्त—( मन में ) भला इन दोनों में से-किसी ने उसको नहीं पहचाना तो सरोजनी कैसे पहचान लेती , रिपुदमन—(रणधीर से) ये कही चाहे न कही, वो अंगरखे के दाग से जरूर पकड़ा जायगा।

रग्धीर—तो चलो, उसका पता लगावें। ( श्राग्रे बढ़े )

सरोजनी—(मन में) मेरे मन में बालकपन से सुख भोगने की बड़ी खालसा थी। इसी खालच से मैने अनेक पुरुषों को रिफाया, बहुत सा घन इकड़ा किया, अनेक तरह से इंद्रियों को सुख दिया पर अब तक मेरे मन की खालसा पूरी न हुई। मेरे मन को खाण भर सुख न मिला, मेरे मन का खालच प्रति दिन बढ़ता रहा। मैं चाहूँ तो अब भी बहुत खोगों को रिफाकर घन इकट्ठा कर सकती हूँ पर करने से खाम क्या १ इनसे सुख होता तो अब तक क्यों न होता। जो सुख इन चीजों से स्वप्न में दुर्लंभ था सो आज रणधीरसिंह के देखने से पलमर में मिल गया, निःसंदेह मिल गया। पर क्यों १ रणधीरसिंह भी तो एक मनुष्य है — मनुष्य है परंतु में उसको मन से चाहती थी, मन का सुख ऊपर की बातों से कभी नहीं होता।

( गई )

रण्धीर—( चलते चलते ) इस समय मेरे मन में अनेक तरह के संदेह उठते हैं। कहीं चौबे जी को रास्ते में इसी कारण देर लगी हो, अथवा पंडित जी ने जान बूभ कर इसके आने की विघ मिलाई हो, अथवा सुखवासीलाल ने मुभको जाल में फॅसाने के लिये ये चाल चली हो, अथवा इन सबने मिल मिलाकर ये करत्त रचा हो कुछ नहीं जाना जाता। जब तक चोर न मिलेगा, मेरे चित्त की शांति न होगी।

रिपुदमन—जैसे दूघ को आग पर रखते ही उफान आता है तैसे मनुष्य का मन ऐसी बात जानने से एक बार चंचल हो जाता है परतु दूघ के उफान की माँत ये चंचलता थोड़ी देर की है। जो लोग इस (चंच-लता) के बस होकर आपे से बाहर हो जाते हैं, दूघ की तरह उनका पता नहीं लगता। इस कारण आप से बुद्धिमानों को वो चंचलता दूर हुए पीछे अपने हानि लाभ का विचार करना चाहिये। आप इस समय इस बात को पी जास्रो, सबके स्त्राए पीछे स्रचानक उनके स्रंगरखे को देख कर निश्चय कर लोंगे।

(दोनों कुसियों पर वैठ गए)

सोमदत्त—( मन में ) जो मैं उस समय इनको पापी समभ कर चला जाता तो कैसी भूल होती ? मनुष्य को सब काम विचार कर करना चाहिये। (आगे बढ़ कर प्रकट) महाराज अब तक और लोग नहीं आए ?

रणधीर—( उदास भाव से ) त्राते होंगे। ( सोमदत्त बैठ गया )

चौवे जी—( मूमते भूमते श्राकर मन में ) श्राज तो सरोवर में भले न्हाये ! भांग के जोर से जा समें सरीर सन्न सन्न कर रह्यो हैं । चलो लड़िश्रा निघान के पास चलके भोजन की ठैरावें । का मोए भोजन के लिये कोऊ टेरे हैं ? श्रच्छी श्रायो । ( रणधीर के पास जाकर ) घरम्मूरत में तो श्रावैई हो। (१)

रणघीर-( श्ररुचि से ) वैठ जाश्रो।

चौवे जी-( भोजन की श्राज्ञा समक्तर ) पातर कहाँ है।

रिपुदमन—(पातर का ग्रंथ वेश्या समभकर) ग्रापका श्रव तक जी नहीं भरा ?

चौवे जी-कोरी वातन ते जी भरत होइंगो ?

रिपुद्मन—तो उसका क्या करोगे ?

चौवे जी-जो सब करत हैं। (वैठ गये)

रण्घीर—( मन में ) इन वातों से वढ़कर और क्या प्रमाण होगा। ( सुखवासीलाल श्रीर नाथूराम का प्रवेश )

<sup>(</sup>१) (मूमते मूमते श्राकर मन में) श्राज तो तालाव में श्रच्छे नहाए। भंग के जोर से इस समय शरीर में सन्नाटा हो रहा है। चलो लड़िश्रा नियान के पास चलकर भोजन की ठैंरायें। क्या मुभको भोजन के वास्ते कोई पुकारता है? श्रच्छा, श्राया (रणधीर के पास जाकर) वर्ममूर्ति में श्राता ही तो या।

रणधीर—( संदेह करके ) तुम इतनी देर से कहाँ थे ?

सुखवासीलाल—सेठ जी ने चौबे जी की भंग पी ली इस सबब से कई बार के कर चुके हैं श्रौर श्रब तक बेहोसी बदस्तूर बन रही है।

रणघीर—( मन में ) इन लोगों ने मुमको भुलावा देने के वास्ते ही ये भूलभुलैयां बनाई हो तो क्या आश्चर्य !

रिपुदमन—( मन में ) नशे से लोग इतना दुख पाते है, अचेत हो जाते हैं, पर न जाने क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ते !

नाथूराम—(रोती सूरत बनाकर) बापजी हूं तो मारियो गयो कुत्तारी मोत मारियों गयो। म्हारी शगरी उघराणी हूब जासी, नोकर जठारो जठें माल दबा बीमारी पैड़ी गैणा गाठारो, लेण देण, माल तालरो धंदो, आडितयांरो काम काज, कुण भुगतासी ? अजी और तो हुई स हुई, पिण म्हारा घरनें कुण ढाबसी, टाबरानें कुण परणासी, आंवेद सै थोड़ा खर्चरो बनोबस्त कर दियो होतो तो इण बखत काम आतो, पिण (रणधीर की तरफ देखकर) अब तो म्हारी शगरी लाज आपनें है। (१)

सोमदच-गवैया गिरा तो भी ताल सुर से।

सुखनासीलाल—गरीनपरवर! चौबे जी ने तालान में श्राज नहे नहें तमारो किये।

<sup>(</sup>१) (रोती स्रत बनाकर) बाबा मैं तो मारा गया, कुत्ते की मीत मारा गया मेरी सब उगाही ह्रब जायगी, नौकर जहाँ का तहाँ माल दबा बैठेंगे। बीमा (जोघों) की दूकान, गहने गाठे का लेन देन, माल-ताल का रोजगार, आड़ितयों का काम काज कीन भुगतायगा? अजी और तो हुई सो हुई, परंतु मेरे घर को कौन सम्हालेगा, बालबचों का ज्याह कौन करेगा, आमदनी से कम खर्च का बंदोबस्त कर दिया होता तो इस समय काम आता, परंतु (रणधीर की तरफ देखकर) अब तो मेरी सब लाज आप को है।

चौवे जी — ख्रौर ख्रपनी न कहोगे जो पानी में पांव घरत ही कमल की नाल ते डर कर निकर भागे !

रणधीर-( रुखे होकर ) क्यों थोथी वार्ते कहते हो ।

सुखवासीलाल—( मन में ) जिस वक्त श्रादमी का दिल उछाट होता है उस वक्त उसको किसी की बात श्रच्छी नहीं लगती।

चौवे जी—ग्रन्छी, मैं एक बात ग्रीर कहलऊँ, फिर बस्स । (विचार कर) बखत पै राड बाद ही नांय ग्रावै। (मुखबासीलाल की तरफ देखकर) क्यों जी मैं का कह्यो चाहै हो ? जाईवे द्यी, नांय बाद ग्रावै तो न सही पर श्रव भोजन मैं कित्ती देर है। (१)

रणधीर-जरा ठैरो !

चौवे जी-भोजन के लिए तो श्राप कहोगे जित्ती देर ठैरो रहोंगी पर वामें ते थोरो सो सरोजनी को जरूर दीजो नहिं तो वाकी नजर लग जायगी। (२)

रण्घीर—( तेज होकर ) तुमसे नाहीं कर दी तो भी तुम अपनी दंत-कथा नहीं छोड़ते।

चीवे जी—ग्रच्छी ग्रच्छी, ग्रव कछू न वोलोंगो पर यहाँ के मालिन को तो कछू न कछू जरूर दियो चाहिये।

रण्घीर—( सुनी वात श्रनसुनी करके ) श्रच्छा, सब लोग एक. एक करके हमारे श्रागे से निकल जाश्रो।

- (१) अच्छा, मैं एक बात और कह लूँ फिर बस। (विचार कर) समय पर राड थाद ही नहीं आतो। ( सुखबासीलाल को तरफ देखकर) क्यों जी मैं क्या कहा चाहता था ! जाने दो नहीं याद आती तो न सही, पर अब भोजन में कितनी देर है!
- (२) भोजन के वास्ते तो त्राप कहोगे जितनी देर ठहरा रहूँगा परंतु उसमें थोड़ा सा सरोजनी को जरूर देना, नहीं तो उसकी नजर लग जायगी।

चौवे जी—( श्रारचर्य से ) जाते का होइगो ? रगाधीर—सो श्रपनी श्राँख से देख लेना।

( सुखबासीलाल, नाथूराम, सोमदत्त श्रीर चौबे जी श्रागे पीछे होकर चलते हैं )

रिपुर्मन—( चौबे जी की पीठ पर मही का दाग देखकर ) आहा ! इस काम में भी आपने बहादुरी की।

चौवे जी—हाँ तो बहादर बिना बहादरी कौन करे ?
रणधीर—परंतु अब तक तुम पुष्प में कीड़े की भांत भले छिपे रहे।
चौबे जी—भला समंदर की गहराई को ऊपर के फिरन हारे खेबट
कहा जानें। (१)

रणधीर—आज तो आप का सरोजनी से बडा गहरा मिलाप हुआ ! चौबे जी—चमक पत्थरते लोह्यो आप मिल जात है। (२) रिपुदमन—तुम्हारे क्रॅंगरखे में मिट्टी का दाग कैसे लगा !

चौबे जी—(हँसकर) काहू छोरा छापरेने लगाय दियो होइगो, मैं ऐसी बातन को का गिनों हो !

सुखबासीलाल—( मन में ) ऐव करने को भी हुनर चाहिये। रणधीर—( रिपुदमन से ) देखो, पाप सिर पर चढ़कर अपने आप बोल दिया। ( चौबे जी से ) बस, अब आप यहाँ से अपने मकान को पधारिये।

चौबे जी—तो का निना ही भोजन करे चलो जाऊँ ?

रिपुदमन—( रणधीर से ) ब्राह्मण का ऐसा निरादर मत करो ।

रणधीर—( चौबे जी से ) ब्रच्छा भोजन करके चले जाना ।

चौबे जी—फिर तो सबी चलेंगे ।

इति तृतीय गर्भोक ।

(१) भला समुद्र की गंभीरता को ऊपर के फिरनेवाले मल्लाह क्या जाने। (२) चुम्बक पत्थर से लोहा श्राप मिल जाता है।

# अथ चतुर्थ गुर्भीक

## स्थान, रणधीर का महल

( वीच में गोल मेज पर लंप जलता है, रणधीर श्रीर रिपु-दमन कुर्सियों पर वैठे हैं )

रण्धीर—इस समय मेरा मन वड़ा उदास हो रहा है। मेरे जान श्रुच्छे श्रादिमयों को क्रभी कोई काम छिपकर न करना चाहिये। जिस काम में कुछ पाप, डर, दगा, लिहाज वा सदेह रहता है उसको श्रादमी छिपकर किया चाइते हैं परंतु जिन लोगों का मन साफ है, जिनकी नियत अञ्छी है, जो किसी से बनावट की बात नहीं किया चाहते, जो परिणाम सोचकर काम करने वाले हैं, उनको कभी छिपकर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार में ऐसे ब्रादमी बहुत कम हैं इस कारण उनकी त्रातें प्रकट में अनोखी सी लगती हैं परंतु उनका मन छिप कर काम करनेवालों की श्रपेचा सदा प्रसन्न रहता है। उनको श्रपने वाजवी इक प्राप्त करने का पूरा श्रवकाश मिलता है। किसी मनुष्य को श्रपनी गर्ज विना दूसरे की भलाई के लिए कोई बात किसी समय तक गुप्त रखना, अथवा किसी बात के तत्काल प्रकट करने में अकारण अपना नुकसान होता होय तो अपने बचाव का उपाय करने तक उस बात का स्पष्ट न कहना, श्रथवा किसी को कोई बुरी वात जान कर-िश्चै होने तक निश्चे होने के विचार से छिपाना, श्रयवा किसी सची बात को सुनने चालों के मन में ग्रासर पैदा करने के लिए चतुराई से कहना, श्राथवा किसी लजा की बात को ऐसे अच्रेरों में जिनसे और का और मतलब समभा जाय कह देना, छिप कर काम करने की गिन्ती में नहीं है। परंतु श्रौर सब तरह से छिप कर काम करने को श्रनीति की जड़ सम-भाग चाहिये। वोई ग्रानीति का बीज सरोजनी ग्रापने हाव, भाव द्वारा

मेरे मन में डाला चाइती है। इस कारण सरोजनी का नाच देखने से त्राज मेरा मन बड़ा उदास हो गया। मैं ब्रच्छी तरह जानता हूँ कि त्रांत में येही बातें मेरा सुभाव बिगाड़ छिपकर काम करनेवाली हो जायंगी। ऐसे मौकों पर बहुधा मनुष्य का सुभाव इस रीति से बदलता है कि उसको अपने सुभाव बदलने की आप खबर नहीं रहती, परंतु बदले पीछे वो अपना हाल देखकर आप चिकत रह जाता है। हमारे देश में एक बड़ा लायकीवाला, सीघा सचा त्रादमी तीन सौ रुपये महीने में नौकर हुस्रा या परतु नौकर होते ही खुशामदी उसके पीछे लगे, खर्च वढ़ गया रुपये की जरूरत हुई, तनखा से काम न चल सका, कर्ज काढ़ने का समय त्राया, कर्ज उतारने के लिए रिशवत सिवाय कोई रस्ता न या ऋंत में छिपकर रिशवत ली। रिशवत लेना सावत हुआ और वो श्रपनी पहली चाल को पिछली चाल से मिलाकर श्राप चौंक उठा, सब इजत धूल में मिल गई। उस दिन से मैंने सब बातों में श्रपना स्वरूप देखकर इद बांध रक्खी है श्रीर हर घड़ी श्रपने सुभाव को जाँचता रहता हूं। श्रामदनी से कम खर्च रखने की प्रतिज्ञा है, परंतु श्राज सरोजनी का नाच देखने से मेरा मन भंग हो गया।

रिपुद्मन—(मन में) रणधीरसिंह का मन दृढ़ करने के लिए ये समय बंहुत श्रन्छा है। क्योंकि लाख पिगलें (१) बिना उस पर मोहर नहीं लगती। (श्रकट) निसन्देह मनुष्य मात्र के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का सोत रहता है श्रीर समय पाकर वो श्रपना वेग श्रकट भी करता है। परंतु ज्ञानी श्रपने विचार से उसका वेग रोक लेते हैं श्रीर श्रज्ञान (२) उसके मवर जाल में पड़कर श्रपना विचार भूल जाते हैं, ज्ञानी को श्रपने विचार से उसका वेग रोकने में कुछ परिश्रम पड़ता है, परंतु श्रज्ञान (२) उसकी कटीली धार में पड़ कर श्राप वह जाते हैं। काम, क्रोध का वेग रोकना मन की मजबूती के श्राधीन(३)

१ पिघले २ त्रज्ञानी ३ त्रघीन

है और वेग रोकने की रुचि उपदेश से उत्पन्न होती है। रुचि विना मन की दृढ़ता कुछ काम नहीं त्राती । इस कारण काम कोघ का वेग रोकने के लिए उपदेश मुख्य समभाना चाहिये, परंतु गुरु के उपदेश को ही उपदेश नहीं कहते; मन के लिए दुःख भोगना सबसे अच्छा उपदेश है। ये उपदेश कदाचित श्रापको हुश्रा होगा क्योंकि भगवान ने श्रापको सजन बनाया है। श्राप का सा सुंदर रूप, निरोगी देह, श्रलौकिक बुद्धि, श्रमित वल, उपस्थित विद्या, सद्व्यवहार संसार में कम दिखाई देता है। ब्राप में मिठाई के साथ सच बोलना, परोपकार के साथ इंसाफ पर रहना, उदारता के साथ श्रंदाज से खर्च करना, प्रीति के साथ धर्म पर दृढ़ रहना, पराक्रम के साथ नरमाई रखना, संसार में रहकर विरक्त रहना, दृष्टि स्राता है। स्रापके इन गुर्णों ने स्राप को दुःख से स्रवश्य वचाया होगा परंतु त्राप से मनुष्यों के मन में केवल सुख भोगने से काम क्रोघ के वेग बढ़ने का मुक्तको अव तक बड़ा भय रहता या सो आज श्रापकी श्ररुचि देखकर मिट गया। श्रापसे बुद्धिमानों को दूसरों के दुःख सुख से श्रपने दुःख का विचार करके काम कोघ का वेग सदा रोकना चाहिये।

रण्घीर—बहुत श्रच्छा, श्रापके कहने को मैं श्रंगीकार करता हूँ श्रीर मेरा पहले से यही विश्वास है पर श्रव दूसरे भगड़े का क्या करें ? तहकीकात की राह से चौवे जी पर श्रपराघ सावित हो गया परंतु हमारा मन इस बात को नहीं मानता।

रिपुदमन—मनुष्य देह में श्रौर प्राणियों से श्रघिक क्या है ? रणधीर—बुद्धि।

रिपुदमन—श्रौर वो बुद्धि कैसी श्रच्छी होती है। रणघीर—सारग्राहिणी।

रिपुदमन—तो त्राप को उसी बुद्धि के वल से इस बात का निर्णय करना चाहिये।

रणधीर—मेरी बुद्धि में इस गोरखधंदे के खोलने का अब तक कोई सुगम उपाय नही दिखाई दिया।

रिपुदमन—तो आप अपने किसी विश्वासपात्र से सम्मति करके इसको खोलिये।

रणधीर—(मन में) जैसे हर किसी की बातों में आकर उसके आगे अपने दुःख सुख की पसारठ खोल बैठना बुरा है तैसे ही सबको कपटी और मूर्ख समभ्कर किसी से बात न करना बुरा है। (प्रकट) आपसे बढ़कर भरोसेवाला और कौन मिलेगा।

रिपुदमन—तो मेरे विचार में आग विना धुँआ नहीं होता। रणधीर—इससे क्या ?

रिपुदमन—पापी पाप करके गुन रहने से भी मुख नहीं पाता। उसको सबसे अधिक दु:ख अपने मन की व्याकुलता का है। इस लोक में पाप प्रकट होने से दुर्गति और परलोक का नर्कभोग प्रति पल उसकी दृष्टि के सन्मुख बना रहता है। वो अपनी प्रतिष्ठा जताने के लिये भले ही कुछ न कहे पर उसके मुख पर उसके भय की भलक प्रकट दिखाई देती ही है वो भलक उस समय मुखबासीलाल के मुख पर थी, उस समय की हर एक बात से मुखबासीलाल का रंग गिरगट की तरह बदलता था।

रणधीर — ऐसे मौके पर कलंकी होने के डर से निर्दोष भी काँपने क्याते हैं।

रिपुदमन—श्वेत रंग होने से कपूर, कपास एक भाव नहीं विकता।

रणधीर—मुभको पहले मुखबासीलाल पर संदेह या परंतु चौवे जी के त्रांगरखे में दाग निकलने त्रीर उनके मंजूर करने से त्रव नहीं रहा।

रिपुदमन—हमारी नजर में दोनों एक से हैं परतु ऐसे मामले में केवल अपराधी के कहने पर विश्वास न करना चाहिये क्योंकि बहुत से निरपराधी घवराहट, दवाव, दुख दर्द, दया अथवा नशे से वावले होकर

श्रपने श्राप मरने को तथार हो जाते हैं, इसी तरह चौवे जी ने भी हमारी कहन को श्रपनी वड़ाई समभ कर मंजूर किया हो तो श्रचरज नहीं। मैंने ऐसे बहुत श्रविचारी मनुष्य देखे है जो श्रपनी बड़ाई के लालच से ऐसे श्रनेक उपाय किया करते हैं। जिन चिलिविले लड़कों से महनत नहीं होती "वो श्रपने मा बाप को श्रपनी सुकुमारता का घोका देकर ठगते हैं श्रीर जिन मूखों को विद्या नहीं श्राती वो विद्यावान बन कर छोटे रुजगार में श्रपनी स्वरूप हानि बताते हैं जिन छिचोरों की तरफ कोई स्त्री प्रीति से नहीं देखती वो श्रपने संगातियों में बैठकर भूंठी बातें बनाने में श्रपनी बड़ाई सभभते हैं, जिन दिरिद्रयों के पास घन नहीं होता वे घनवानों के पास बैठ कर भूठी दौलत दिखाने का रूप बनाते हैं।

रण्घीर—ग्रापकी कहन मेरे मन पर ग्रसर करती है ग्रौर मैं ये भी जानता हूं कि बहुघा इस तरह की बनावट ग्रौर चालाकी मुखबासीलाल सरीखें ग्रधकचे मनुष्यों से होती है। जो लोग बिल्कुल ग्रजान हैं उनको तो ऐसी बातें उपजती ही नहीं, जो पूरे हैं वे परिणाम सोचकर ऐसी बातों से बचते हैं पर ग्रधूरे परिणाम तक तो पहुँच नहीं सकते ग्रौर जीविका करने का साहस करते हैं इस कारण उनसे बहुघा ऐसी बनावट ग्रौर चालाकी होती है परंतु मुखबासीलाल के ग्रपराघ पर हरताल की तरह बरहे की मट्टी लग गई। (हंसकर) ग्राप मेरे कहने का कुछ बुरा न मानें जिससे मेरी प्रीति होती है उससे मैं भीतर, बाहर एक सा रहता हूं।

रिपुद्मन—ये ही बात मेरे मन की बढ़ानेवाली है, मुक्तको बड़ा श्रचरज है कि श्राप से बुद्धिमान ऐसी मोटी बात में घोका खाते हैं पर श्रपने बचाव के लिए दूसरी बात नहीं सोचते!

रणघीर—श्रच्छा, श्रापके कहने से मैं फिर उखाड़ पछाड़ करता हूं। सब काम क्रम से करने चाहिये। ( पुकार कर ) श्ररे जीवन यहाँ श्राना। ( घीरे रिपुद्मन से ) इस पर मुक्तको बड़ा भरोसा है। रिपुदमन—घर गृहस्थ के काम में तो ये लोग श्रकसर गड़बड़ कर जाते हैं।

रणधीर—(गंभीर स्वर से) क्यों रे! हमारे पास इतने दिन रहा तो भी तेरी चाल न सुघरी। कुत्ते की पूँछ को बारह बरस दबाकर रक्खा तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, जेवड़ी जल गई पर बल न गया। सच कह तेरी इस वेश्या से, कितने दिन की जान पहचान है!

जीवन—( मन में ) लालाजी बुरा मानें तो भलेई मानें में ये हर्की-कत कहने के लिए पहले से श्रौसर देख रहा था परंतु जिस समय मुक्तसे कोई घमकाकर पूछता है उस समय डर के मारे मेरी घिग्गी (२) बॅघ जाती है (कॅपकॅपा कर, भयभीत स्वर से ) ये दश रुपे श्राज सबेरे से मैं श्रापको दिया चाहता था पर एकांत का समय नहीं मिला।

रणधीर—हमारी बात का जवाब दे, बीच में दूसरी बात क्यों मिलाता है !

रिपुदमन—डर के मारे इसके मुख से कुछ का कुछ निकलता है। इसको घीरज से कहने दीजिए। (जीवन से) कह रे कह।

जीवन--- श्रापने पूछा सोई कहता हूँ। हम लोगों को भरपैट श्रन्न नहीं मिलता। हम वेश्या रांड को क्या जाने।

रणधीर — तेरी एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। क्या चौबे जी ने तुमको भंग पिला दी। बता ये दश रुपे कैसे हैं ?

जीवन—नहीं अन्नदाता, मैने भग नहीं पी। मै नौकर होकर भंग कैसे पीता। ये दश रुपे आपके हैं मुक्तको ऐसी कौड़ी अपने अंग नहीं जगानी।

<sup>(</sup>१) स्तोमक, समूह (२) घिग्घी ६

रण्धीर—ग्रच्छा, कहाँ से, किस बात के, कब ग्राये !
जीवन—( धवरा कर ) क्या पूछा ।
रिपुदमन—( धीरज से ) बता ये दश रुपे कहाँ से ग्राये !
जीवन—लाला मुखबासीलाल जी से ।
रिपुदमन—िकस बात के !
जीवन—हनाम के नाम से घूँस के ।
रिपुदमन—कब !
जीवन—कल रात को, वे वेश्या के जाते ये जब ।
रण्धीर—तैनें कैसे जाना कि वेश्या के जाते हैं !
जीवन—में उनके पीछे पीछे जाकर ग्रपनी ग्रॉल से देख ग्राया ।
रण्धीर—देख, मूंट न हो !
जीवन—मूंट निकले तो मेरी नाक काट लेना !
रण्धीर—ग्रच्छा, जा मुखबासीलाल को बुला ला ।
( जीवन गया )

रण्घीर—यहाँ तो हाथ लगाने ही को देर थी। रिपुदमन—पर अभी अँगरखे के घब्वे का घोखा वाकी है।

रण्घीर—( विचार कर ) श्रोहो! न्हाने के समय छल करके सुल-चासीलाल ने चौवे जी से श्रॅंगरखा बदल लिया होगा, नहीं तो उस समय सुखवासीलाल के न्हाने का क्या काम था? श्रीर न्हाने गया तो कमलनाल से डरकर निकल भागने की कौन सी बात हुई।

रिपुदमन—(मन में) मनुष्य के हृदय में क्रोघ का अंघकार होते हो अपराधी के अगले पिछले सब अपराध तारागण की तरह क्रोधी की हिष्ट से साम्हने आ जाते हैं इस कारण बुद्धिमान को छोटी से छोटी बात के लिए भी उसी समय सफाई कर लेनी चाहिये।

रणधीर—ये ब्रादमी पहले भी कई बार मुम्मको धोका दे चुका है, श्रपना ब्रसली सुभाव कोई नहीं छोड़ता। कोयल के बच्चों को पदी समभ पालते हैं पर वे बड़े होकर अपनी जात में आप से मिल जाते हैं।

( सुखबासीलाल श्रीर जीवन का प्रवेश )

सुलबासीलाल — (धारे जीवन से) तैनें ये बात अञ्छी नहीं की, घी के बाप आपस में सुलूक रखना चाहिये।

जोवन-( पुकार कर ) मै अपनी भुगत लूँगा।

रणधीर—( सुखबासीलाल से रूखे होकर) कल रात को तुर्म सरी-जनी के घर गए! श्राज श्रगूर की टट्टियों में उससे बतलाए (१) तालाब में न्हाने का मिस करके चौबे जी से श्रंगरला बदला ये सब हाल हमको श्रच्छी तरह मालुम हो चुका है। श्रव तुम श्रपनी मलाई चाहते हो तो एक दम श्रपनी भूल मजूर करो।

सुखबासीलाल ( मन में ) नौकरी की क्या ? ये तो मजदूरी है । नान पारचे का काम हर तरह चला लेंगे मगर जब ये बात पोशीदा नहीं रह सकती तो थोड़ी जिंदगी के वास्ते कौन लग्वगोई करके दोजख में जाने का काम करे । ( प्रकट ) कसूर हुआ तो हुआ, न हुआ तो हुआ, इस वक्त में आप की नजर में वेशक कसूरवार हूं ।

रगाघीर—श्रन्छा, तुमको श्रपने बचाव के लिए कुछ कहना हो तो कह लो।

मुखबासीलाल-कुछ नहीं।

रग्रधीर—तो जास्रो।

( सुखबासीलाल श्रीर जीवन गये )

रिपुदमन—श्रव इससे सब तरह सावचेत (२) रहना चाहियें, "वेदिल नौकर दुश्मन बराबर" होता है।

<sup>· (</sup>१) बातचीत की (२) सचेत, सावधान

रणधीर—में अब इसको घड़ी भर अपने पास नहीं रखना चाहता, परंतु दूसरा आदमी न मिलेगा तब तक लाचारी से रखना पड़ेगा।

रिपुद्मन—देखो, जिसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का कुछ फल नहीं मिलता उसका काम कोई मन लगाकर नहीं करता। सन उससे निर्भय हो जाते हैं और वो सन्नकी नजर में हल्का जैंचने लगता है।

रण्घीर-ग्रोहो ! ग्राज ग्राप न होते तो कैसी वेइन्साफी हो जाती ।

रिपुद्मन—इन्साफ में सदा इसी तरह सोचना चाहिये। अपराधी पर दया करने की बहुत लोग सूचना करते हैं और अपराध निश्चय हुए विना किसी को दंड देना मेरे विचार में भी अनुचित है, परंतु अपराध निश्चय हुए पीछे अगराधी पर दया करना निराराधियों को दड देने से कम नहीं। अपराधी को यथायोग्य दंड देना चाहिये, क्योंकि अपराधी पर दया करने से लोगों के मन में अपराध करने का साहस होता है। एक दो मनुष्य को दंड देने से सब देश का उपकार हो तो दंडकर्ता को निर्देय कैसे समक्ते! अजान कुछ कहो, मान की हढ़ता इंतजाम की हढ़ता का मूल है और इसाफ में दया करनेवालों के मन की हढ़ता संमव नहीं।

रणघीर—मै तो पहले ही सुखनासीलाल के निकालने का विचार कर चुका हूँ।

रिपुदमन—हमको सुखवासीलाल श्रीर चौवे जी से कुछ विशेष संबंध नहीं है, परंतु इस समय के इंसाफ से हमारे मन को बड़ा सुख होता है।

रणधीर—शरीर के सुख से मन का सुख विलकुल अलग है। मन के सुख विना शरीर के सुख कुछ काम नहीं आते। शरीर के दुःख से मन व्याकुल हो तो शरीर के सुख से मन को संतोष आ जाता है, परंतु शरीर के सुख से मन सुखी नहीं होता। मन सब बातों में शरीर का सहायक है परंतु मन की शक्ति से (जिसमें शरीर नाममात्र सहायक हो) आज के

इंसाफ का सा अलोकिक काम बन जाता है तब मन को असली सुख होता है और इसके आगे शरीर का सुख कुछ नहीं जचता।

रिपुदमन—ग्रच्छा श्रव रात बहुत गई मुक्तको श्राज्ञा हो।
रण्धीर—मैने भी श्राज इस मामले को बहे एकाग्रचित्त से विचारा
था इस कारण इस समय नींद की गहल सी श्रा रही है।
रिपदमन—( जाते जाते ) कल श्रापको वहीं श्राना चाहिये।

रिपुदमन—( जाते जाते ) कल श्रापको वहीं श्राना चाहिये।

इति चतुर्थ गर्भोक।

द्वितीयांक समाप्त ।

# . अथ तृतीयांक प्रारंभ

### प्रथम गर्भाक

### स्थान, राजमहल के पास रंगभूमि

(बीच में रत-जिटत चौकी पर प्रेममोहिनी की प्रतिमा रक्खी है श्रीर उसके सामने श्रनेक देश के राजा धनुपाकार बैठे हैं। प्रेममोहिनी श्रपने महलों में से ये उत्सव देख रही है श्रीर सुरत का सेनापित रंगभूमि के दरवाजे पर खड़ा है।)

( सूरत के महाराज श्रीर मंत्री का प्रवेश )

सूरत के महाराज—सन राजा त्रा गये ?

मंत्री—हॉ महाराज ! इस समय उनके खों की भत्तक से रंगभूमि दिवाली की रात के समान जगमगा रही है।

× × ×

प्रेममोहिनी—( मालती से ) क्यों सखी ! सब राजकुमार आ गये ! मालती—हाँ, अभी मंत्री ने महाराज से कहा था । प्रेममोहिनी—तो रणधीर क्यों नहीं आया ! मालती—तुम क्या उसको पहचानती हो !

प्रेममोहिनी—मैंने उसको देखा नहीं, पर उसकी छ्रित मेरे मन में वस रही है।

मालती—इन राजकुमारों में तुमको कोई सुहावना नहीं लगता ? प्रेममोहिनी—क्या चद्रमा विना कमोदनी को कोई खिला सकता है ? मालती—भला मकरंद (रस) के लालच से भौरा उसके पास चला जाय तो ? प्रेममोहिनी—कमोदनी को जल में डूबने सिवाय कुछ उपाय नहीं। मालती—ये सब बातें पिता के आगे भूल जाओगी।

× × ×

(सूरत के महाराज कुछ श्रागे बढ़े श्रीर सेनापित ने झुककर राम राम की)

सूरत के महाराज—( सेनापित से ) भीड़ का बंदोक्स्त अच्छी तरह कर दिया ?

सेनापति--श्रापके प्रताप से सब हो रहा है।

सूरतपति—( आगे बढ़कर, राजाओं से ) आप लोगों ने यहाँ आकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की।

सब राजा—( खड़े होकर, एक स्वर से ) ये त्रापकी बड़ाई है। फलदार वृद्ध सदा नवते हैं, त्रव हम त्राप की कौन सी त्राज्ञा पालन करें ?

सूरत के महाराज—श्राज श्राप श्रपनी शस्त्र - विद्या दिखाइये, जो वीर शस्त्र - विद्या में जीतेगा उसको वड़ा जस श्रीर (प्रेममोहिनी की मूर्ति दिखाकर) इस प्रतिमा की श्रिघष्ठाता (१) देवी (प्रेममोहिनी) श्राप से श्राप सिद्ध हो जायगी।

सच राजा—( श्रानंद से ) ऐसा ही होगा ।

सूरत के महाराज—श्रच्छा, श्राप किस रीति से श्रपनी विद्या दिखायंगें ?

नगर का राजा—कहने से क्या है जो कुछ करें अपनी आँख से देख लेना।

( रणधीर घोड़े पर सवार होकर श्राता है ) सेनापति—( रणधीर को रोककर ) तुम कीन हो ?

<sup>(</sup>१) ऋषिष्ठात्री

रण्घीर—रण्घीर ।
सेनापित—( हँसकर ) रण्मीर का यहाँ क्या काम ?
रण्घीर—मालूम हुआ आप आंचे नहीं बहरे भी हो ।
सेनापित—तुम अपनी कुशल चाहते हो तो उल्टे फिर जाओ !
रण्घीर—हाथों के दाँत निकले पीछे भीतर नहीं जाते ।
सेनापित—तो लाचार उनको तोड़ना पड़ेगा परंतु तुमारा रूप देखकर
मेरे मन में दया आती है ।

रण्धीर—मेरे ऊपर नहीं अपने कुटुंब पर दया करो ।
सेनापित— तुमसे क्या लाड़ें, लड़ाई बराबर वाले से होती है ।
रण्धीर—सच कहा, मे तुम्हारे लिए अपना नौकर बुला दूंगा ।
सेनापित—अब तुम मेरे आगे से हट जाओ ।
रण्धीर—अपनी आँखें क्यों नहीं बंद कर लेते !
सेनापित—( खद्ग दिखाकर ) देखो इसकी घार बड़ी तेज है ।
रण्धीर—पर तुम्हारे बचनों से तो अधिक न होगी ।
सेनापित—तुम अभी बालक हो !
रण्धीर—तो हम पूतना वघ का अनुकरण करेंगे ।
सेनापित—( क्रोध से ) मुख सम्हाल कर नहीं बोलते !
रण्धीर—हमने क्या भूट कहा ?
सेनापित—( पॅतरे बदल कर ) अच्छा तो आओ ।

(रणधीर ने बिना भाले का एक भाला मारकर सेनापति को पाँच सात गज ऊँचा उछाल दिया।)

स्रत के महाराज—(देखकर जल्दी से) जो वीर हमारे सेनापित को वचावेगा वो हो त्राज की शस्त्र-विद्या में जीतनेवाला समस्ता जायगा।

( सव राजा इधर उधर दौड़े पर किसी से कुछ न हो सका । रगाधीर ने घोड़े समेत ऊँचे उछल कर सेनापित को गिरते गिरते रोक लिया भौर स्रतपित के श्रागे लाकर खड़ा कर दिया । ) स्रतपति—( उसे देखकर मन में ) इसके बदले तो सेनापित का मर जाना अच्छा था; हे देव! तुमको ये क्या स्मी! चंद्रमा का मित्र चकोर! कांटेशर वृद्ध में गुलाव! स्रत की महाराजकुमारी का पित एक साधारण परदेशी! अब मैं अपने वचन से फिरता हूं तो मेरा विश्वास. जाता है और वचन पर रहता हूं तो कन्या जाती है! क्या करूँ ! सांप छुछूदर की सी मेरी दशा हो रही है। ( उदास भाव से सिर भुका लिया।)

रंणधीर—(स्रत के महाराज को उदास देखकर, मन में)
तुम्हारे उदास होने से मेरा क्या नुकसान ? मैने किसी तरह के लालच से
ये काम नहीं किया मैं तो केवल जस चाहता हूं—

मेघन कबई न जल चहीं, चातक सम तो पास।

मैं मयूर मीठे बचन सुन, मन करत हुलास॥
जो तुम बुरा मानो तो श्रपना नगर रक्खो मेरी विद्या नहीं छीन
सकते।

सकते।

बिधना कोपै हंस पर, हरै कमल वन बास।
पै जल दुग्ध विभेद गुण, किंहिं विधि करै विनास?
(श्रागे को चल दिया)

× × ×

प्रेममोहिनी—( मालती से ) आज समुद्र ने अपनी मर्जादा छोड़ दी, सूर्य चंद्रमा की चाल बदल गई, अगिन में दाहक शक्ति नहीं रही, पवन की बाहक शक्ति जाती रही।

मालती—कैसे ?

प्रेममोहिनी—मेरा मन इस पुरुष की तरफ गया ।

मालती—तो क्या तुम किसी से विवाह नहीं किया चाहती ?

प्रेममोहिनी—रणधीर के सिवाय मैं किसी को पुरुष नहीं समभती ।

मालती—श्रौर जो ये रणधीर ही हो ।

प्रेममोहिनी—सच कह, क्या ये रणधीर है ?

मालती-ना, मैंने एक बात कही कि जो ये बोही हो। प्रेममोहिनी-तव तो कुछ कहने सुनने की वात ही नहीं रही। मालती--(दोहा) सज्जन प्रीति वियोग ते. कबहु न होत विनाश।

चन्द ढक्यो घन से तद्िष, करत कुमोद प्रकाशः॥

प्रेममोहिनी—( श्रांसू भर कर, गद्गद स्वर से ) सखी मेरे ऐसे

भाग--

## ( नेत्र वंद कर बेसुध सी हो गई )

मालती—( महल के नीचे से रणधीर को जाते देख ) राजकुमारी ! इष्ट देव का ध्यान पीछे करना, पहले दूज के चद्रमा का दर्शन तो कर लो।

( प्रेममोहिनी ने नेम्र खोलकर रणधीर को जाते देखा। अचेत श्रवस्था में उसकी श्रंगूठी उसके हाथ से रणधीर पर गिर पड़ी । रणधीर ने श्रंगूठी को हाथ में भेल कर प्रेममोहिनी की तरफ देखा। वो श्रंगूठी श्रपनी श्रंगुली में पहनकर वहां से चल दिया।)

प्रेममोहिनी—(रणधीर की तरफ देख कर) रणधीर! तुम सच्चे रणधीर हो ! त्र्राज तुमने श्रपना नाम सच्चा कर दिखाया। तुम्हारा मुखचंद्र देखकर मेरा मन समुद्र की तरह उमगता है। ( करोखे से नीचे की तरफ देखकर ) हाय ! वे तो चले गए। बिजली की चमक से भी थोडी देर उनका मनोहर रूप दिखाई दिया। श्रव क्या होगा।

मालती-धीरज घरो, ये समय धबराने का नहीं है।

स्रतपति—( सिर ऊंचा करके ) वो मनुष्य कहां गया ? ( मंत्री से ) तुम उसको पहचानते हो ?

मंत्री-मेरी उसकी बातचीत कभी नहीं हुई, पर मैंने सुना था कि कोई बड़ा गुणवान चत्री राजमहल के पीछे आकर ठैरा है।

स्रतपित—ग्रन्छा वो यहां होता तो उसका हाल पूछा जाता। परंतु त्राज की जीत से वो प्रेममोहिनी के व्याहने लायक नहीं ठैरता। विल्ली के भागों छीका टूट पड़ा तो क्या हुन्ना ? मैने ये प्रतिजा राजान्त्रों के लिये की थी। ग्रन इस का फिर् कुछ विचार किया जायगा। ग्राज रात को महल में बसंत पंचमी का उत्सव है, सब राजा कृपा करके वहां पघारें।

सब राजा — हमको आप का कहना सब तरह मंजूर है। (सब गए)

- इति प्रथम गर्भोक ।

## अथ दितीय गर्भाक

### स्थान, रणधीरसिंह का महल।

(रखधीर मखमली कोंच पर सिरहाने हाथ लगाकर लेट रहा है श्रौर जीवन उसके चरण दाबता है।)

जीवन—( चरण दाबते दाबते ) इस समय श्राप का मन बहुत उदास दिखाई देता है।

रगाधीर—तैनें कैसे जाना ?

जीवन-ग्रापके मुख देखने से प्रकट जाना जाता है।

रणधीर—( श्राश्चर्य से मन में ) मेरे मन का भाव दूसरे ने पह-चान लिया। ( प्रकट ) अञ्छा, तू क्या अन तक इसका कारण नहीं जानता ? देख आज हमारे दु:ख की आग में घी डाला गया। तू अञ्छी तरह जानता है कि हम केवल मान के भूखे हैं, हमारी जान में अपमान श्रीर मीत समान है।

जीवन—ग्रापको दुःख देखकर घत्रराना उचित नहीं। त्रांप महत् पुरुष हो—

वड़े विपतहूँ मैं पड़े तजत न पर उपकार।
राहु र्यासत शशि जगत को पुर्य वढ़ावनहार॥१॥
मलय करत निज गन्ध सों चृत्तन श्राप समान।
कहहु करत कछु मलय को चृत्त वहुरि सन्मान॥२॥

रण्धीर—इस विचार में तू भूलता है, क्योंकि थोथ वासों का चंदन से कुछ भी उपकार नहीं होता। उपकार तो उपकार योग्यों के साथ होता है पर ( श्रॉलों में श्रॉस् भरकर ) इम तेरी नीकरी का इस जन्म में क्या बदला देंगे ? हमको क्या कर, नहीं तो पुरलोक में इमकों तेरा देनदार रहना पहेगा।

जीवन—ये श्राप क्या कहते हो। मैं किसका श्रौर नौक्री किसकी। जो में सौ जन्म तक श्राठ पहर श्रापकी सेवा करूँ तो भी तो श्राप की कृपा से श्रागे कुछ गिन्तों में नहीं।

रणधीर—जीवन तेरी लायकी से मै तुभापर नौछावर हूँ। जीवन—ग्राप ऐसा बचन मत कहो।

रणधीर—विपत मनुष्य की कसीटी है, इसमें पोतल ख्रोर सोने का मेद खुल जाता है। विपत्ति में मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति होती है। देख, एक दिन ऐसा था कि वहें वहें घनवान आकर मेरी हाजरी साघते, मुमसें प्रीति वाँघते, मुम्म पर प्राण नौछावर करते, मेरे सच्चे मित्र बनते। परंतु आज वे क्षत्र कहाँ हैं, मेरी विपत्ति में मुम्मकों कीन सहारा देता है, कौन याद करता है, कीन सेवा करता है ? कोई नहीं, हिरिफरकर तू ही तू दिखाई देता है। माई है तो तू है, मित्र है तो तू है, नौकर है तो तू है। जीवन—महाराज ! उस समय श्रापकी दया से मेरा घर बसा, श्रापके रुपै से मेरा पालन हुआ। श्रापकी कृपा से मैं जीश्रा, बड़ा हुआ, तो क्या ऐसे समर्थ में श्रापको छोड़ जाऊं! भगवान श्रापको जीता रखे। जीवन जीते जी कभी श्रापके चरण-कमल से श्रालग होने वाला नहीं है।

रणधीर—श्रो सच्चे मित्र ! सूखे वृत्त की छाया में ठैरकर परदेशी क्या सुख पावेगा ? भला तू श्रव मेरी सेवा से क्या श्रास रखता है ? जब सुक्तमें तेरे कुटुंब का पालन भी नहीं होता तो मेरे पास रहने से तेरा क्या भला होगा । तेरी इस सुफ्त की चाकरी का मै क्या बदला दूंगा।

जीवन—महाराज त्रापने ये क्या कहा, मैं मुफ्त चाकरी नहीं करता। सब त्रादमी काम लेकर तनखा देते हैं, पर त्रापने तो मुक्तको पहले ही निहाल कर दिया।

रण्घीर—( श्राँसू भरकर ) जीवन ! तू श्रपनी सचाई से मुक्तकों बड़े श्रचरज में डालता है। तू पहले मेरा सेवक था, परतु श्रव तो सहायक मित्र है। तेरे चाल चलन से गरीबों की सचाई का एक श्रच्छा प्रमाख मिलता है। मैंने श्रपनी दौलत इन फूठे खुशामदियों की खातिर-दारी में खोई, उसके बदले जो गरीबों की सहायता में लगाई होती तो कैसा श्रच्छी होता ! वे लोग कभी मेरी याद भी करते हैं !

जीवन—( मन में ) देखो मनुष्य का मन भी पवन की तरह सदा बदलता रहता है। ये रणधीरसिंह जी एक बार बड़े गंभीर, रूखे, कठोर श्रीर बेपरवाह थे वे समय के फेरफार से आज कैसे नरम और सीधे हो गये ?

रणधीर—त् ये मत समम िक, मै दुःख से घनराकर ये नात कहता हूं। दुःख सुख तो दिन रात की तरह नदलते रहते हैं श्रीर मै ने श्री राम-चद्र, हिश्चंद्र, नल, युधिष्ठिर श्रादि की कथा पढ़ी, इस कारण मेरे मन में धीरज ना रहा है। मुमको मनुष्यों के स्नमान का श्रन्छी तरह श्रनु-भन है जैसे गरमी की रूत में प्रायः गरम और सरदी की रूत में सरद

चीज पैटा होती हैं। जैसे हवा का रुख पलटते ही सत्र भंडियों का रुख अपने आप बदल जाता है, तैसे आदमों के होनहार से सब लोगों का मन भी उसकी में उसका रूप इल्का भारी जंचने लगता है। एक बार एक ब्रादमी की बातें सुद्दावनी लगती हों, दूसरी बार वेसबब उससे मन हट जाय; उसकी वाते बुरी मालूम होने लगे श्रयश जिससे श्रदिच हो उसकी वार्ते सुहावनी मालूम हों तो ये उसके होनहार का कारण नहीं तो श्रौर क्या है ? बहुत कहाँ तक कहूं ? होनहार के वल से खास उस आदमी के मन में भी वैसे ही विचार पैदा हो जाते हैं; जब हर्ष होने वाला हो, उस समय हर्ष की कोई बात न होगी तो भी पहली हर्ष की बातें याद स्नाने स्रथवा स्नागे को श्रानंद होने की उम्मीद से मन हिषत हो जायगा। इसी तरह जब दु:ख होने वाला होगा उस समय कोई दुःख की बात न होगी तो भी पहले दुःख याद त्राने त्रयवा त्रागे को त्रपने ऊपर किसी तरह के दुःख पंड़ने का भय होने से चित्त उदास हो जायगा। जैसी होनहार होगी, तैसे काम करने को मन चाहेगा वैसा ही बानक वन जायगा। होनहार बातों का रूप मैं अच्छी तरह जानता हूँ; होनहार किसी के अटकाए से नहीं अटकती, परंतु जब मुभको इन भूठे खुशामदियों की वार्ते याद त्राती हैं तब मेरे शरीर में त्राग लग जाती है। बता, त्राज ही के त्रपमान में किसी ने मेरा साथ दिया ?

जीवन—न्त्राज श्रापका क्या श्रपमान हुन्ना ?

रणधीर—मुफको रंगभूमि में जाने से रोका, इससे बढ़कर श्रीर क्या श्रपमान होगा ?

जीवन—ये तो त्राप को ऐसा ही भासता होगा। पित्तेदार मनुष्य के लिए कोई जरा सी बात हो जाती वो उसको खुर्दबीन की भांत श्रपने मन ही मन में सोच सोच कर पहाड़ की बराबर बना लेता है, परतु सबके लिए सब एक से नहीं होते। एक मनुष्य एक का बड़ा

दूसरे का छोटा, एक का गुरु दूसरे का शिष्य, एक का स्वामी दूसरे का

सेवक, एक का शत्र दूसरे का मित्र, एक का पोषक दूसरे का नाशक होता है। एक ही वस्तु एक की लाभदायक और दूसरे की हानिकारक बन जाती है। देखिये, एक मनुष्य को फूलों जी सेज पर नींद नहीं आती, दूसरा मिट्टी के देलों पर पांच पसार कर सोता है। इसी तरह आप का विचार और लोगों से जुदा है। आप जिस काम से अपनी स्वरूप हानि बताते हो, उसी काम से आज आप का यश सारे नगर में फैल गया।

रण्घीर—जगत की कोई बात गुण दोष से खाली नहीं पाई जाती, परंतु जिस बात में गुण विशेष हो सो श्रव्छी श्रौर दोष विशेष हो सो बुरी समभी जाती है। इस कारण श्राज की बात मैं तेरे वचना-नुसार कुछ गुण हो तो उसको श्रव्छी नहीं मान सकता, क्योंकि उसमें दोष विशेष हैं।

जीवन—क्यों १ त्राप क्या इसको छोटी बात समभते हैं १ मेरे जानने में तो त्राप को इस समय भी सूरत के महाराज को सभा में त्रावश्य पंघारना चाहिये।

रण्घीर—जीवन तैने क्या कहा ? तू नहीं जानता कि मेरे मन में क्रोघ की त्राग जल रही है, फिर तू उसमें घी डाल कर उसके भड़काने का क्यों उपाय करता है ? न जाने ये त्राग किस किस को भस्म कर डालेगी।

जीवन—मै इस बात से निश्चित हूँ, क्योंकि आग को आग नहीं जाता सकती। आप आनंद से राजसभा में जायं। हाथी के चपेट मारे बिना सिंह का बल नहीं जाना जीता और भाग्य पर बैठ रहना तो कायरों का काम है।

रण्धीर—भला जीवन! बिना बुलाये जाना तो किसी तरह मुनासिब नहीं।

जीवन—सब राजों के बुलावे में आप का बुलावा आ गया फिर आप को यही विचार है तो बताइये बादलों को कौन बुलाने जाता है जो पानी बरसा कर सबकी ताप मिटाते हैं ? रण्धीर—(मन में) इघर विश्वासी जीवन भी हठ करता है, उधर मेरे मन में भी वीररस भर रहा है इस कारण अन तो राज सभा में जायंगे, होनी होय सो हो। (प्रकट) अच्छा, जीवन तेरा कहना माना, अन तू हमारे पांचों शस्त्र और वस्त्र ले छा।

जीवन—( जाते जाते ) लाया, ( जाकर सव सामान लाता है श्रीर रगाधीर बस्त्र पहन, शस्त्र सज, दर्पण देख, जाने को तैयार होता है तव जीवन जल्दी से जल का भरा कलश ले सामने श्रा खड़ा होता है।)

रणधीर—ऐसे शकुन का फल नहीं होता, जो शकुन श्राप से श्राप हो उसकी विध मिलती है।

जीवन—तो भी नफे की हवा ही अच्छी ।
( आगे आगे रणधीर और पोछे पीछे जीवन जाता है । )
इति द्वितीय गर्भोंक ।

## अथ तृतीय गर्भाक ।

#### स्थान, सूरत का राजमहल।

( सब राजा वरावर वरावर कुर्सियों पर वैठे हैं, सरोजनी नाचती है, मंत्री ने श्रतरदान ले रक्खा है, सूरतपति श्रतर लगाते हैं, रिपुदमन पान देता है।)

रिपुदमन—( मन में ) रण्घीरसिंह श्रव तक क्यों नहीं श्राए । उनकी जीत का हाल सुनकर तो मुमको ऐसा श्रानंद हुश्रा जैसा जनकपुर वासियों को श्री रामचन्द्र जी के घनुष तोड़ने से हुश्रा था। रण्घीर निःसंदेह इस वड़ाई के लायक है परंतु पिता ( सूरत के महाराज ) ने परशुराम जी की मांत नाहक हट पकड़ रक्खा है। मैं रण्घीरसिंह का सव

भेद जानता हूँ, मेरा उनका कुछ त्रांतर नहीं है। परंतु मैं उनकी त्राज्ञा विना एक त्राद्धर नहीं कह सकता श्रीर कहने में त्राधिक विगाड़ की सूरत मालूम होती है, इस कारण त्रीर भी मौन साध स्ववा है।

(रणधीर श्राया। उसे देखकर संब राजा चिकत हो इधर उधर देखने लगे। वो निर्भयता से समा के बीच में एक खाली कुर्सी पर जा बैठा श्रीर टकटकी बाँध कर सरोजनी की तरफ देखने लगा।)

स्रतपित—( मंत्री से, धीरे ) ये ढीट यहाँ विना बुलाये क्योंकर चला श्राया ! इसको यहाँ तक पहरे वालों ने कैसे श्राने दिया ! जहाँ किसी. जात में मालिक की तरफ से जरा सी भूल होती है, वहाँ श्रधेर मच जाता. है, नौकर निभैय हो जाते हैं। परंतु हम क्या करें ! काम के फैलाव से इमको श्रीसान नहीं श्राता। तुमने इसका बदोबस्त क्यों नहीं किया !

सूरत का मंत्री—महाराज ! बंदोबस्त तो अच्छी तरह कर दिया था परंतु ये भीड़ में छिपकर आ गया होगा, टीडी की मौत आती है जब बो अपने परों से उड़कर आग में जा पड़ती है।

रिपुदमन—( धीरे ) पिता जी ! ये त्राप के घर श्राया है, त्रापकी श्रपना घर्म विचार कर काम करना चाहिये, त्राप क्या ऐसे सजन का निरादर करेंगे ! में इसके गुण अच्छी तरह जानता हूँ । कहिये, इसने त्राप का क्या बिगाड़ किया । हट जुदी चीज है । त्राप इंसाफ से विचार कर देखें तो ये सबसे अधिक सन्मान के लायक हैं । इसको आप ने साधारण आदमी कैसे जाना ! क्या इसके सब लच्चण चक्रवर्ती से नहीं मिलते ! इसका सुंदर रूप प्रेममोहिनी से ब्याहने लायक नहीं है ! इसकी बाण-विद्या ने अर्जुन का गांडीव (धनुष) नहीं सुला दिया ! फिर आप क्यों जान बूफ कर सोते सिंह को जगाते हैं । थोड़े लालच से बहुत सा नुकसान करना नीति के विपरीत है ।

( सरोजनो रणधीर के आगे जाकर कहरवा नांचने लगी )

कैसे लगे मेरी नाव खेवट तेरे रूटे पर?
भला कैसे लगे मेरी नाव खेवट तेरे रूटे पर।
नाव कर्मरी निद्या गहरी विल्लिके कर से छूटे पर॥
भला कैसे०—

उठत हिलोरें पालकी रस्सी के दूटे पर ॥ भला कैस० ॥ वीच धार में हात तजत कोउ तन मन धन के लूटे पर । अला कैसे लगे मेरी नाव खेवट तेरे रूठे पर ॥ १॥

रण्धीर—( मन में ) ये कल चौवे जी के बखेड़े से खाली रह गई थी ईस कारण इसको इस समय कुछ देना चाहिये। ( अपने गले से मोतियो की माला उतार कर दे दी।)

सूरत के महाराज—(रिपुद्मन से) कहो ये इस काम से कलकी हुआ कि नहीं?

रिपुदमन—कलंको तो चंद्रमा भी है, मैं इतने ऋंश में रण्घीरसिंह की बड़ाई नहीं करता । बहुत लोगों का सुभाव होता है कि जिससे प्रीति हो उसके गुण, ऋौर बैर हो उसके दोष प्रकट करते हैं । परंतु ये रीति श्रच्छी नहीं । जो जितने ऋंश में जैसा हो, तैसा कहना चाहिये । रण्घीर के खामाविक गुण क्या कम हैं, जो मैं भूठी बड़ाई करके उनमें दोप लगाऊं, मित्र के दोष छिपाने से छुडाना बहुत श्रच्छा है ।

सन राजा—( पुकार कर ) ये इमारा वडा अपमान हुआ, इम इसका वदला लिए बिना न रहेंगे।

रिपुदमन-धास की छाग से लड़ाई क्या ?

स्रतपति—(क्रोध करके रिपुद्मन से) तू क्यों उसकी पद्म करता है ?

रिपुदमन—मैंने आज तक आप की आजा विना कभी किसी काम का मनोर्थ भी नहीं किया और आगे को आप की आजा पालन करने का निश्चय विचारा है, परंतु जिस विषय में आजा न निभ सके उसमें प्रथम ही आप को आजा देनी मुनासिब नहीं। आप जानते हैं कि, मन अपनी पृति हुए बिना किसी के भय अथवा लिहाज से नहीं बदल सकता।

स्रत के महाराज—( मन में ) ये तो बात बढ़ चली। जिसने जन्म भर सामने स्राख करक बात नहीं को थी, उसने स्राज एक दम जवाब दे दिया। स्रब ये मेरे पुएय का स्रत नहीं तो स्रौर क्या है!

रणधीर—(रिपुद्मन की तरफ देखकर) कही मित्र! ये क्या वखेड़ा है ?

रिपुदमन—कुछ नहीं बहुत से सर्प मिलकर गरुड़ से लड़ा चाहते हैं।

रणधीर—नहीं नहीं; ऐसा बचन मत कहो। हमसे तो ये सब बड़े हैं। परत बड़े हों या बराबर के हों, लड़ाई की इच्छा होगी तो हम इनसे जरूर लड़ेगे। ज्त्री शत्रु के हाथ से मर कर सीधा स्वर्ग को जाता है।

सूरत के महाराज—तुम चत्री के नाम से हमारी बराबर के वनते होगे।

रणधीर—जैसे श्राप के ऊचे ऊचे महलों पर सूर्य की धूप पड़ती है तैसे ही हमारी गरीव कोपड़ी में भी सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं। जैसे श्राप के कलशदार महलों पर घनघोर घटा जल बरसाती है तैसे हमारी गरीव कोपड़ी को भी श्रपनी श्रपार दया से सूखा नहीं रखती। हमारा श्राप का सब संसारी हाल एक सा है श्रीर हम द्रम को ये भूठा भगड़ा छोड़ कर एक दिन श्रवश्य यहां से जाना पड़ेगा। परंतु श्राप के मुकट में श्रिभिमान का तुर्रा श्रीर लगा है, ये ही श्राप की वड़ाई है।

सूरतपित - चेटी की मौत आती है जब उसके पर निकलते हैं।

रणधीर-पर वो मरते मरते ईश्वर की दया से हाथी का णण लेने के लिये बहुत है।

सव राजा-तो ग्रव इमको त्राज्ञा दीजिये।

सूरत के महाराज—( सब राजों से ) ग्राप इसकी तरफ न जायं। मेरा महमान समभक्तर ग्राप इसको चमा करें। इंस दूघ श्रीर जल में से दूध पी लेता है पर जल की तरफ दृष्टि नहीं करता।

रणधीर—मुभको अपने अपराध चना कराने की जरूरत नहीं मालूम होती श्रौर विना अपराध अपराधी वन कर चमा कराना च्यी कुल की लजाना है।

#### ( खड़े होकर तलवार पर हाथ डाला )

नगर का राजा—( कटार निकाल कर ) देख, ये कटार श्रभी तेरे शरीर को श्रपना म्यान बनावेगी।

सव राजा—( पुकार कर ) ऐसे अभिमानी को ये ही दंड मुनासिब या। ( नगर के राजा के पास आते ही रणधीर ने उससे कटार छीन ली और अपने डुपटे से उसकी मुश्कें बांधकर सभा में खड़ा कर दिया)

रिपुदमन—जाने वाज के पजे में कबूतर फंस गया। देखें अव कौन सा वीर स्राता है। (सव राजों ने शिर झुका लिया)

रिपुदमन—(गमीर स्वर से) ऐसे जीतव पर विक्कार है! ग्राप वहें निर्लाज हैं। ग्राप को कुछ लाज नहीं ग्राती! ग्राप के बहें ऐसे ही थे? इसी पराक्रम से महाराज महानंद ने सिकंदर का मार्ग रोका था? इसी पराक्रम से उदयपुर के राणा ने नोशेरवां की वेटी व्याही थी? इसी पराक्रम से (वावल के बादशाह) सिल्मूक्स ने महाराज चद्रगुम को ग्रपनी वेटी दी थी? इसी पराक्रम से सब विलायतों के वादशाह उनको कर देते थे? कभी नहीं! जो राजा मतवाले होकर ग्राठ पहर रणवास में बैठे रहते हैं, जो राजा वेश्यागामी होकर उनके पीछे पीछे फिरते हैं, जो राजा श्रपनी प्रजा के दु:ख सुख का कुछ विचार नहीं करते,

जो राजा अपने दफ्तर या खजाने, तोशेखाने को कभी नहीं सम्हालते, जो राजा अपने बड़ों की घरोहर शस्त्र विद्या को जड़ मूल से भूल गये, उनके जीतब पर धिक्कार है। ऐसे ही लोगों ने दिल्ली के बादशाह को डोला देकर अपने कुल को कलक लगाया है। क्या प्राण यश से अधिक है ! मरना एक दिन सबको है पर यश मिलने का समय बारंबार नहीं आता। आप लोगों ने ये पाचों शस्त्र क्या भूषण समक्त कर सजा रक्खे हैं! जो इनके रखने का कुछ और भी मतलब है तो उसके प्रकट करने का इससे अच्छा समय कौन सा आवेगा!

(किसी ने कुछ जवाब नही दिया।)

रिपुदमन—क्या सन लोग श्राहियल टहू की तरह श्राह गये। हे भारतभूमि ! तू श्रापनी संतान का ये हाल देखकर क्यों नहीं फटती ? हा ! किसी नदी वा समुद्र में भी इतना जल नहीं श्राता जो हम लोग उसमें हून जायं!

रण्घीर—भाई, तुम तो चीते के से बढ़ावे देते हो, मै अब कहा तक ठैरा रहूं।

(नगर के राजा को छोड़कर चल दिया।)

सरोजनी—( रगाधीर को जाता देख ये गजल गाने लगी।)

कुश्तप इसरते दीदार हैं या रव किस्के, निष्त ताबृत में जो फूल लगे नरिगस्के। वह चला जान चली दोनों यहाँ से खिस्के, उसको थामूं कि इसे पाँच पड़ं किस किश्के॥ पांच तुरवत पै मेरी देख सम्हल कर रखना, चूर है शीशप दिल संगे सितम से पिस्के! मुंभको मारा ये मेरे हाल तगैय्युर न कि है, बुछ गुमां श्रीर ही धड़के से दिले मृनिस्के॥

किस परी क्य सितमगर से मिला दिल अफसोस, किस्पे दीवाना हुवा होश गए हैं किस्के। वस्त परवाने से कुर्वान उदू हों यानी, आग वन जाय है वह गिर्द फिक हूं जिस्के॥ नालए रश्क न हो वायसे दर दे सरे मर्ग, गैर के सर पे लगाता है वह सन्दल विस्के। लज्जते मर्ग से हिजरांसे दुआ है कि खुदा, ये मजा हो न नसीवों मे किसी वेहिस के॥ व्यों न हम शमै की मानिन्द जलें दूर खड़े, जव उदू वायसे गरमी हो तेरी मजलिस के। यार मोमिन से भि हैं मुद्दए तवैरवां, वाह अफगार तरां अदमगे या विस्के॥ (गई)

नगर का राजा—( रगधीर के जाते ही ) स्रो हो ! रगाधीर के स्राने से ये सभा ऐसी डिगमिगाने लगी थो जैसे हाथी के चढ़ने से नाव डिगमिगाती है। क्या इतने राजों में कोई उसकी जवाव देनेवाला नहीं या ? उसके स्रागे सबका रंग ऐसा फीका पड़ गया, जैसे धूप में रहने से पतग का रंग फीका पड़ जाता है। एक रगाधीर के स्राने से सब सभा की ऐसी दशा हो गई, जैसे एक सिंह के स्राने से हाथियों का मुंड चिकत रह जाता है! क्या ये थोड़ी शर्म की बात है? जब स्रापने राज में इस बात की चर्चा फैलेगी तो लोगों को कैसे मुख दिखाया जायगा! में तो ऐसे जीने से मरने को स्रच्छा समभता हूँ। स्राप स्रपने मन में मेरी ज्यादा वेह जती समभते होंगे, परतु स्रसल में ये सबकी वेइ जती है; क्योंकि मैने सबकी मर्जों से ये काम किया था।

स्रतपित—में उसके अभिमान का किला तोड सकता था परंतु अपने यहा का महमान समभक्तर न तोड़ सका। निःसदेहं आप के वारते ये बड़ी शर्म की बात है। मै आप लोगों का मन बढ़ाने के लिए ये वचन देता हूं कि जो वीर रणधीर को पकड़ कर मेरे दरबार में लावेगा उसको मै प्रेममोहिनी समेत अपने देश का आधा राज्य दूंगा।

सव राजा—( एक स्वर से ) अच्छा, हम भी अपने प्राण का दाव लगाकर ये बाजी खेलने को तयार है, जो इसमें जीतेंगे तो प्रेममोहिनी समेत आधा राज पावेंगे और मारे गये तो इस कलंक से छूटे। ( स्रत के महाराज से ) अच्छा तो अब हमको आजा हो ?

सूरत के महाराज—ग्राप को इस मार्ग में सुख मिले। (रिपुद्मन के सिवाय सब गये)

रिपुदमन—(मन में) ईश्वर ने इनको अच्छी बुद्धि दी। अब मुभाको अपने जन्म मुफल करने का समय मिलेगा। मैं बहुत दिन से चाहता था कि ये नाशवान शरीर किसी के काम आवे सो भगवान ने ऐसा वानक बना दिया कि जिस ने इस शरीर को बचाया था ये उसी के काम आया और जैसे उसने मेरी विना जाने मेरी सहायता की थी उसी तरह मुभाको उसके विना जाने उसकी सहायता का रस्ता मिला चाहा! मेरी देह ऐसे सज्जन के काम आवेगी इससे मेरा श्रहोभाग्य है!

> धन देके जी राखिये, जी दे रखिये लाज। धन दे, जी दे, लाज दे, एक प्रीति के काज।

प्रीति ! हे मित्रतारूपी पवित्र प्रीत ! तू मेरे मन में सदा ऐसी ही हद रहियो । मुम्मको अपने प्राणाघात की चिता नहीं, पर विश्वासघात की बड़ी चिता है । (गया)

इति तृतीय गर्भाक ।

## अथ चतुर्थ गर्भाक

#### स्थान, सूरत के महाराज का नजर वाग।

#### ( प्रेममोहिनी श्रीर मालती का प्रवेश )

मालती—न जाने तुम्हारा हार कहाँ गिर पड़ा होगा। तुम इस अंघेरी रात में वृथा भटकती हो।

प्रेममोहिनी—मेरे जान तो वो यहा ग्रवश्य मिल जायगा। तू जरा श्रच्छी तरह देख भाल कर।

मालती—राजकुमारी, बुरा न मानों तो एक वात कहूं। प्रेममोहिनी—सखी! मैं तेरी भीन सी वात का बुरा मानती हूं।

मालती—मेरे जान तो, तुम हार दूंढ़ने का मिस करके रणधीर सिंह को दूंढने यहा आई हो।

प्रेममोहिनी—तैने ये वात कैसे जानी ?

मालतो—इस समय तुम पत्तों की ग्राहट सुनकर चारों तरफ देखने लगती हो।

प्रेममोहिनी—(मन में) ग्राग वस्त्र से नहीं दकी जाती। (प्रकट) तेरी वात भूट है, पर उसको सच मान ले तो तेरे विचार में कैसी रहे ! मालती—सेरे विचार में ये वात ग्रच्छी है पर ये रीति ग्रच्छी नहीं।

प्रममोहिनी-क्यों ?

मालती—तुमसी राजकन्या का त्राघीरात के समय एकांत में पर-पुरुष से मिलना तुम्हारे कुल त्रौर गुणों को कलक लगाता है।

प्रेममोहिनी—"पर" की जगह "निज" समभक्तर विचार कर । मालती—जो वे इस समय न मिले ?

प्रेममोहिनी—इस समय क्या ? जन्मभर न मिलेगे तो भी मैं उनकी हो चुकी ! मैंने ये प्रण करके यहां आने का साहस किया है।

मालती—तो मै तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम अपने विचार पर इड़ रहना।

प्रेममोहिनी—में हढ़ हूं। (मन में) मेरा सुभाव एक संग कैसे बदल गया १ प्रेम की वर्षा से अनुराग की "नदी" पल पल में बढ़ती है। तरह तरह के मनोर्थ "मंबर" और मिलाप की तरंगें "लहर" के समान उठ रही हैं, कुल मर्जाद के "वृद्ध" बिना परिश्रम बह गये, घीरज की नाव हात नहीं आती, इद्रिया "परदेशी" की भात दूर हुई जाती हैं। उस शोभा "समुद्र" से मिले बिना इस (नदी) के शात होने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। हाय! ये नदी रकने से पल पल में हुगनी होती है। (प्रकट) सखी! मेरा मन इस समय बहुत व्याकुल है।

मालती—देखो चौमासे की नदी की तरह बढ़कर मत चलो। श्रित कोई बात श्रव्छी नहीं होतो। (१) जो नदी बहुत बढ़कर चलती है उसका उतार थोड़े दिनों में श्रा जाता है।

प्रेममोहिनी—(मन में) मेरा सुभाव तो ऐसा कभी नहीं था। है मन! तू दुर्लभ मनुष्य के लालच से क्यों मोह जाल में फंसता है। हे निर्मोही! तू जन्म से मेरा था सो पल भर में पराया हो गया। मैं जानती हूं कि कामदेव के बाणों से डर कर तैनें ऐसा किया होगा! हे भगवान कुसुमायुध! (कामदेव) आप को भी तीन लोक के विजयी होकर अबलाओं पर बल करते लाज नहीं आती! जिसने अपने रूप से आप का तिरस्कार किया उससे बदला नहीं ले सके! सुभको अबला समभ कर मेरे ऊपर कोप करते हो। हा प्राणनाथ! अब तो आप के बिना मेरा कोई साथी नहीं रहा। मैं केवल आप के मिलाप की आशा से इस भयंकर रात में सबको छोडकर यहाँ आई हूं।

( रग्धीर का प्रवेश )

<sup>(</sup>१) ऋति किसी बात की अव्छी नहीं होती।

रण्धीर—( चलते चलते दूर से प्रेममोहिनी को देखकर ) इस समय इस पुष्प - वाटिका में ये प्रकाश कैसा हो रहा है! स्वेदिय का समय तो अभी नहीं हुआ, पर म्योदिय का समय न होता तो कोयल की कुहुक कहा से सुनाई देती, कहीं कमलनी से मिलने को रूप बढल कर सूर्य तो यहा नहीं चले आये १ नहीं; वे आये होते तो ये मूर्ति प्रफुक्षित दिखाई देती। ये तो पबन के भोके से दीपक की जोत के समान थरथराती है अथवा जल के संकोच से सुवर्ण की लता मुर्मा गई हो, ऐसा इसका रूप दिखाई देता है। ये भी बड़े अचंमे की बात है कि में ज्यों ज्या इसके पास जाता हूँ, मुम्मको कुछ अधिक अचरज का सा रूप दिखाई देता है। आहा! इस नागन सी अधेरी रात के सिर में ये मूर्ति नागमिण सी मलक रही है, इसके देखने मात्र से आंखों में प्रकाश आता है! में पास जाकर इसकी शोभा निरखूं।

मालती—( प्रेममोहिनी से ) तुम्हारे श्राये पहले रणघीरसिंह चले गये होंगे तो तुम कव तक उनकी बाट देखोगी ?

प्रेममोहिनी—मेरा मन साची देता है कि रणधीरसिंह अवतक नहीं गये और जो कवियों के वचनानुसार सचे प्रेम में कुछ भी आकर्षण शक्ति है तो वे ग्राज इप मार्ग से ग्रवश्य जायंगे।

रणधीर—जिसको मैं कोयल की कुहुक समकता या सो तो अब किसी मधुरालापी मनुष्य की सी वाणी मालूम होती है, परंतु कुछ समक में नहीं आती । अच्छा, आगे वढ़कर सुनूं। (आगे वढ़ा)

प्रेममोहिनी—( नेत्रों में जल भर कर ) हे प्राणवल्लम ! ये नेत्रों का जल ग्राप के लिये ग्रर्थ पाद्य है ग्रीर ग्राप के विराजने के लिए ग्राखों का ग्रासन बनाया है ग्रव ग्राप ग्राने में क्यों देर करते हो ?

रग्धीर—( सुनकर ) आहा ! ये तो कोई पद्मिनी अपने प्यारे मित्र की बाट देख रही है। देखो प्रेम कैसी वस्तु है जिसके लिए ये

सुकुमारी इस समय यहा चली आई। इसके वचनों से ये उस पर अत्यंत मोहित मालूम होती है पर अब मै आगे कैसे बहूँ। ( रुक गया )

मालती—(रणधीर को देखकर) भला मैं रणधीर को यहां बुला दूं तो मुक्तको क्या दो १ (रणधीर को दिखाकर) देखों वो सामने से कौन आता है १

प्रेममोहिनी—(रणधीर को देख आरचर्य से धीरे) क्या है! रणधीरिसह ही मेरे सामने आ गए अथवा मेरे मन की कल्पना से मुक्तको ये प्रतिमा दिखाई देती है। मन की कल्पना ही होगी मिलाप लायक मेरा भाग कहा!

रण्धीर—( सन में ) इसने तो ये ऐसा वचन कहा कि मानों मेरां ही मार्ग देख रही थी। मला ये कौन है ! मेरे जान तो इसके समान रूपवती पृथ्वी के किसी विभाग पर कोई न होगी। दैव की विचित्र रचना का ये एक प्रमाण है। अच्छा, उसके पास जाकर इसका हाल पूछू। ( आगे बढकर प्रकट में ) हे पिं श्रानी! तुम कौन हो, रित हो, देवांगना हो, नाग-कन्या हो, किवा अप्सरा हो ! जल्दी अपना हाल कहकर मेरा संदेह मिटाओ। तुमको देखकर मेरे मन में अनेक तरह की संभावना उठती है।

. ( प्रेममोहिनी ने लजाकर शिर झुका लिया )

मालती—( लाज से नीचे दृष्टि करके ) प्रिय सजन ! ये न रित है, न देवागना, न नागकन्या, न अपसरा । ये तो एक मानवी है । मानवी सिवा कोई नहीं । पर आप को ये आधी रात का समय देखकर ऐसा कुछ भ्रम हुआ होगा, निःसदेह ये भयंकर रात मनुष्यों के चलने फिरने लायक नहीं है । आप इस स्थान में चलकर थोडी देर आराम करे वहां आप को इसका सब हाल मालूम होगा ।

रणधीर—न हमको किसी का डर, न किसी के चरित्र जानने की इच्छा। हम कभी स्त्री के वचन पर नहीं चले, हमको स्त्रमा करो।

(मन में) मेरे मन में टूटता जवाब देकर इनसे अलग होने की बहुत इच्छा है पर न जाने मेरे मुख से ऐसे नरम शब्द क्यों निकलते हैं ?

प्रेममोहिनी—( मन में ) हे दैव ! क्या मेरी आशा के फूल, फल आने से पहले ही मुरभा जायंगे ?

मालती—हे बड़भागी ! ग्राप के मुख से ये ग्रज्ञ ग्रच्छे नहीं लगते । क्या ग्राप को ऊखा ग्रनिरुद्ध की कथा स्मर्ण नहीं है !

प्रेममोहिनी—(•धारे मालती से ) सखी ! तू मुभको यहां न टैरने देगी ?

र एघीर—दोष हो चाहे न हो, हम किसी की देखादेखी काम नहीं करते; वडों के काम पर नहीं, ग्राज्ञा पर दृष्टि देनी चाहिये, हमको दूसरों से क्या ? हमारे लिये ये बात ग्रच्छी नहीं दिखाई देती।

प्रेममोहिनी—श्रमृत तो सब के लिये श्रमृत ही है इससे किसी को मरते नहीं सुना श्रीर श्राप क्या— ( लजाकर चुप हो गई। )

मालती—( मन में ) मेरे आगे ये दोनों मन खोल कर बात न करेंगे ( प्रकट ) सखी! मुभको एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया इस कारण अब मैं तो जाती हूँ।

प्रेममोहिनी—तो क्या मुम्हको श्रकेली छोड़ जायगी ! (पछा पकड़ लिया)

मालती—श्रकेली क्यों ! तुम्हारा रखवाला तुम्हारे पास है। (पक्षा खुड़ाकर चलो गई)।

रण्घीर—( उसके जाते जाते ) क्यों भूंठी त्र्यास वंघाती हो, पर्वत पर कुत्रा खोदने से कहीं जल निकला है ?

प्रेममोहिनी—वहाँ स्रोत नहीं, पर भरने का जल मिलेगा।
रणधीर—परंतु काले कवल पर दूसरा रंग तो नहीं चढ़ता!
प्रेममोहिनी—देखो, ममोरा के लगते ही उसका रंग पलट जाता है।

रणधीर—जैसे चकोर को चंद्रमा देखे बिना मद नहीं ब्राता तैसे अच्छे मनुष्य भी पराए धन से सदा बचते हैं।

प्रेममोहिनी—परंतु चकोर चंद्रमा को सूर्य समभक्तर दूर भागे तो दोष किसका !

रणघीर--चकोर का।

( प्रेममोहिनी ने हँसकर सिर नीचा कर लिया )

रणघीर—( मन में ) मैं अपने मन को बहुत सम्हालता हूँ पर इसके मिलाप से मेरा पत्थर सा हृदय आप ही मोम हुआ जाता है! ( प्रकट ) मै तुम्हारी पहेली का अर्थ समक गया, पर इससे पहले मुक्को तुम्हारी प्रीति का प्रमाण मिलना चाहिये।

प्रेममोहिनी—सहृदय मनुष्य को तो उसका हृदय ही प्रमाण या, पर स्राप इसके प्रमाण में स्रपनी स्रॅगुली की स्रॅगूठी देखिये।

रण्धीर—( अँगूई। देखकर मन में ) इस बात का कुछ जवाब नहीं बनता, परंतु अभी धैर्य रखना चाहिये! ( प्रकट ) बात बनाने में पुरुषों की अपेदा स्त्री स्वभाव से चतुर होती है।

प्रममोहिनी—( उदास होकर ) क्यों जी ! पारस लोहे को सोना बनाता है, पर लोहा पारस को छोड चमक पत्थर है क्यों प्रीति करता है।

रण्घीर-ये उसका सुभाव है।

प्रेममोहिनी—हाय ! दैव ने सबके सुभाव उलटे बनाये हैं। देखो, सूर्य की गरम किरणों से कोमल कमल का खिलना और चंद्रमा की कोमल किरणों से चंद्रकांत मिण का पिघलना सब तरह उलटा दिखाई देता है।

रणधीर-ये ईश्वर की शक्ति है।

प्रेममोहिनी—तो उसी शक्ति से सूर्यमुखी का सूर्य पर मोहित होना समको।

रणधीर—( सन सें ) इसकी कर्ल्पलता सी वाणी से प्रेम सुगधित पुष्प तो जरूर भड़ते हैं, परंतु इसके आगे से हटकर इसकी परीन्ना लेनी चाहिये। ( प्रकट ) ऐसी वार्तों से तो कामी पुरुष मोहित होते हैं। मेरे ऊपर तुम्हारा मोहिनी मंत्र नहीं चल सकता। ( कुछ आगे वढ़कर एक चृत्त की ओट में छिप गया।)

प्रेममोहिनी—( उदास भाव से ) हा ! ये तो चले । मेरी विरह की आग ने इनके कठोर मन को कुछ भी न पिघलाया । घनघोर घटा के देखने से अभी तो प्यासे पपहिये के नयनों की प्यास भी न बुक्तने पाई थी कि, इतने में दल्ला वायु ने सब काम बिगाड़ दिया । हाय ! मित्र का वियोग भी कैसा दुखदाई होता है—

'भर भर श्राचे नैन वियोगी, सूखत सकल शरीरा। त्रीतिमान पहिचानें प्यारे, त्रीतिमान की पीरा॥ रह सवते निरास है जग में, सहै सकल दुख भोगू। परम पुनीत चिनीत मीत सों, दैव न देइ वियोगू॥ जो करतार सुने मम विनती, देह इती कर श्रति दिल्दार पियार यार सों, कवहुं न होय विछोह ॥ परवस परे जाय वर सरवस, सव तज होय विदेही। सुपने मे विछुरे न विधाता, श्रापन यार सनेही॥ भोगे नर्क निकाय जन्मभर, रहे सदा वरतापी। पै कवहूँ विछुरे न विधाता, श्रापन मीत मिलापी॥ धर्म कर्म वर त्याग जगत मैं, फिरै प्रेम मतवारो। पै कवहूँ विद्धरे न विधाता, श्रापन प्राण पियारो॥ वर जल भीतर बसै जनम भर, तप कर तनहि भुरावै। पै सुपनेहु श्रपने पीतम को, विध न वियोग करावै॥ वरु तन राख लगाय चाह भर, खाय घरन के टूका। पै करतार पियार यार सों, कवहुं परै नहिं चूका॥

जाति पाति वर गोय खोय कुल, सव तज होय भिखारी। कवहुं न होय मोत की मूरति, इन नैंनन ते न्यारी॥"

(गद्गद स्वर से) हे अधम शरीर ! तैने प्यारे मित्र का संग न दिया तो क्या हुआ ? प्राण तो तेरा साथ छोड़कर उसके संग जाता है। हा मित्र ! आपके वियोग में बहुत दिन जीने के बदले तत्काल प्राण छोड़ देना मेरे मन को अच्छा लगता है। हे प्यारे आप मुक्तको छोड़कर चले गये, पर में आपसे अलग होने की सामर्थ्य नहीं रखती। (मूर्छित होकर गिरती थी, इतने में रणधीर ने जल्दी से आकर धुटने के सहारे हाथों पर रोक लिया।)

रणधीर—मुभासे बड़ी भूल हुई जो इस अति कोमल पिया की प्रेम परीचा के लिये ऐसा कठोर विचार किया । ये लच्मी मेरे नयनों में अमृत रूपी अंजन की सलाई के समान लगती है और इसका शरीर मेरी देह को चंदन के समान मुखदाई है, इसकी भुजा मेरे गले में मोतियों की माला के समान शोभायमान है । अहा ! इसकी अचेत दशा भी मेरे मन को चैतन्य करने वाली है ।

प्रेंममोहिनी—( उसी दशा में ) हे जीवितेश्वर ? श्रापके वियोग से में प्राण छोड़ती हूँ पर श्रापके चरण मुक्तसे नहीं छोड़े जाते । मैंने जब से श्रापका नाम सुना, मन, बचन, कर्म से श्रापको स्वामी समका । श्राप के सिवाय कभी किसी पुरुष को पुरुष भी समका हो तो सूर्य चंद्रमा साची हैं । श्रापने मुक्तको स्याग दिया परंतु श्रापकी तरफ से मुक्तको कुछ खेद न हुश्रा क्योंकि पति को स्त्री पर सब तरह का श्रधिकार होता है । हा ! इस श्रमागी देह से श्राप की कुछ सेवा न बनी ये बात मेरे मन में खटकती है । श्रच्छा, श्रव भगवान से प्रार्थना है कि जो मेरा दूसरा जन्म होय तो श्रापकी दासी होकर श्रपना जनम सफल ।

( रुक गई )

रण्धीर—ये मुक्तसे बड़ी भूल हुई। मैं कमल के कोभल पत्ते को आग पर रख कर तपाया चाहता था। हाय! मेरी बुद्धि जाती रही। अब मेरा प्रोतिमान से प्रीति रखने का नेम कहाँ गया? देखो, जैसे तोता मीठे फलों को पहिचान पहिचान कर खाता है उसी तरह कामदेव अच्छे आदिमियों को ताक ताक कर अपने बाणों से बायल करता है। (प्रकट) प्यारी चमा करो, चमा करो। इससे बढकर सुने की सामर्थ्य नहीं है। मुक्तको तुम्हारे अगाव प्रेम की याह नहीं मिली थी।

प्रेमममोहिनी—( नेत्र खोलते ही लाज से अलग खड़ी होकर)
मेरी तो यही इच्छा है कि आप प्रसन्न रहो। आप की प्रसन्नता में मेरी
प्रसन्नता है, आपके सुख में मेरा सौभाग्य है। आपकी इच्छा होय, घडी
दो घड़ी महत्त में चलकर आराम कीजिये। नहीं, जिसमें आपकी प्रसन्नता
होय सो करिये।

रणधीर—( श्रानंद से प्रेममोहिनी का हात पकड़कर ) मै तुम्हारी प्रसन्नता करने के लिए मन से प्रसन्न हूँ। भला लच्मी को कोई चाहे तो मिले वा न मिले पर लच्मी जिससे मिलना चाहे उसे क्यों न मिले।

(दोनों गये)

इति चतुर्थं गर्भोक ।

### अथ पंचम गर्भाक।

## स्थान, प्रेममोहिनी का महल सजा हुआ है।

( रणधीर मखमली कोंच पर श्रीर श्रेममोहिनी दूसरी कुर्सी पर बैठी है।)

प्रेममोहिनी—( मुस्कराती हुई लाज से नीची श्राँख करके) प्यारे प्राणनाथ! मुस्तको अपने प्रिय मित्र के नाम एक प्रेम पित्रका लिखानी है। श्रापको अवकाश हो तो कृपा करके लिख दीजिये। श्राप सा चतुर लिखनेवाला मुस्तको कहाँ मिलेगा।

रणधीर—( श्रचरज से मन में) इसने ये कैसी श्राश्चर्य की बहा कही! मैं इसकी मीठी बातों में श्राकर ठगा तो नहीं गया? घड़ी भर पहले ये मेरे बियोग से शरीर छोड़ती थी। श्रव ये मुक्तसे श्रपने मित्र के नाम चिछी लिखाती है ? ईश्वर जाने इसकी बातों में क्या भेद होगा। ( प्रकट ) श्रच्छा तुम श्रपना प्रयोजन बता दो।

प्रेममोहिनी—प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, सचा प्रेम, अचल प्रेम और कुछ नहीं।

रणधीर —हमको तुम्हारी तरह प्रेम जताना नहीं श्राता, पर तुम्हारे लिए पुस्तकों के बल से कुछ लिखते हैं।

( प्रेममोहिनी ने दवात, कलम, कागन ला दिया )

रग्मघीर—( लिखकर ) सुनों—

"प्रेम जल की वर्षा से प्यासे पपहिए की प्यास हरनेवाले जलधर, प्रेम-प्रफुल्लित पुष्पों की सुगंधि से संसार को सुगंधित करनेवाले तर्वर, प्रेम भूमि में वियोग की वायु मेलकर अचल रहनेवाले भूघर, प्रेम पियूष के सिंचने से मुरभाई लंता को हरे करनेवाले हिमकर! आपका मुखचंद्र निहारने को मेरे नयन चकोरों को वान पड़ गई है, इस कारण पल भर के वियोग से ये व्याकुल हो जाते हैं। आपको ऐसा चुंबक कहाँ मिला जिसके वल से आप दूर बैठकर मेरा मन खेंचते हो ? कोई प्राणी वंघन में रहने से प्रसन्न नहीं होता पर मैं आपके प्रीति-जाल में प्रसन्न हूँ। आपने ये विद्या कहाँ से सीखी ? जो हमको सिखा दो तो हम भी आपके ऊपर अजमावें। संसार के विषवृत्त में एक प्रीति ही अमृत फल है। संसार सागर के पैरने वालों में थके हुओं को एक प्रीति ही सहारा देने-वाली नवका है। ससार की पुष्प वाटिका में ये ही फूल सज्जनों के सुगंघ लेने लायक है। बहुत क्या लिखें, विचार कर देखों तो संसार के सब कामों का ये ही मूल कारण ठैरता है।"

प्रेममोहिनी— ग्रापने मेरे कहने से इतना श्रम किया इसलिए मैं ज्ञापका बहुत उपकार मानती हूँ।

रण्धीर—मै तुम्हारे मित्र को नहीं जानता इस कारण ये चिटी अच्छी तरह नहीं लिखी गई।

प्रेममोहिनी—ग्राप ऐसी बात मत कहो १ त्रापसे मेरा कौन सी बात का ग्रंतर है। ग्रापने ये चिछी बहुत-ग्रच्छी लिखी। ग्रंब मेरे कहने से श्राप ही इसको ग्रंपने पास रक्खो।

रणधीर—क्यों ! क्या ये तुमको श्रव्छी नहीं लगी ? प्रेममोहिनी—श्रव्छी लगो, जब तो श्रापको देती हू ! रणधीर—ये तुम्हारी है।

प्रेममोहिनी—ना ना त्रापकी है। मेरे कहने से त्रापने लिखी इस चास्ते त्रापका वड़ा उपकार हुत्रा पर कुछ त्रौर भी प्रेम भाव से लिखी गई होती तो त्राच्छा था।

रणघीर-कहो तो दूसरी लिख दूँ।

प्रेममोहिनी—श्रच्छा, जब श्रापकी इच्छानुसार लिख जाय तो श्राप मेरी तरफ से एक बार पढ़कर श्रपने पास रखना, मेरे ऊपर श्रापका बड़ा उपकार होगा। रणघीर—( हॅंसंकर ) मैने अब तुम्हारा भाव समभा, तुम मेरे हाथ से मेरे ही ऊपर तीर छुड़ाया चाहती हो !!!

( प्रेममोहिनी ने हँसकर सिर फुका लिया )

रणधीर — ग्रच्छा, हँसी चोहल की बाते तो हो चुकीं। श्रब कुछ मेरे मन को धीर्य देने का भी तो उपाय करो।

( प्रेममोहिनी ने फूलो का गजरा उसके गले में पहरा दिया )

रणधीर—मेरे घायल मन पर कामदेव के बाणों की वर्षा करनी तुमको मुनासिब नहीं थी। अब ये चंद्रमा के अमृत बरसाये बिना कैसे अञ्छा होगा।

प्रेममोहिनी—क्या चंद्रमा के श्रमृत बरसाने का भी कोई उपाय है ? रणधीर—( हँसकर ) जो चंद्रमा ही श्रपने सुख से ये बात पूछे तो मैं क्या जवाब दूं!

( प्रेममोहिनी लजाकर कुछ नहीं बोली )

रणधीर—बादल से विजली को अलग होते कभी नहीं देखा फिर तुम अलग बैठकर ये नई रीति क्यों करती हो!

प्रेममोहिनी—देखो, दीन चकोरी तो चद्रमा के दशैनमात्र से प्रसन्न हो जाती है।

रणधीर—हृदय को तपाने के लिए लालच बुरी आग है। प्रेममोहिनी—पर सोना आग पर रखने से नहीं छीजता।

रण्घीर—हाँ, नहीं छोजता, परंतु सुहागे से मिलकर पिघल जाता है।

प्रेममोहिनी—( लजाकर ) आप बड़े रसिक हैं, मै आपको जवाब नहीं दे सकती ।

रण्घीर—तो अब हम जीत की लूट करे।
( प्रेममोहिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया)

प्रेममोहिनी—हे सजन! मेरा हाथ छोड़ दो, मुभको इसमें बड़ी लाज त्राती है!

रणधीर—(हँसकर) इसमें लाज की क्या बात है। मेरे जान तो ये हाथ ऐसा नहीं मिला जो जन्म भर छुट जाय।

प्रेममोहिनी—मुभसे श्रापकी इस कृपा का क्या वदला दिया जायगा ?

रणघीर—इसके बदले में तुमसे केवल प्रीति चाहता हूँ, परंतु ये बड़े ग्रचरज की बात है कि मैंने सजीवनी ग्रीषघ का नाम अब तक नहीं जाना।

े प्रेममोहिनी—हे प्राण्ताय! मेरा नाम प्रेममोहिनी है त्रौर में सूरत के महाराज की कन्या हूं।

रण्धीर—तत्र तो तुमने मेरे हृद्य को समभ्रकर घायल किया। पानी ठएडा हो चाहे गरम हो, श्राग बुमाने के लिये एक सा है।

प्रेममोहिनी—( श्रारचर्य से ) श्रापने कैसा वचन कहा ?

रणधीर-में सच कहता हूँ। देखों, मोर और सौंप का बैर है, परंतु मोर पंख का निकला हुआ तावा भी सांप के विच उतारने में काम आता है।

मेममोहिनी—( घवराकर ) स्वामी आप कौन हैं ?

रणधीर—प्यारी मैं पाटन के महाराज का पुत्र हूँ।

प्रेममोहिनी—( श्राँस् भर कर ) श्राप मेरे मन से तो श्रलम्य रतन , हैं। ससार में दुलंभ वस्तु की चाह विशेष होती है सो मेरे लिये श्राप से श्रिधक श्रीर क्या दुलंभ होगा ! हाय ! मेरे भाग में क्या ये ही लिखा है कि में रतन उठाने को हाथ डालूँ तो वो मेरा हाथ लगते ही श्रांगार हो जाय !

रण्वीर—ना प्यारी, तुम ऐसा वचन मत कहो । देखो, जहाँ तुम्हारे नयनों की भालक जाकर पडती है तहाँ कमल पत्र के आकार फूल वन जाते हैं। प्रेममोहिनी — बस प्राणनाथ, मेरी भी यही इच्छा है। मुम्तको विश्वास है कि ऐसे सजन हाथ पकड़े पीछे अधर धार में नहीं छोड़ते।

घारत विष हर कराठ मैं, कमठ पीठ भू भार। उद्धि सहत पावक प्रबल श्रंगीकृत चितधार॥१॥ कुटिल कलंकी मित्र रिपु, निशिकर निज शिर धारि। श्रगीकृत प्रतिपाल विध, प्रगट करत त्रिपुर्रार॥२॥

ग्णधीर—विश्वास रखो, मै जैसे किसी की प्रेम-परी ह्वा लिए विना उसको नहीं श्रपनाता तैसे ही श्रपनाये पोछे उसकी तरफ का श्रपराध निश्चै हुए विना उसको परित्याग भी नहीं करता। जिसने प्रोति करके छोड़ दी उसे प्रीति का रस. नहीं मिलेगा।

> रुकै न काहू जतन ते, जाहि प्रीति की बान। भौर न छोड़े केतकी, तीखे कंटक जान। १॥

प्रेममोहिनी—हे प्रीतम! अपने चातक की भी यही दशा समभो, वो सब नदी नालों को छोड़ कर केवल स्वाति बूद के भरोसे प्राण रखता है।

रण्धीर—( आकाश की तरफ देखकर) हे पिये! देखो सूर्योदय का समय हो गया, दीरक की जोत मद पड़ गई, हार के मोती शीतल हो गए, पत्ती चहचहाने लगे और कमल के चिकने चिकने पत्तों से ओस की बूंद मोतियों की लड़ी के समान ढलकने लगी। अब तुम आज्ञा दो तो मै भी जाकर स्नान करूँ।

प्रेममोहिनी—ना प्राणप्यारे, श्रमी सूर्योदय का समय नहीं हुआ। श्रापके तेज से दीपक की जोत मंद पड़ गई और पुष्पों की शीतलता से मोती ठंडे हो गए। पत्ती नहीं चहचहाते, रात्रि के कारण मोठे मीठे सुरों से कोयल बोलती है; कमल के पत्तों पर श्रोस की वूँद नहीं दलकती, मेरे कपोलों पर श्रोसू बह आए हैं।

रणधीर—देखो पद्मिनी, ये सूर्य अपनी किरणों से बादलों को रंग रंग के बनाता है और कमल के खिलने से भौरे उड उड़ कर अपनी भौरियों के पास जाते हैं। देखो, भैरव के मीठे मीठे सुर कहीं दूर से आकर कान में पडते हैं और सप्तऋषि मानो स्नान संध्या करने के लिए आकाश मार्ग से मानसरोवर के किनारों पर उतरते हैं, धान के हरे खेत को तरह तोतों का मुद्द उड़ा जाता है।

प्रेममोहिनी—तो क्या सत्य ही मेरी सौत वन कर पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें निकल आई। हा दैन! अब यह पहाड़ सा दिन कैसे कटेगा। प्यारे रणधीर! में ऊरर से हरी भरी हूं पर महदी की लाली के समान आपका रूप मेरे रोम रोम में समा गया है। हा प्राण्नाय! प्राण् विना ये शरीर कैसे रहेगा!

रणचीर—प्यारी ! ऐमा वचन मत कहो । मेरे मन की वेल में तुम्हारी प्रीति का पैयद ऐसा नहीं लगा जो कभी अलग हो जाय ।

प्रेममोहिनी—भला, जिन नयनों को आप की अलवेली छुनि निहारे विन कल नहीं पड़ती और जो नयन अपनी टकटकी के बीच में पलक पड़ने से दु:खी होते हैं उन नयनों से.आप के पीछे किसकी और दृष्टि उठाकर देखें गी और ये दुखिया रो रो कर कैसे दिन पूरा करेगी।

पहले श्रपनाय सुजान सनेह सों क्यों तुम नेह की तोरिये जू। निरधार देधार मक्तार दई गिह वांहन नाहन वोरिये जू॥ यन श्रानंद श्रापने च।तक को गुन वांघले मान न छोरिये जू। रस प्यास जिवाय वढ़ायकै श्रास विसास में क्यों विप घोरियेजू॥

रण्वीर—ऐसे बचनों से इस समय कलेजा फटता है, इस कारण ऐने मर्भवेधी बचन मत कहो। सूर्य श्रपनी लाज लूटे। पहले मुक्तको भीतिपूर्वक मिलकर जाने टो। (हाथ छोड़ने की इच्छा करके) ये कैसा ग्रचरज है कि हाथ ग्रलग नहीं होता! क्या तुम्हारी त्रिजली की सी देह में निजली की सी श्राकर्षण शक्ति है!

प्रेममोहिनी—जब ग्रापने बादल से बिजलों को कभी ग्रलग होते नहीं देखा तो ग्रब ग्राप ये नई रीति क्यों चलाते हो।

रणधोर—(हाथ छोड़कर खड़े होते हुए नेत्रों में जल भर कर ) मैं क्या करूँ, दैव को यही रुचता है। जैसे जल में काई तैसे संयोग में वियोग उसने बना दिया है।

प्रेममोहिनी—कर छुटकाए जात हो, मोहि निवल जिय जान। पे हियरे सै जाहु जब, तब जानों बलवान॥

रणधीर—ना प्यारी, मैं ऐसा बलवान नहीं हूँ। मैं तो श्राप ही श्रपना मन तुम्हारे पास छोड़ चला हूँ। (जाती बार फिर फिर कर देखने लगा।)

प्रेममोहिनी—( पुकार कर सजल नयन से ) प्राणनाथ! ठैरो, च्रण एक ठैरो, सुभको श्रपनी मोहिनी मूर्ति मन भर कर एक बार श्रीर देखने दो!

रणधीर—( प्रेममोहिनी की तरफ देखकर) इसी मिस मुभको ग्रपनी जीवन मूल के निरखने का कुछ समय मिलेगा। ( टैर कर )
प्यारी, इससे तो प्रेम की गांठ श्रीर धुलती है। श्रव मुक्ते जाने दो।

(जाने लगा)

प्रेममोहिनी—( पुकार कर ) प्राणवल्लम ! ठरो, कुछ देर और ठरो, मुभको एक बात आपसे कहनी है।

(रणधीर फिर कर खड़ा हुआ)

प्रेममोहिनी—ग्रापने रात के ग्राने का समय निश्चय कर लिया। रण्धीर—सो तो पहले ही हो चुका है। प्रेममोहिनी—(राग विहाग) मो मन पिय गुन रह्यो भुलाय।

कवहुं रैन रस रंग सुरत करि श्रंग सुरत विसराय। कवहुंक पिय वियोग सुधंश्रावत सुध वुध सकल हिराय!

वह सुख सदन मदन की मूरित नयनन रही समाय। नयन खोल चहुं श्रोर निहारत पुन वह छवि न लखाय। ॥ मो मन०

मिलत प्रात चकई प्रीतम सों दारुण बिरह विहाय! होत प्रात मोकों वियोग पिय ताते हिय श्रकुलाय। ॥ मो मन०

प्रथम समान धाम धन परिजन सृहद सखी समुदायं। पै विन प्राणनाथ प्रीतम वर मो हिय कछु न सुहाय!॥ मो मन पिय गुन रह्यो लुभाय ॥१॥

इति पंचम गर्भीक ।

वृतीयांक समाप्त ।

# अथ चतुर्थाक प्रारंभ

## प्रथम गर्भाक

### स्थान-राजमार्ग

(रिपुदमन की सेना धीरी चाल से चलती है। नेपध्य में बड़ा कोलाइल हो रहा है। रिपुदमन केसरिया बागा पहन, शस्त्र सजा, घोड़े पर सवार हो पीछे से अपनी सेना के पास आता है और सेना के लोग खड़े होकर उसकी सलामी उतारते हैं।)

रिपुदमन—मै माता पिता से प्रणाम कर स्वस्ति वाचन के लिए ठैर गया था, परंतु आप लोग अब तक रणभूमिं में कैसे नहीं पहुँचे ? देखो, थे रण समुद्र के (१) तरंगों को घोर ध्वनि सुनाई देती है और मै नाव बनकर इस (समुद्र) से प्यारे रणधीर के (२) पार उतारने का प्रण कर चुका हूँ, फिर क्या अब देर करने का समय है ?

( नेपथ्य में फिर हल्ला हुन्ना त्रीर लड़ाई के बाजे सुनाई दिए।)

रिपुदमन—जैसे बादल के गर्जन से सिंह को मद चढ़ता है तैसे लड़ाई के बाजे सुनकर मुक्त यहाँ नहीं ठैरा (३) जाता। इसमें तो कुछ सदेह नहीं कि नेकनीयती श्रीर परोपकार के विचार से लड़नेवालों की ईश्वर ने कभी जय की हो श्रिथवा निराधार मनुष्यों की तरफ सहारा देनेवालों को कभी सहारा दिया हो श्रिथवा नीति श्रीर धर्म के मार्ग मे

<sup>(</sup>१) की (२) को (३) ठहरा।

चलनेवालों पर कभी दया की हो तो आज हम उसकी दया से अवश्य जीतेंगे। वो परम दयालु ईश्वर ऐसे अभिमानी, अधर्मों और लालची पुरुषों के बढ़ले हम पर जरूर दया करेगा बल्कि हमारी तरफ से आप लहेगा। हमारा विचार ऐसा तो निर्मल और स्वच्छ है कि उसको चाहे संमार की रीति से, चाहे धर्म की रीती से जाँच कर देखों, उसमें पाप का छींटा कहीं नाम को नहीं दिखाई देता। मला, अपने बैरी कौन हैं ? वे हो ना जो धर्म और नीनि का मार्ग छोड़ पराये माल पर मन दौड़ाते हैं, जो पापी कौरवों की भाँति बहुत आदमी इकटे होकर अकेले अभिमन्यु की तरह रणधीर के प्राण हरने की चिंता कर रहे है।

(नेपथ्य में)—हे देश देशांतर के राजा महाराजों! ग्रागे बढ़ो, ग्रागे वढ़ो। दो दो पाँच चलकर रुक क्यों जाते हो १ धीरज से ग्रागे बढ़कर बेरी के दरवाजे की सकल (१) को खड़खड़ाग्रो! जब ग्राप को सोते सिंह की गुफा का दरवाजा देखने से इतना डर होता है तो वो गर्ज (२) कर श्रापके सामने श्रावेगा तब ग्रापका क्या हाल होगा १

रिपुद्मन—ग्रव तो वैरियों का हाल द्वमने ग्रपने कान से सुन लियां हिं जीत का ग्राघार सेना की गिनती के वदले मन की हदता पर ग्राधिक होता है श्रीर जिननी थोड़ी सेना से जीत हो उतना हो जस ग्राधिक फैलता है। देखो, ग्रव द्वम सब एक मन होकर ऐसा प्रण करों कि ग्राज के दिन मरना या मारना, ग्राज की लड़ाई में हार कर जीते रहने के बदले वैरी के हाथ से मरना हर तरह ग्रच्छा है। जब इस श्रारीर के पलभर ठैंग्ने का मरोसां नहीं तो इसके लिए ग्रपना धर्म क्यों छोड़ना चाहिये हैं ऐसा समय बारबार नहीं मिलता। श्रावीर ऐसे समय की बाट देखते हैं। बीरों को ग्रपनी बीरता जताने का ये सबसे ग्रच्छा मौका है। इस समय हाय मे तरबार लेकर ऐसी लड़ाई करो जिससे रुचिर की नदी वह जाय।

<sup>(</sup>१) साँकत (२) जब वह गरज।

जो मन खोलकर लड़ोगे तो जीत कुछ दूर नहीं है। हारोगे तो दास बन कर रहना पड़ेगा।

(नेपध्य में)—सब लोग खुशी से आगे बढ़ो। डरने का क्या काम हैं ? रणधीर इकल्ला है और अपने पास इतनी सेना है, जो हम सब इकटें होकर एक एक कंकर मारेगे तो उसको मार लेंगे।

रिपुदमन — हे बकवादी ! बेशर्म ! भूठे ! भूठा बढ़ावा देकर सेना का मन बढ़ाते तुमको लाज नहीं त्राती। जिस् समय रणघीर की विजली को सी तलवार तुम्हारी सेना पर पड़ेगी उस समय रखधीर का बल तुमको मालूम होगा । तुम्हारी क्या सामर्थ्य जो रराघीर की छाया पर भी हाथ चला सको । रणधीर मेरा मित्र है श्रौर उसने श्रपने प्राण फोंककर मेरे प्राण बचाये थे, फिर क्या मैं उसके लिए श्रपने प्राण न दूं ? प्रीति की कसौटी विपत्ति है ऋौर उपकारियों को बदला देने का ये समय ऋाया है। जो लोग प्रयोजन की प्रीति करते हैं, उनका जीतव धिकार है। उनका मुख देखने से पाप होता है। जो लोग भूठी प्रीति जताकर दूसरे को ठगते हैं, उनके मां बाप को कलक लगता है। मेरा राजपाट जाय तो मले ही जावे, परलोक बिगड़े तो भले ही बिगड़े ! मैं स्वर्ग नहीं नर्कवास करने में प्रसन्न हूँ, परंतु रखघीर का संग कभी न छोड़ूगा। जब तक मेरा सिर धड से श्रलग न होगा, जब तक मेरे शारीर की एक इड्डी साबूत रहेगी मै रणधीर का बाल बाँका न होने दूँगा। जब मैने मौत का डर छोड़ दिया तो मुम्मको किसका डर है ? जीत हार तो ईश्वर के हाथ रही पर मै तलवार हाथ में लेकर स्त्राज ऐसी लड़।ई किया चाहता हूँ जिससे सत्र भूमंडल रुडमुंडमय हो जाय।

(नेपथ्य में)—हे हे विकट सुमट वीर लोगों! जो त्रापने सब तरफ की नाकेबंदी कर ली है तो अब यहाँ आकर इस छिपे हुए सांप को विल से बाहर निकालने का उपाय करो। ये दुष्ट अपनी मौत के डर से छिप कर घरती पकड़ बैठा है।

रिप्दमन-रे रे पापी! नीच! भूठे पाखडियो! रणधीर की निंदा करने से तुम्हारी जीव (१) के टुकड़े नहीं होते ? होंगे जरूर होंगे। तुम्हारी मैंडक की सी टर टर उसके कान तक न पहुंचे इसी में तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो भला भूखे सांप के क्रोध में भरे पीछे दीन मेंडकों का कहाँ पता लगेगा ! रे अधिमेंथों, तुम किस नाक से अपनी वड़ाई करते हो ? कल रंगभूमि में हार होने से तुमको कुछ लाज नहीं स्राई स्रौर रात की हॅसी होने पर भी तुम्हारा मन ढीला न हुआ। सच है, चिकने घड़े पर पानी नहीं टैरता। तुम्हारे मन में चुमती हुई बातें न लगेंगी पर चुभते हुए त्राण लगेगे। मनुष्य की मौत त्र्याती है, जन उसके शरीर में वायु भड़क उठती है। इस कारण मै तुम्हारे वचनों का कुछ बुरा नहीं मानता परतु तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लाने का उपाय करता हूँ। जन तक मेरे शरीर मे स्वास वाकी रहेगा में ऋपने वैरियों को घोड़े की पीठ पर जम-कर कभी न बैठने हूगा। ( श्रपनी सेना की तरफ देखकर ) मेरे वहादुर लड़वैय्ये वीरो ! हुशियार हो ! ऋपनी तरवार म्यान से वाहर निकाल लो ! श्रौर परमेश्वर का नाम लेकर त्राज ऐसी वहादुरी करो जिससे अपना नाश हो जाय तो भी श्रपना नाम भूमंडल पर सदा श्रमर रहे।

धरहु धरहु चहुं श्रोर ते, करहु करहु वल वीर। लरहु लरहु यश कारलें, हरहु हरहु रिपु धीर॥

(सव मेना ने स्थान से तरवारें निकालकर ऊँचो उठा लीं और रिपु-दमन की कहन से अपनी प्रसन्नता जताकर तरवार चमकाते हुए रिपुदमन के संग नेपथ्य में चले गये।)

इति प्रथम गर्भीक ।

<sup>(</sup>१) जीम

## अथ द्वितीय गर्भाक

#### स्थान, रणधीर का महल।

( रणधीर पलंग पर सोता है )

जीवन—(रणधीर को जगाकर) उठो, महाराज! उठो, ये समय आप से च्रिती वीरों के सोने का नहीं है। आप क्या नींद से प्रीति करके मित्र को प्रीति भूलते हो? आप की इच्छा पूरी होने का समय आया। आप के लिए रिपुदमन सिंह ने अपने प्राण का दाव लगाया है, वैरियों की सेना सागर में इस समय आप का महल जहाज सा दिखाई देता है। आप अपने यश की रच्चा करने के लिए जल्दी उठो!

रण्धीर—(चौंककर उठ बैठा श्रीर जीवन की तरफ देखकर श्रवरज से) क्या कहा ? तैनें श्रभी रिपुदमन का नाम लेकर क्या कहा ? रिपुदमन से किसकी लड़ाई हो रही है ? किसने सिंह की डाढ़ से मांस निकालने का विचार किया ? कीन मेरे मन की दबीदबाई श्राग को भड़काने का उपाय करता है ? मेरा केसरिया बागा ला ?

जीवन—रिपुदमन की वीरता देख कर मैं तो चिकित हो गया! ग्राप के लिए वो वीर श्रपने मरने का डर छोड़कर जड़ता है। उसके हाथ से कितनेक राजा श्रीर सेनापित मारे गए। उसके वेग से बैरी की सेना काई सी फटती चली जाती है। पहाड़ से हाथियों पर उसकी तरवार विजली सी गिरती—

रणधीर—बस जीवन बस, तू अपनी बात को इसी जगह पूरी कर । मुक्तको इस समय इन बातों के सुनने का अवकाश नहीं है।

जीवन-तो क्या रिपुदमन के लिए श्रपने प्राण दोगे ?

रणधीर—प्राण तो पहले ही दे चुके श्रव इसमें नई वात क्या कहते हैं।

जीवन-भत्ता इससे श्राप के बंधू जनों का क्या होगा ?

रण्धीर—कुछ हो, सब लोग मतलब की प्रीति करते हैं। जिसका जिसमें जितना मतलब निकलता है उसकी उससे उतनी प्रीति होती है ग्रीर वो मतलब बहुधा द्रव्य सबंधी पाया जाता है। जैसे मीठे के लिए चेंटिये दौडती हैं तैसे रुपये के लिए मनुष्य फिरते हैं। रुपया संसारी मनुष्यों के नाच नचाने की एक कल है फिर ऐसी मतलब की प्रीति के वास्ते में मित्र की प्रीति कैसे भूल जाऊं। मेरे शस्त्र जल्दी ला। मित्र के दुःख दूर किये बिना मुक्तको एक एक पल बरस बरस की बराबर बीतता है।

जीवन—ग्राप सरीखे कुलवानों को तो ऐसा ही करना चाहिये, परतु में मारा गया । हाय ! मेरा क्या हाल होगा ?

रण्घीर—जीवन ! श्रो जीवन ! तू क्या कहता है, श्राज तुमको क्या हो गया ? मैं भरते मर जाऊँगा पर तेरा उपकार कभी नहीं भूलूगा।

सेवत सकल जन नाथ कों धन हेतु प्रीति वढ़ाय कै।
मालक निधन तो धन भए धन मिलन हित चित चाय कै॥
पे विकल सपत छीन आस विहीन निज पति पाय कै।
प्जत न तो सम धन्य को जन अविन तल मैं आयके॥

तेरे उपकार का वदला तो में इस समय कुछ नहीं दे सकता। परत मेरी प्रसन्नता के लिये तू मेरा मालमता ले।

जीवन—( श्रॉस् भर कर ) मेरे स्वामी! मेरे छत्र! मेरे मुकुट-मिण! श्राप ऐसा वचन मत कहो। श्राप के मुख से ये वचन श्रव्छा नहीं लगता। में क्या घन दौलत का भूखा हूँ १ में तो केवल श्राप के मन का भूखा हूँ। मेरी तो जन्म भर की कमाई श्राप हो, श्राप ही मेरे नमनों का प्रकाश हो, श्राप ही मेरे पूज्य हो, श्राप हो, श्राप हो, त्राप ही मेरे सर्वस्व हो । मै दुः खिया त्राप के वियोग में किसके सहारे त्रपने प्राण रक्लूंगा।

रणधोर—जीवन ! तू मुफे कृतघ्न मत समफ, मै कृतज्ञ हूं। मेरे हृदय में कोघ की आग दहकती है, मेरे मन में मित्र की प्रीति महकती है, मै बैरियों को तिनके बराबर जानता हूं। मै जगत के अपयश को मौत से बढ़ कर मानता हूं। ये लड़ाई का बाजा मेरे मन की उमग को चौगुना बढाता है। लड़ाई से विमुख होना हमारे कुल को कलंक लगाता है, तौ भी तेरे लिये, तेरी प्रसन्नना के लिये, तू कहे तो मैं इन सब बातों को पानी दूं! मै अपने प्राणों से इड़कर जस और जस से बढ़कर धर्म को समफता हूं तौ भी तेरे लिये मेरा धर्म जाय तो जावे, तेरी मर्जा बिना कभी कोई काम न करूँगा। जिस दिन मेरी छाया भी मेरा साथ छोड़कर अलग हो गई थी उस दिन तेंने अपनी जान फोंककर मेरा साथ दिया, तो क्या अब मैं तुक्तको उदास करके तेरी मर्जी बिना कोई काम करूँ ? जो मेरे रोकने में तेरी प्रसन्नता होय, जो इस दशा में मेरे जीने का तुक्को भरोसा होय, तो तू मन खोलकर कह दे, मै तेरा बचन कभी नहीं टालूगा।

जीवन—( श्रांसू पोछकर ) ना । मैं श्राप को रिपुदमन की सहायता करने से नहीं रोकता । मेरी चाहे जैसी दुर्दशा हो, मै बन में कंदमूल खाकर श्रपनी घटती के दिन पूरे करूगा, परंतु मुक्तसे नीच श्रादमी के लिये श्राप के निर्मल जस में धब्बा लगे सो श्रच्छा नहीं । मैं श्रभी जाकर श्राप के शस्त्र लाता हूं । (गया)

रणधीर—िकस उपाय से जीवन के उपकार का बदला दूं! मैंने उसको सब तरह ललचाया पर वो कुछ नहीं चाहता। जब से मेरी जन्मभूमि अथवा यों कहो कि माता की गोद छुड़ाई गई तब से ये जीवन मेरा जीवन है। मेरे पीछे न जाने इसका क्या हाल होगा। ओहो! मेरी इतनी आयु पवन की भात निकल गई! मुक्तको सबसे अधिक दुःख

श्रपने समय व्यर्थ जाने का है। पानी की पोल के समान समय में श्रवकाश भर रहा है परंतु सब लोग श्रालस्य कर श्रपना समय व्यर्थ खोते हैं। काम की बहुतायत नाम मात्र समफनी चाहिये, क्योंकि सब लोगों को उनके मामूली काम सिवाय कोई श्रावश्यक काम श्रा जाता है तब वो उसके लिये उतने ही काल में श्रवकाश निकाल लेते हैं जो ऐसा श्रवकाश हर बार उपयोग में श्राता रहे तो कितना लाभ हो! श्रव्छा, श्रव भी जीवन श्रावे जितने मैं पिता की चरण संनिधि में एक पत्र लिखता हूँ।

(नेपथ्य में)—हे हे रथी, महारथी, सेनापित, सेना के मुिखया लोग! बचाछो। रिपुटमन सिंह का रुड कोघित काल की तरह सब सेना का नाश किये डालता है। इसकी बाण वर्षा से छाप लोग छुत्र बनकर हमको बचाछो।

रण्घीर—( चोंक कर ) मेरे जीवन पर घिकार है! मेरी वीरता पर घिकार है! रिपुदमनसिंह तो मेरे पीछे भी मेरे लिए लड़ता है और में जीते जी ही उसकी सहायता से जी छिपाकर यहाँ वैठ रहा जो मेरे पापाण हृदय में कुछ भी प्रीति का ग्रंश होता तो ये दाइण वचन सुने पीछे वो कैसे स्थिर रहता! ग्रंव शास्त्रों के लिए ठैरना वृथा है। ग्रंव तो. रिपुदमन सिंह का धनुप उठाकर मैं भी उसी के पीछे जाऊँगा।

( जीवन का प्रवेश )

रण्घीर—( उसकी तरफ देखकर ) श्रव शस्त्रों से क्या है ? रिपुद्मन सिंह बीर लोक को गये ! मैं भी उसका घनुष उठाकर उसी के पीछे जाता हूँ। भाई जीवन ! त् श्रपने चित्त को किसी तरह उदास मत करना। श्रीर ये विनयपत्र पिता के चरण कमलों में पहुँचा देना। मुभकों देर होगी तो रिपुद्मन सिंह श्रागे निकल जायगा।

(चल दिया)

जीवन—( नेत्रों में जल भर कर रणधीर के पीछे जाते, जाते)
महाराज ! श्रापने अपने प्यारे मित्र रिपुदमन सिंह का साथ दिया, मुक्त
निराधार सेवक का नहीं।
(गया)

इति द्वितीय गर्भोक

## अथ तृतीय गर्भांक

#### स्थान, सूरत का राजमहल

( प्रेममोहिनो श्रौर चंपा बैठी हैं )

चंपा—( प्रेममोहिनी से हँसकर ) देखो भौरे की चंचलता से कमल के हृदय की सब केसर भड़ गई। ( प्रेममोहिनी ने लजाकर नेत्र नीचे कर लिये।)

चंपा—( मुस्कुराकर) क्यों सखी, मुक्तसे क्यों बुरा मानती हो ? में न भौरा हूं, न भौरे का ब्रादर करनेवाली मालती हूं !

मालती—( जल्दी से श्राकर ) मेरा नाम लेकर क्या कहा ? चंपा—कुछ नहीं राजकुमारी से एक बात थी।

मालती—( प्रेममोहिनो की तरफ देखकर ) राजकुमारी, श्राज का तुमने कुछ नया हाल भी सुना। कहते हैं कि श्राम की उस लहलही लता का मौर गिराने के लिये चारों तरफ से दल बादल उमके चले जाते हैं जिसपर बैठकर कोयल श्रपने मीठे सुरों से सबका मन प्रसन्न करती थी।

प्रेममोहिनी—( घबराकर ) क्यों ?

मालती—इन्द्र कोप के सिवाय इसका और क्या कारण होगा ? प्रेममोहिनी—क्यों सखी इसकी सोंधी सुगंध तो सबको प्यारी लगती है फिर इन्द्र ने इसपर क्यों कोप किया ? मालती- दोहा

"कहूँ कहूँ गुण के परस उपजत पीर शरीर। जैसे मीठी वोल के परत पींजरा कीर॥"

प्रेममोहिनी—होनी बलवान है। (उदास हो, धरती की तरफ देख) सखी! मन के सुख बिना तन के सब सुख बुथा हैं।

सूरत के महाराज—( जल्दी से आकर ) मोहिनी किस विचार में वैठी हो ? तुम्हारा मुख क्यों उदास हो गया ? हैं, तुम्हारी आँखों में आँसू का क्या काम ? रणधीर का वखेड़ा पड़ने से तो तुम उदास नहीं हो ?

प्रेममोहिनी—( खड़ी होकर दाहने हाथ से अपने सिर के पहले को जीचा सरकाती हुई धरती की तरफ देखकर ) पिता जी ! आप मेरे लिये कुछ चिंता न करें, मुक्तको राजा रंक सब बराबर हैं। इस कठिन समय में सब राजा राजी खुशी अपने घर जाय, ऐसा उपाय करो जिसमें आपकी बान रहे। आप बड़े हो और बड़ों को बहुत च्रमा करनी चाहिये। देखो, पहाड़ जितना ऊँचा होता है उतनी ही वर्षा उसको अधिक सहनी पड़ती है।

सूरत के महाराज—जिसने मेरी ब्राज्ञा न मानी, जिसने मेरी राज-सभा में वखेडा फैलाया, जिसके कारण मुक्तको सबके ब्रागे नीचा देखना पड़ा, क्या में उसको दंड न दूं? क्या में सोने के सुहावने दाने को काले मुँह की चिर्मिठी के साथ तोल दूं?

प्रेममोहिनी—मेरी राह में तो बाप दादों के नाम से वड़ाई पानेवालों के बदले अपनी मिहनत और बुद्धि से इजत पैदा करनेवाले हजार दर्जे अच्छे हैं! जो लोग बाप दादों के नाम से वड़ाई पाते हैं उनके बड़े भी कभी न कभी गरीबों से बड़े आदमी हुए होंगे। परंतु मैं इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहती। मेरी तो यही कहन है कि मेरे लिए आपका बचन मूटा न हो, आपको किसी तरह का दुःख न उठाना पड़े, मेरे भाग

में श्रंपना बैरी लिखा है पर मैं उसी को प्राणनाथ समर्भूगी। मेरे लिये श्राप श्रंपनी प्रजा का नाश मत करो, सिंह से बन श्रीर बन से सिंह की रहा होती है। देखों, महाराज रामचंद्र ने प्रजा के प्यार से निर्दोष जानकी जी का परित्याग कर दिया।

सूरतपति—बेटी! तैंने क्या कहा ? फिर समभाकर कह। क्या तू रंग में भंग पड़ने से उदास हो कर ऐसे बचन कहती है ?

प्रेममोहिनी—हाँ महाराज ! इन वीरों की चढ़ाई मेरे जीव पर है। सूरत में परदेसियों की सिरोही (तरवार) अञ्छी नहीं लगती। आप इस लड़ाई को जल्दी रोकिये। इकल्ले मनुष्य की कुछ गिनती है जिसपर बड़े बड़े राजा अपनी सेना साज कर चढ़ाई करें! सब लोग कहेंगे कि एक निरपराधी सूरवीर सूरत के महाराज से नहीं जीता गया तब सूरत के महाराज ने अपनी बेटी और राज का लालच देकर परदेसियों से वो काटा निकलवाया, ये बात आपके नाम को घब्बा लगानेवाली है। आप जल्दी जाकर इस बखेड़े को दूर करो नहीं तो सदा के लिये ये कलंक का टीका आपके सिर पर लगा रहेगा।

सूरत के महाराज—(मन में) इस समय मेरा क्या हाल है ! में सोता हूँ कि जागता हूं ! किसी ने मुफ्ते ये बातें कही सुनी या यों ही मैंने अपने मन से बना ली । निस्संदेह ये बातें मेरे गले उतरती हैं, परंतु मैं अपना बचन कैसे फेरूं !

प्रेममोहिनी—में आपका सारा विचार श्रन्छी तरह सब सममती हूँ। श्रुपनी पुरानी रीति पलटने में सब फिस्तकते हैं। वो रीति ब्रुरी होय तो भी उसके छोड़ने में आनाकानी करते हैं, परंतु आपको ये मुनासिब नही। जब क्रोध का कारण नही रहा तो क्रोध क्यों बाकी रहे श्रीप क्या ब्रुरी बात को जान बूसकर छोड़ने में लजाते हो शमाये तक पानी पहुँचने पीछे तैरने का कुछ उपाय नही रहता। मैं आप से स्पष्ट कहती हूं कि आप अपनी जिह छोड़ दो; न छोड़ोगे तो पीछे से आप को बहुत पछताना पहेगा।

सूरत के महाराज—वेटी ! तेरा वचन मेरे मन पर श्रसर करता है, परंतु, मेरा वचन श्राज तक खाली नहीं गया ।

प्रेममोहिनी—महाराज! श्रापने उस दिन भाई (रिपुदमन) से ये वचन कहा था कि "वेटा! राजपाकर कभी श्रामिमान न करना। राजा कुछ ईश्वर नहीं, देवता नहीं वो सब प्रजा की तरफ से एक श्राधिकारी मात्र है। उसको प्रजा की रचा श्रीर भलाई के लिये प्रजा से धरती की उपज का छुटा हिस्सा मिलता है। उसको देश की रचा श्रीर प्रजा की भलाई के लिये सब तरह का श्राधिकार है, परंतु उसको प्रजापर किसी तरह की श्रानीति करना श्राध्या प्रजा के द्यये को श्रापने ऐश श्राराम के कामों में खर्च करना उचित नहीं। जो राजा श्रापने स्वार्थ श्राध्या पच्चपात से प्रजा को दुःख देता है उसका कभी भला नहीं होता।" ये बचन श्रापने श्रापने मुख से कहे थे। फिर इस समय श्रव का बचन निभावेंगे तो ये बचन कैसे निभेंगे? धवराहट, जल्दी श्राथवा कोघ से बिना बिचारे कोई बात मुख से निकल जाय तो उसके तत्काल सुधारने में इतना दोष नहीं गिना जाता जितना जान बूक्तकर धर्म छोड़ श्राधम करने में होता है।

स्रतपित—ग्रन्छा वेटी, ग्रन्छा, मै तेरा वचन मानकर यहाँ से जाता हूं परंतु इस समय मेरी सुव बुध ठिकाने नहीं है। (गया)

प्रेममोहिनी—सखी! जब तक कोई बात निश्चय नहीं होती उस समय तक मुक्तको तो दुःख है क्योंकि जब कोई बात निश्चय हो जायगी तब तो में इस लोक या परलोक में स्वामी के चरण समीप जाकर तत्काल सुखी हो जाऊँगी।

इति तृतीय गर्भोक ।

## अथ चतुर्थ गर्भाक

## स्थान, रखधीर का महल

( सुखबासीलाल श्रीर नाथूराम सूती गलीचे पर बैठे हैं )

नाथूराम — क्यूँ जी या लड़ाई किएतरै हुई ? काल तो इएरी वात भी नहीं छी ! (१)

मुख्यासीलाल—सेठजी ! क्या पूछते हो ? एक मछली सारे दर्या को गंदा कर डालती है, एक गुनहगार के बैठने से किश्ती दर्या बुर्द हो जाती है, स्नातिश की एक चिद्धारी रुई के स्नांवारे कसीर को खाक कर डालती है; स्नलाहाजुलक्रयास एक चुगलखोर बड़ी से बड़ी रियासत तबाह करने के वास्ते काफी है। (२)

नाथूराम—कांई फ़रमाई ? मैं तो क्यूंबी कोने समभयो। (३)
सुखबासीलाल—समभने समभाने का वक्त नहीं रहा, खामोशी वहर

हाल बेहतर है।

नाथुराम-न्यूं तो फ़रमाणी चाहिये ? (४)

<sup>(</sup>१) क्यों जी ये लड़ाई किस तरह हुई! कल तो इसकी चर्चा भी नथी।

<sup>(</sup>२) सेठ जी ! क्या पूछते हो ? एक मच्छी सारे जल को विगाइती है, एक पापी के बैठने से नाव डूब जाती है, त्राग की चिंगारी रुई के बड़े देर को राख कर डालती है, इसी तरह एक चुगलखोर वड़ी से वड़ी रियासत को विगाड़ने के लिये बहुत है ।

<sup>(</sup>३) क्या कहा ? मै तो कुछ भी न समभा।

<sup>(</sup>४) कुछ तो कहना चाहिये ?

मुखनासीलाल—जिस रियासत में नक्काल मुसाहित हों, खिदमतगार मशीर हों, उस रियासत में वजुज वर्नादी और क्या अखीर होगा? (१) नथ्राम—आदमी परखना मैं तो रखधीरसिंह जी री भारी सोभा मुखी छै। (२)

सुखवासीलाल—खाक, जो इनको आदमी की ही शनाखत होती तो नुख्स क्या था १ हर शख्श का दिल किसी न किसी कार की तरफ रुजू होता है। अगर उसकी तिवयत के मुआफिक उससे काम लिया जाय तो निहायत उमदा कारवाई जहूर में आवे। इन्तजामें मुल्की का ये एक जुज है, मगर हर किसी को आदमी की शनाख्त नहीं होती! रणधीरसिह आदमी की कदर क्या जाने १ कोहिस्तान की सरसव्जी दूर से यक्सा नजर आती है लेकिन कोई उसके करीव जाकर देखे तो उसका नशेवो फराज मालूम हो। आप की क्या १ घड़ी दो घड़ी के वास्ते आए अपना काम करके चले गए। देखो, इनके दिमाग में जवानी की वू समा रही है। इनका मिजाज निहायत शक्की है, ये सबको वेवफा समस्तते है, इनकी कल तो जुगलखोरों के हात है। (३)

<sup>(</sup>१) जिस रियासत में भाड़ मुसाइव हों, खिदमतगार सलाह देनेवाले हों उस रियासत में सिवाय सत्यानाश के क्या परिणाम होगा ?

<sup>(</sup>२) श्रादमी परखने में तो रणधीरसिंह की वड़ी वड़ाई सुनी है।

<sup>(</sup>३) धृल, जो इनको मनुष्य की ही पहचान होती तो कसर क्या थी? इर मनुष्य के मन का लगाव किसी न किसी काम की तरफ होता है जो उसके मनमूजब काम उससे लिया जाय तो काम बहुत अच्छा चले, देश के प्रबंध का ये भाग है, परतु सबको मनुष्य की पहचान नहीं होती। रण्धीरसिंह मनुष्य की परख क्या जाने? पर्वत की हरियाली दूर से एक सी दिखाई देती है पर कोई पास जा कर देखे तो उसका ऊंच नीच मालूम हो। आप की क्या? बड़ी दो बड़ी के वास्ते आए अपना काम

नाथूराम--श्रापने इशी काई बात देखी ! (१)

मुखबासीलाल—देखी क्या आजमाई। परसों शक्को फितनेपर्दाज के फरेज में आकर हजरत ने मुक्तसे चक्कर लाए थे! मगर मै मला कब दाव में आने वाला हूँ, मैंने ऐसा जवाब दिया कि हजरत अपना सा मुंह लेकर खामोश रह गये। (२)

नाथ्राम—त्रापरी बात तो त्रापरे साथ रही, पण मैं रणधीरसिंहजीरी इसी नहीं जाणी छी ? (३)

सुखवासीलाल—अपने अपने दिल में सब दानिशमंद होते हैं, मगर गैर तारीफ करें जब अकलमंदी समभी जाय। देखो दुश्मन की लाइंतहा फौज के मुकाबिल एक इन्सान जईफ़ल बुनियांन का ताकत आजमाई करना किस जी शऊर को पसंद आयगा! (४) (चौबे जी का प्रवेश।)

करके चले गए। देखो, इनके सिर में जवानी की बास बस रही है। इनका सुभाव बड़ा बहमी है, ये सबको निर्मोही समस्तते हैं, इनकी कल तो चुगलखोरों के हाथ है।

- (१) श्रापने ऐसी क्या बात देखी ?
- (२) देखी क्या अजमाई। परसों रात को किसी बखेडिये के दाव में आकर महात्मा ने मुक्तसे चक्कर लाए थे! परंतु मै भला कब दाव में आनेवाला हूँ। मैंने ऐसा जवाब दिया कि वो आप अपना सा मुंह लेकर चुप रह गये।
- (३) त्राप की बात तो क्राप के साथ रही परंतु मैने रणधीरसिंह की ऐसी नहीं जानी थी।
- (४) अपने श्रपने मन में सब चतुर होते हैं परंतु दूसरे वड़ाई करें जब चतुराई समभी जाय। देखों बैरी की अगिएत सेना के आगे एक तुन्छ मनुष्य का बल करना किस बुद्धिमान को अन्छा लगेगा!

चौवे जी—ग्राज सबेरे काऊ भले भागमान को मोंडो देख के उठेहे जो भोर ही लछमी ते भेट भई। (जेव से नौरत की जोड़ी निकालकर) भय्या जी (रणधीरसिंह) की सटा जय वनी रहे। हमारे लिये तो ए दूसरो राजा करन है। ग्राहा! जाको देख के हमारे वर के कैसे राजी होयगे! (१)

सुखवासीलाल—क्या ये नौरतन हमारे आकाय नामदार ने आप की इनायत किया ? (२)

चीवे जी—हां भय्या ! आज में वगीची से कागात्रासी ( भंग ) छान के आवे हो तब वे मोको पौरी में मिले । भुजवंघ की जोरी दीनी और कहवे लगे कि "कही सुनी छिमा करियो।" (३)

सुखवासीलाल—(मन में) इन वातों से खुद उनके दिल की मायूसी जाहिर होती है। वस, अब माल खुद बुद करने की कोई तदबीर करनी चाहिये (४)

नाथ्राम—( मन मं ) रणधीरसिंह जी उठासै पाछा नहीं वाह्वढ्या

<sup>(</sup>१) ब्राज सवेरे किसी ब्रच्छे भाग्यवान का मुख देखकर उठे थे जो सवेरे ही लद्मी से मिलाप हुआ। (जेव से नौरत की जोड़ी निकालकर) भैया जी (रणधीरसिंह) की सदा जय बनी रहे। हमारे लिए तो ये दूसरा राजा कर्ण है। ब्राहा, इस नौरत को देखकर हमारे घर के कैसे राजी होगे!

<sup>(</sup>२) क्या ये नौरत हमारे मालिक ने ग्राप को दिया ?

<sup>(</sup>३) हां भाई! ग्राज सबरे में बगीचे से प्रातःकाल की (भंग) छानकर ग्राता या तब वे मुक्तको पौली में मिले। ये भुजब्ध की जोड़ी दी ग्रीर कहने लगे कि "कहा सुना चमा करना।"

<sup>(</sup>४) (मन में) इन वातों से खास उनके मन की उदासी जानी जानी है। वस, ग्रव माल चंपत करने का कोई उपाय करना चाहिये।

तो शगरी धरोड़ म्हानें पचसी जो या घरोड़ म्हानें पचजाय तो बालाजीरें सोनारो छत्तर चढ़ाऊं। (१) (जीवन का प्रवेश)

जीवन—हे निर्दर्श विधाता ! तेरी यहो इच्छा थी । जैसे सूर्य दिनभर श्रपना प्रकाश करके सांभ को श्रस्त हो जाता है तैसे श्राज—(नेन्नों में जलभर, मुंह पुल्का चुप हो गया।)

चौबे जी—भय्या ! तू इतनो उदास क्यों होत है ? जब तांई हमारे माथे पै हमारी छत्र रहेगी तब तांई हमको काहू को डर नांहिने । (२) जीवन—भाई ! मुक्तको उसी का संदेह है ।

सुखनासीलाल—(मन में) अब माल तीर करने का वक्त आया।
(प्रकट) क्या दर हक्षीक़त इस वाके जां काह का वक्त इस हुआ हु इस खबर बहरात असर के सुनने से दिल पारह, पारह हुआ जाता है!
मगर ये वक्त दिल मजबूत रखने का है। ऐसा न हो कि हम दर्याय गम में गोसेज़न रहें जब तक दुश्मन जान की तरह माल पर हाथ साफ करे।
इस वक्त माल की हिफ़ाज़त मुकद्दम है और जब तक वो माल इस मकान से अलहदा न किया जाय उसके महफूज़ रहने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। (३)

<sup>(</sup>१) (मन में) रणधीरसिंह वहां से न फिरे तो सब धरोहड़ हमकी पचेगी। जो ये धरोहड़ हमको पच जाय तो बाला जी को सोने का छत्र चढ़ाऊं।

<sup>(</sup>२) भाई तू इतना उदास क्यों होता है, जब तक हमारे सिरपर हमारा छत्र रहेगा तब तक हमको किसी का डर नहीं।

<sup>(</sup>३) (मन में) अब माल उड़ाने का समय आया। (प्रकट) क्या निश्चय ये प्राणहारी प्रसंग हुआ ? इस बावले बनानेवाली खबर के सुनने से मन के दुकड़े २ हुए जाते हैं। पर ये समय मन दृढ़ रखने का है। ऐसा न हो कि हम शोक सागर में हूवे रहें जब तक वैरी

जीवन—ग्रव इस माल की रखवाली करके क्या करेंगे ? जब इसका भोगनेवाला कोई न रहा तो इसका होना न होना बराबर है। भला, जिन शस्त्रों को रणधीरसिंह बाँघते थे ग्रव उन शस्त्रों का बाँघनेवाला कोई दिखाई देता है ? इसी तरह जिन लोगों ने रणधीरसिंह की सेवा की, उनसे कभी दूसरे की नौकरी हो सकती है ? हम 'लोग वन में रहकर ग्रपनी उमर प्री कर देंगे पर रणधीरसिंह के सेवक होकर दूसरे की भूटन कभी न खायंगे।

मुखनासीलाल—(मन में) ध्रगर इस ने अपने कौल की ताईद की तो वेशक ये कुल माल मेरे कब्जे तसर्ह में आयगा। अब्छा, अब में इसको जिद पर चढ़ाने की तद्वीर करूं क्योंकि गुल जाए होने से समर और समर जाए होने से तुखम हासिल होता है। (प्रकट) बस, आप ज्यादे चवं जवानी न करे, में आपके कौल फैल से बखूबी वाकिफ हूं। आप अपनी वफादारी वो जॉनिसारी जाहिर करने के वास्ते ये चाल डालते है, मगर महज फजूल। वगैर आग राख से मोम कभी नहीं पिगलता। (१)

जीवन — भाई ! मैं कारगुजारी नहीं दिखाता। उनकी कृपा के आगे

जान की तरह माल पर हाथ बढ़ावे। इस समय माल की रच्चा करना मुख्य काम है, श्रीर जब तक वो माल इस मकान से श्रलग न किया जाय उसके बचने की कोई सूरत नजर नहीं श्राती।

(१) (मन में) जो इसने अपने बचन को निभाया तो ये सब माल मेरे अधिकार और वर्ताव में आवेगा। अच्छा, अब में इसको जिद पर चढाने का उपाय करूँ, क्योंकि फूल के नष्ट होने से फल और फूल के विनाश से बीज प्राप्त होता है। (प्रकट) बस, आप ज्यादा बातें न बनावे, में आपकी जवान और कर्तवारी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप (उनके) अपनी प्रीत और जिवारी जताने के लिये ये चाल डालते हैं, परंतु ब्या। वे आग राख से मोम कभी नहीं पिगलता।

मेरी सेवा किस गिनती में है। मै सी जन्म तक मुफ्त में उनकी सेवा करूँ तो भी वरावर नहीं हो सकता। तुम्हारो वातों का मतलव में ब्रच्छी तरह-समभता हूँ। देखो, रणधीरसिंह अपने सब नौकरों पर एक सी द्या रखते थे पर तुम उनकी दया को अपनी कारगुजारी का फल समभते हो। इस कारण तुम्हारे मन में उपकार का उभास नहीं होता श्रीर में अपनी जीविका को केवल उनकी कृपा का फल समभता हूं। इस कारण लाज से मेरी आँख नीची हुई जाती है। बस, इतना ही तुम्हारे मेरे सुभाव में अंतर है।

सुखनासीलाल — अञ्छा, मै नेवफा, अहसान फरामोश सही तुम तो बड़े वफादार हो। देखें इस वफादारी और खैरखनाही के जज्वे में आकर आज क्या नहादुरी करोगे[१(१)

जीवन—ग्रव में क्या बहादुरी करूँगा! डोर कटते ही पतंग तो कट चुका, उसके ढाँच को कहीं लिये फिरो, जब तक घटती के दिन पूरे न होंगे इसका यही हाल रहेगा।

सुखवासी लाल — तुम तो श्रभी दुनियाँ को तर्क करते थे ? "तर्कें दुनियां शहवतस्तो हिवस् । पारसाई न तर्के जामेश्रोवस ।" (२)

जीवन—में स्रभी संसार को छोड़ता हूँ। रणधीरसिह बिना मुक्तकों ये मकान डरावना लगता है। परंतु तुम कभी खोटा लालच न करना। स्रच्छे लोग महनत स्रोर धर्म की कमाई पर दृष्टि रखते हैं, स्रोर जिनकों मुफ्त के माल खाने की बान पड़ जाती है वे किसी काम के नहीं रहते,

<sup>(</sup>१) अच्छा, मैं निर्मोही और कृतध्न सही। तुम तो वहें प्रीति-मान हो, देखें इस प्रीति और शुभचिंतकता के आधीन होकर आज क्या बहादुरी करोगे ?

<sup>(</sup>२) तुम तो अभी संसार को छोड़ते थे १ संसार का छोड़ना काम श्रीर लालच छोड़ने से है । वैराग्य वस्त्र के छोड़ने से नहीं । श्रीर वस ।

उनको सब निर्लंज बताते हैं, उनसे देश का वड़ा श्रहित होता है। मैंने महाभारत में महात्मा विदुर का ये वचन सुना था कि 'पापी (मनुष्य) पहले फलते फूलते हैं परंतु पीछे जड़ मूल से नाश हो जाते हैं।" रण्धिरिसंह तपस्वी था। उसका माल कच्चे पारे की तरह तुमको कभी नहीं पचेगा।

नाथूराम—(मन में ) म्हे कांई चोरी करवा गया छा; म्हेतो हात का दिया लिया छै म्हानें क्यू नहीं पचसी ? (१)

सुखनासीलाल—(मन में) रेशम की कीमत के रूपे मुलायम नहीं होते। इत्म ग्रोर दोलत जहाँ से मिले हासिल करनी चाहिये। जिस शख्स को ग्रपनी ग्रकल के जोर से सच फूँठ की तमीज नहीं होती वो ग्रव्वल हर किस्म की वातों में शक व शुनह रखता है। मगर जन उसकी किसी की तरफ से एतकाद ग्रा जाता है तो वो उसके कलाम को कला-मुलाह समभता है, उसकी खिदमत को खुदा की हनादत जानता है, उनके वास्ते हतेली पर जान लिये फिरता है, मगर ये बात हमारे वास्ते मुफीद है, क्योंकि इसकी ग्रलहदगी से हमको किसी तरह का खोफ वाकी न रहेगा। ग्रव्छा, ग्रन माल खुद बुद करने की तदनीर करे। (प्रकट) जिस कमरतवे, पुस्तिहम्मत (ग्रादमी) को किसी तरह के काम करने का हौसला नहीं होता वह हमेशे इसी किस्म की वाहियात बातें बना-कर काम से जी छिपाया करता है मगर हम ऐसे नादान नहीं जो इस नाग्राकवतग्रंदेश की नातों में ग्राकर ग्रपना फर्ज भूल जाँय। (२)

<sup>(</sup>१) (मन में) इम क्या चोरी करने गए थे, इमने तो हाथ के दिये लिए हैं, इमको क्यों न पचेंगे।

<sup>(</sup>२) (मन में) रेशम की कीमत के रुपये नरम नहीं होते। विद्या ग्रीर घन जहाँ से मिले, प्राप्त करना चाहिये। जिस मनुष्य की श्रपनी बुद्धि के बल से सच भूठ की परख नहीं होती वी पहले हर तरह

नाथ्राम—ईश्याई बखत में तो श्रादमीरी तोल पड़ें। (१)
सुखबासीलाल—(मन में) श्रव इस दौलते बेश्रंदाज को ऐसी
हिकमत से गायव करना चाहिये जिसमें पीछे कुछ सुराग न लग सके।
(प्रकट) हमारा काबू लगेगा जहाँ तक हम इस माल के श्रवहदा करने
की जरूर कोशिश करेंगे मगर इस बात में पूरे कामयाव न हुए तो बाकी
कुल श्रसवाव को बत्ती दिखा देंगे। इल्ला श्रपने श्राकाय नामदर का माल
दुश्मन के तहतः तसर्हफ में कभी नहीं जाने देंगे। (२)

को बातों में संशय श्रीर संदेह रखता है परंतु जब उसको किसी की तरफ से भरोसा श्रा जाता है तो वो उसके बचन को ईश्वर का बचन समभता है। उसकी चाकरी को परमेश्वर की सेवा जानता है; उसकी दया को ईश्वर की कृपा गिनता है। इसी तरह इस निर्बुद्ध खिद्मतगार का हाल देखने में श्राया। इस मूर्ख के मन में रणधीरसिंह का विश्वास बैठ गया। इस कारण ये उनको ईश्वर से श्रधिक समभता है, उनके लिए श्रपनी जान हतेली पर लिए फिरता है परंतु ये बात हमारे फायदे की है। क्योंकि उसके श्रवग होने से हमको किसी तरह का डर न रहेगा। श्रव्झा, श्रव इस माल के पचाने का उपाय करें। (प्रकट) जिस मंदमाग, वे हिम्मत (मनुष्य) को किसी तरह के काम करने की हिम्मत नहीं होती वो सदा इसी तरह की योथी बात बनाकर काम से जी छिपाया करता है परंतु हम ऐसे बावले नहीं जो इस मूर्ख की बातों में श्राकर श्रपने जुम्मे का काम भूल जांय।

(१) ऐसे ही समय में तो आदमी का हाल मालूम होता है।

(२) (मन में) अन इस असंख्य द्रव्य को ऐसी हिकमत से उड़ाना चाहिए जिसमें पीछे कुछ पता न लग सके। (अकट) हमारा बस चलेगा जब तक हम इस माल के अलग करने का अवश्य उपाय करेंगे परंतु ये उपाय पार न पड़ा तो बाकी सब असवाव में आग लगा देंगे पर अपने माखिक का माल बैरी के अधिकार में कभी न जाने देंगे।

चौवे जी—भय्या ! जो आग लगाओ तो पहले मोको अपनो कूंडी सोंटा उठाय लैवे दीजो ।

नाथूराम—यो बखत इग तरै गुमाबारी नहीं छै, ढोलिकयाँ सारा काम विगड़ जासी। (१)

मुखवासीलाल—ग्रन्छा, हम ग्रभी इसकी तदवीर करते हैं लेकिन ग्राप इस तरह खोफनाक जगह से ग्रपने दौलतखाने को तशरीफ ले जाँए।(२)

नाथ्राम—ठीक छै, हूं तो जाऊँ छूं। (३)

चौवे जी-भय्या ! मोहूँ को संग लेत चिलयो !(४) (सब गये)

इति चतुर्थं गर्भाक

चौया अंक समात।

<sup>(</sup>१) ये समय इस तरह खोने का नहीं है, देर करने से अब काम

<sup>(</sup>२) अच्छा, इम अभी इसका उपाय करते हैं परंतु आप इस भयानक जगह से अपने मकान को पवारें।

<sup>(</sup>३) टीक है, मै तो जाता हूं।

<sup>(</sup>४) भाई मुमको भी साथ लेते चलना।

## अथ पंचम अंक प्रारंभ

## अथ प्रथम गर्भाक

## स्थान, राजमहल श्रोर उसके पास मैदान।

( प्रेममोहिनो मालती समेत राजमहल में बैठी है।)

प्रेममोहिनी—सखी! इस भयंकर लड़ाई का क्या परिणाम होगा ? पिता इसको बंद करने गये हैं परंतु अब तक भूमि में बिजली की तरह तरवारों की भलक बारंबार दिखाई देती हैं। मै अबला, इस समय प्यारे प्राणनाथ की सहायता का क्या उपाय करूं ? ईश्वर ने मुभको पुरुष क्यों न बनाया ? जो मैं पुरुष होती तो आज प्राण्यति के साथ जाकर अपना जन्म सफल करती।

मालती—रणधीरसिंह की बीरता में किसी तरह का सदेह नही, पर वैरियों का विस्तार देख मेरी छाती घड़कती है।

प्रेममोहिनी—सखी! रणधीरसिंह मेरे सर्वस्व हैं, चंद्रमा श्रीर चांदनी की तरह में श्रपना प्राण उनके श्राधीन समभती हूँ परंतु रण से बिमुख होकर प्राण प्यारे फूलों की सेज पर सोवें तो उसके बदले रण में बैरी के हाथ उनका शरशय्या पर सोना मुभको श्रच्छा लगता है; मै तत्काल तन तज कर प्यारे प्राणपित की चरण सेवा में चली जाऊँगी।

्मालती—राजनंदिनी ! कभी ऐसा सदेह मत करो, रणधीरसिंह का रण बिमुख होना किसी तरह संभव नहीं। उनका वल उम श्रपने नेत्रों से श्रच्छी तरह देख चुकी हो। नदी की प्रवाह की भाति सारे भूमंडल में उनके बल का बेग रोकनेवाला उमको कौन दिखाई देता है ? प्रेममोहिनी—सखी! ये तो मैं भी समभती हूँ, पर श्रत्यंत प्रीति के कारण मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता। जब से मेरे नयनों ने उनका रूपरस पीया, मुभको उनको माधुरी मृर्ति के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता।

मालती—( मन में ) प्रेममोहिनी की प्रेम कली खिल कर पुष्प के आकार हो गई, अब इसकी सुगंधि का छिपना बहुत कठिन है। ( प्रकट ) राजकुमारी! चेत करो, अंदाज सिरकी सब बातें अञ्छी नहीं लगती।

प्रेममोहिनी—सखी ! दूसरों के उपदेश करने को बहुत लोग चतुर होते हैं परंतु श्रपने ऊपर बीते जब मालूम हो ।

मालती—स्त्री का भूषण लाज है।

प्रेममोहिनी—जो ये लाज महाराजकुमार की प्रीति रोकनेवाली होय तो इसको भूपण नहीं दूषण कहना चाहिये, स्त्री का भूषण तो पति है।

#### ( भरोखे में चंपा का प्रवेश )

चंपा—जैसे कमल वन को रूंथकर मतवाला हाथी आता हो, तैसे रणघीरसिंह इस समय रणभूमि से इस तरफ चले आते हैं! कोघ के कारण उनका मुख प्रातःकाल के सूर्य की तरह लाल हो रहा है, उनके नेत्रों से व्यालामुखी पर्वत की तरह भल निकलती है। उनके तेज की चमक से इस समय उनकी तरफ दृष्टि बांधकर नहीं देखा जाता।

(रणधीर का राजमहल के नीचे, मैदान में प्रवेश)

प्रेममोहिनी—(रणधीर को देख कर) रणधीरसिंह के मनोहर मुख कमल पर रुधिर के छींटे और पसीने की बूँद मोती के समान बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं! और टेढ़े टेढ़े वालों की बूँ घरवाली जुल्फों पर रज पड़ने से ऐसा रूप हो गया है मानो काले भौंरे कोमल कमल का रस पीने के लिए चारों तरफ से उमड़े चले आते हैं। रण्धीर—( प्रेममोहिनो की तरफ देख कर, मन में ) जिस बात के लिए मैं यहाँ आया था वो बात हो गई, अब मैं सब तरह सुखी होकर संसार छोड़ें गा। ( प्रेममोहिनो से आँख मिला, निरास हो, धीर स्वर से, प्रकट) आनंद की रात के साथ दीपक का तेल पूरा हो गया, इस कारण अब ये (दीपक) बुभता है; पर अंधेरे को जड़ मूल से मिटाकर बुभता है। इसके लिए पतंग कुछ चिंता न करे। उसको इससे अच्छे, अच्छे दीपक संसार में मिलेंगे। (मूर्छित होकर गिर पड़ा) (सिखयों समेत प्रेममोहिनी गुलाबपास लेकर जल्दी से रण्धीर के निकट आती है)

प्रेममोहिनी—(रणधीर का सिर गोद में ले, उसके मुख पर गुलाब छिड़क, मालती से) सखी ये जहाज क्या बड़ी बड़ी आंधियों से बच कर किनारे पर आए पीछे डूब जायगा!

मालती—राजकुमार के लिए बैरी के बाणों से तुम्हारे नेत्र श्रिधक पैने निकले। देखो, तुमसे श्रॉंख मिलते ही राजकुमार का रुघिर जोश खाकर रोम रोम में भलक श्राया, देह की सुघ बुघ जाती रही।

प्रेममोहिनी—सखी! तेंने राजकुमार के बचन भी सुने, तलवार का घाव श्रौषिष से भर जाता है पर बचन का घाव किसी तरह नहीं मिटता। क्या संसार में ऐसे भी लोग हैं जो एक से प्रीति करके दूसरे की इच्छा रक्खें? सुख के साथी बन, दुख में श्रलग हो जायं? क्या पंखहीन पतंग दूसरे दीपकं के पास जा सकता है? श्रथवा मिण बिना सर्प श्रौर जल बिना मीन के जीने की श्रास है? (श्राँसू डाले)

रण्धीर—( सचेत हो, प्रेममोहिनी को तरफ देख, धीरी आवाज से ) जब एक फूल बच्च से फड़ गया तो फिर हजार उपाय किये बच्च में फूल नहीं लगता । उसके वास्ते भौरे का सोच करना ब्रथा है। भौरे को चाहिए कि उनकी प्रीति छोड़ कर श्रीर फूल का रस लें। ( कुछ नेत्र बंद होते हैं)

प्रेममोहिनी—( श्राँस पोंछकर, गद्गद स्वर से ) हा प्राणनाथ! मेरे कल्पते हृदय को ऐसे ऐसे बचन कहकर क्यों अचेत करते हो! प्राण गये पीछे शून्य शरीर से क्या हो सकेगा? क्या शब्द से अर्थ जुदा है, जो आप मुक्तको अपनी देह से अलग समक्तकर ऐसे बचन कहते हो! क्या आप के विना ये देह पल भर ठैर सकती है? आप नहीं, तो इस देह पर कुछ वीते, चाहे इसका एक एक रोम सांप वनकर डसे, चाहे आकाश से विजली गिरकर इसको भस्म कर डाले। नदी का समुद्र से मिलाप हुए पीछे कभी वियोग नहीं होता।

्याधीर—(थोड़े से नेत्र खोलकर, टूटती सी बाणी से) प्यारी मुभको तुम्हारी सची प्रीति देखकर वड़ा संतोष हुत्रा। संसार में अब तक पतित्रता (स्त्री) हैं! अच्छा, तुम प्रसन्न रहो; यह हंस तो अब जग जंजाल से निकलकर मानसरोवर को (हरिचरणों में) जाता है। (नेत्र वंद हो गए)

प्रेममोहिनी—( श्रांखों में श्रांसू भरकर ) प्यारे रणधीर । तुम्हारा ये क्या हाल हुश्रा ! तुम्हारा मनोहर मुख गुलाब के फूल की तरह पल भर में कैसे कुम्हला गया ! हा ! चंद्रमा की पूरी कला हुए बिना राहु उसकी कैसे प्रसने लगा ! बिना बादल ये बिजली कहाँ से टूट पड़ी ! हे जीवते श्वर ; इस श्रवला श्रनाथ की श्रोर एक बार श्राँख उठा कर तो देखों ! हाय ! घरती फट जाय तो मैं उसमें समा जाऊं !

> हा! मम प्राण महीप सुत कहां रहे मुख मोर। वांह गहे की लाज तज चले प्रेम तृण तोर॥

हे प्राग्णेश्वर ! त्राप की यह दशा देख मेरा कलेजा फटता है। हाय ! जल विन नदी, कमल विन सरोवर, पुष्प विन वाग, सुगंधि विन पुष्प, व्यर्थ हैं। रण्घीर—( नेत्र खोलकर, बहुत घीरे स्वर से ) प्रेम-प्रेम-प्रेम-प्रेम ( नेत्र बंद कर प्राण त्याग दिये )।

प्रेममोहिनी—"प्रेम"—हा! "प्रेम"—प्राणनाथ के मुख से इस समय भी "प्रेम" निकलता है! इस अयाह "प्रेम" की महिमा कौन किह सकै ? ऐसे प्रेमी बिन प्रेममोहिनी के जीवन पर धिक्कार है! ये दासी आप के चरण कमलों से अलग नहीं रह सकती! (रणधीर के चरणों पर सिंर रखकर शरीर तज दिया)।

मालती—( चंपा से ) सखी ! इन दोनों की प्रीति का ये परिणाम हुआ ! हाय ! निर्देई विघाता ने दोनों को एक बाण से वेघ लिया !

चंपा—जैसे सूर्य चंद्रमा के मिलने से ( श्रमावस को ) श्रधिक श्रंघेरी होती है, तैसे श्राज इन दोनों के मिलने से दशा हुई। ये दोनों क्या इस लायक थे ?

मालती—सखी ? ये दुःख देखकर हमारा तो कलेजा फटता है ! हाय ! दुष्ट दैव ने हमको इससे पहले क्यों न उठा लिया !

चंपा—हमारे जाने तो त्राज प्रलय हो गई, संसार में श्रंब हमारा कौन है १ हमसे तो ये दुःख नहीं सहा जाता।

#### ( सूरत के महाराज श्राते हैं )

सूरतपति—( देखकर करुणा से ) ये क्या ! रणधीर और प्रेममोहिनी को ईश्वर ने सोने से सुगंधि मिला दी थी, पर हाय ! ( आंखों में आंसू भर कर गद्गद स्वर से )मालती—( सुख से कुछ नहीं बोला गया, संकेत से बुत्तांत पूछने लगे )

मालती—( रोकर करुणा से ) महाराज ! ये हृदय विदारक वचन कहने को मेरी जीभ नही उथलती । मै क्या कहूँ ? ( फूट फूटकर रोने लगी )

सूरतपति—( कातर स्वर से ) रणधीर और प्रेममोहिनी का मिलाप कैसे हुआ ?

मालती—कल रात्रि के समय रणधीर को राजनंदिनी ने अपने मन से वरा था। आज उनकी यह दशा देख हमको अनाथकर (रोने लगी)

स्रतपति—हाय !!! ( मूर्जित होकर गिर पड़े )।

( मालती ने गुलाव छिड़का, ) चंपा वस्त्र से पवन करने लगी )

स्रतपित—( सचेत होकर ) वेटी यह क्या होता है ? इस स्वयंवर का ये ग्रंत हुआ ! हाय ! मेरी जन्म भर की कमाई पल भर में लुट गई ! ये विवाह का सामान इनके क्रिया-कर्म में काम ग्रावेगा ! मोहिनी ! तू ग्रपने दुखिया वाप से एक बात कहे बिन उसकी दुखसागर में छोड़कर कहाँ चली गई ? हाय ! इमने ऐसा क्या पाप किया होगा, जिसका यह फल है ! हे पापी प्राण ! तू इस ग्रघम शरीर को श्रव तक क्यों नहीं छोड़ता ! ग्ररे जब ऐसा विकराल दुख सह लिया तो कीन सा दुख भोगकर छोड़ेगा ? ( विलख विलखकर रोने लगा ) ।

### ( सूरत के मंत्री का प्रवेश )

मालती—( चंपा से रोकर ) सखी ! इमारे भाग में क्या दुष्ट दैव ने यही लिख दिया था कि रणधीर श्रौर प्रेममोहिनी के लिए फूलों की सेज के बदले चंदन की चिता बनायं ! ( चिता बनाने लगी )।

मंत्री—( वहुत रोकर ) हाय ! हमारा नसीव फूट गया, हमारा सर्वस्व लुट गया हमारी सन ग्रास टूट गई, हमारे नेत्रों का प्रकाश जाता रहा ! हे कटोर देव ! तुभको हम पर कुछ दया न ग्राई । हाय ! हम ग्रंघों के टटोलकर चलने की लकड़ी छीन कर त् क्या सुखी होगा ? हे घर्मराज, हमारी विनय सुन कर हमको जल्दी इस दुख सागर से निकालो ।

सूरत के महाराज—मंत्री ! ऐसे ऐसे वचन कह कर क्यों मेरे व्याकुल मन को श्रचेत करते हो ! धीरज घरो, संसार के सब दुखों को पहले पापों का फल समभाना चाहिये । मंत्री—महारोज! राजकुमार रिपुदमनसिंह के कुसमय संसार छोड़ने का दुखदाई वचन आपसे कौन कह सके।

सूरत के महाराज—( श्राँसू भर कर ) हा ! ये बचन बर्छी की तरह मेरे कलेजे में पार हो गया! मंत्री तुम क्या कहते हो ! हमारे दोनों नयनों का प्रकाश एक संग जाता रहा ! रिपुदमनसिंह परलोक गये! हा ! रिपु-दमन प्राणाधार, हा बीर, हा ! च्लंत्री कुलभूषण ! हा ! श्लाज्ञाकारी प्यारे पुत्र ! मुभसे बिना श्लाज्ञा लिये कोई काम न करते थे सो श्लाज मुभसे बिना पूछे किस कारण इतनी जात्रा की, मुभको उत्तर दो !

मंत्री—हाय ! इस दुःखसागर का किनारा कहीं दूर तक नहीं दिखाई देता, इसमें डूबना ही हमारे लिए पार लगना है ।

स्रत के महाराज—क्यों मंत्री, हमारे हु:खी हृदय को जलाने के लिये ये आग कहाँ से प्रकट हुई ?

मंत्री—कहते हैं कि रगाधीरसिंह की मित्रता से राजकुमार ने ऐसा किया।

सूरत के महाराज—िमत्र के लिए प्राण देने की तो हमारे वंश में परंपग से चाल है, परंतु मैं बीच घार में डूव गया, मुक्तको इस बुढ़ापे में रास्ता दिखानेवाला कौन है ! संसार मे पुत्र शोक की बराबर कौन सा दुख होता है ! जब कोई राजा विना संतान मरता है तो उसका राज यों ही श्रीरों के राज मे मिल जाता है । हाय ! यही हाल श्रव हमारे राज का होगा ! हमारा राज श्रव तक तो बढ़ों के पुण्य से हरा भरा रहा परंतु श्रव हमारे वड़ों को वस्त्र का पल्ला निचोड़ कर जल देनेवाला भी कोई न रहेगा ।

मंत्री-महाराज क्या करिएगा, दैव कोप प्रवल है!

सूरत के महाराज—(करुणा करके) मंत्री! मुक्तको दैव कोप से किसी बात का भरोसा नही रहा! इमारे कुल पर दैव विमुख है! हाय!

हमारे कुल का इस तरह ग्रंत ग्राया! इसी दिनं के लिए हम संतान की चाहना करते थे ! स्रो रिपुदमन ! स्रो प्रेममोहिनी ! मेरे प्राणाधार ! मेरे जीवन! मैं फिर कव तुमको अपनी छाती से लगाऊँगा, कौन से जन्म में तुम्हारा मुख चद्र देख्रा, तुम्हारा मुख स्मरण करने से कलेजा फटता है। हाय! तुम कहाँ चले गये! तुमने मुभको छोड़ दिया, तुमको मेरे बुढापे पर कुछ दया न ऋाई, मेरी एक वात का जवाव तो दो, मेरी तरफ च्रॉल उठाकर तो देखो। तुमको एक समय फूलों की सेज पर नींद नहीं त्राती थी ऋव तुम कठोर भूमि में सदा के लिए ऐसी गहरी नींद सोते हो। हाय! तुम्हाग यह हाल देख कर धरती माता की छाती भी न फटी। पर्वत, आकाश और नदी नाले भी वैसे ही वने रहे; तुम्हारा यह हाल हो, श्रौर मै जीता रहूं! मेरी छाती वोभ से दवी जाती है, मेरे हाथ पाँव गिरे पडते हैं, मुम्तको श्रॉखों से कुछ नहीं दिखाई देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मेरे प्राण जाते हैं। मुम्तको प्यारी संतान के पास ले चल ! ग्ररे मुभको प्यारी संतान के पास ले चल ! प्राण चले मुभको-( सूद्धित होकर निरता था सो मंत्री ने रोक लिया।)

मंत्री-महाराज! महल में महारानी जी अचेत पड़ी हैं, यहाँ आप

ऐसे अघीर हो रहे है, इस दशा में इम लोगों को कैसे धीर्य रहे !

(वीरवेश से कंवच श्रीर शख सजाकर एक योधा श्राता है) योधा—श्राज इस नगर में किस कारण हाहाकार हो रहा है? वहुत से मनुष्य मूर्छित, मृतक, ग्रांग मंग, दर्द से व्याकुल, रुधिर में हूवे हुये, घरती पर लोटते हैं, तरह तरह के कपड़े और गहने विखरे पड़े हैं, क्तिनेक मुद्रों की छाती से वाण निक्लते हैं, कितनेक घायल ऋपने याव पर विना पट्टी बाँचे खाली बोड़े को देख विसूरत (विसूरते) हैं, बहुत से बीर धरती की तरफ देख कर विलख रहे हैं, कितनेक रग्भृमि मे पड़े हुए कातर स्वर से जल जल पुकारते हैं, कहीं किसी वीर की स्त्री ग्रपने मरे हुए पति का सिर गोद में ले सती होती है, किसी बीर की मता अपने वेटे के लिए रो रोकर प्राण खोती हैं।

लड़ाई का क्या कारण होगा ? कुछ हो। मुभको एक बार स्रतपित से अवश्य मिलना है। मैंने बहुत से लोगों से उनका हाल पूछा, पर किसी ने मेरी वात का जवाब न दिया। अच्छा, अब मैं आप हूं इता हूं। (कुछ आगे बढा)

सूरत के महाराज—(कुछ चेतना पाकर) मंत्री! में अपना शारीर छोड़कर प्यारी संतान से मिलने जाता हूँ परंतु न जाने शारीर छोड़े पीछे भी मुक्त आ्रात्मवाती से उनका मिलाप होगा या नहीं!

योघा—( आगे बड़कर) आगे ऐसा कौन मनुष्य खड़ा है जिसके गहने की भत्तक सूर्य की किरणों से मिलती है। मेरे जान तो ये सूरत के महाराज होंगे! ( आगे बड़कर एक पत्र देने लगा)

सूरत के महाराज़—किसका पत्र है !

योघा-स्राप पढ़ लोजिये।

सूरत के महाराज—मंत्री इसे पढ़ो, मेरी ख्रांखों में जल छु। रहा है। मंत्री—( पत्र लेकर पढ़ने लगा )

#### "श्री सूरतपति राय!

हमारे श्राप के बीच में पीढ़ियों से बैर है श्रीर बैरी से बैर लेने की सबके मन में चाहना होती है, परंतु बन में जागते सिंह के मारने की बड़ाई है। बंधन में निरुत्साही सिंह के मारने से जस नहीं मिलता। एक बीर पर श्रमेक बीरों का चढ़ाई करना पाप है, इसी तरह सहायता मांगनेवालों की सहाय न करना भी महापाप है। मित्र का उपकार सब करते हैं परंतु बैरी का उपकार करने में उससे श्रधिक जस मिलता है:—

करै वुराई पे भली सो साधू श्रवरेख। करै भलाई पे भली तामें कहा विशेष॥

च्त्री अपनी हार को मौत से बढ़कर समकते हैं परंतु रणधीर के लिए हमने हार मानी। राजकुमार कुछ दिन से अपना देश छोड़कर श्राप की राजधानी में जा वसे हैं जो श्राप उनको समसाकर हमारे पास भेज देंगे तो श्राप का ये उपकार हम कभी न भूलेंगे। रणधीरसिंह को लड़ाई में बीर रस का श्रोतार कहना चाहिये। बो वीर एकाएकी वैरी की वही सेना से दव जाय ऐसा नहीं है, तो भी पुत्र की प्रीति से हमारा कलेंजा घड़कता है! हमको निश्चय है कि श्राप ऐसे समय में खोटा लालच कभी न करोंगे।

सज्जन तजत न नीति पथ यद्पि प्राण तज देत।
भूखो रहत मृगेन्द्र तज तृण न कवहुं मुख लेत॥
सजन से सब तरह की ब्रास होती है।

सुजन कठिन तड हेम सम पिगलत श्रीसर पाय।

तृण सम छोटे मनुज को पिगलन को न उपाय॥

परोपकार से कीर्ति मिलती है श्रीर कीर्ति ही श्रात्मा का भूषण है।

मूरत से कीरत वड़ी विना पंख उड़ जाय। मूरत कवहुं न थिर रहें कीरत कवहुं न जाय॥

श्रव जो श्राप को सची कीतिं का लालच होय तो श्रपना स्वार्थ छोड़-कर परोपकार करो!

सिता वारि न पियत कहुं तरु न कवहुं फल खांहि। वारिद् भखत न अन्न कहुं सज्जन पर हित मांहि॥ हमारी नामना साधारण मनुष्य से पूरी होने लायक नहीं थी इस कारण आपको लिखा गया।

ऊँचे जन की कामना नीचन ते न पुराय। हरत ताप गिरि को जलद सरिता रहत लजाय।। श्रागे श्राप को श्रपने काम का श्रिधकार है। श्राप नीति से इमारे. लेख को श्रंगीकार करोगे तो इम श्रापकी श्री हरेंगे श्रीर श्राप श्चनीति से हमारे लेख को न श्चंगीकार करोगे तो हम श्चाप की श्री न हरेंगे।" (१)

श्रीपाटनपति राय का जुइार।

(सूरत के महाराज चिकत हो कभी पत्र, कभी जोधा, कभी रणधीर, कभी प्रेममोहिनी की तरफ देखने लगे, परंतु मुख से एक श्रक्षर न निकला। श्रांखों में श्रांसू भरकर चुप रह गए।)

ं मंत्री—(जोधा से) इस समय महाराज का चित्त ठिकाने नहीं है।
तुमको पत्र का जवाब पीछे से मिलेगा।

( जोधा जाता है )

( सूरत के महाराज का एक नौकर श्राता है )

नौकर—( घबराहट से ) महाराज ! पाटनपित राय की सेना टीड़ी दल के समान उमड़ी चली श्राती है।

स्रतपति—( निरास हो कर ) इम तो इस खेत में खेत रहे, अब इस अभागे नगर का कुछ हो! चाहे इस पर ओले गिरे, चाहे टीड़ी दल टूट पड़े, इमको इन बातों से क्या काम ?

मत्री—महाराज जब तक आपके शरीर में प्राण है, आपको प्रजा की रत्ता करनी चाहिये। बड़े लोग विपत्ति पड़ने से कभी अपनी रीति नहीं बदलते।

> वड़े लहत सुख सपदा, बड़े सहत दुख द्वंद । उडगण घटत न बढ़त कहुँ, वढ़त घटत नित चद ॥

<sup>(</sup>१) त्रापने नीति से हमारे लेख को मंजूर किया तो वैरी को पत्र में चार श्री लिखते हैं, उसके बदले हम श्रापको एक श्री हर कर मित्र भाव से श्रापको तीन श्री लिखा करेंगे श्रीर श्रापने हमारे लेख को नामंजूर किया तो हम श्राप पर चढ़ाई करकें श्रापकी राजश्री हरेंगे।

(-मालतो से ) जल्दी रणधीर श्रीर प्रेममोहिनी को चिता पर विराज-

### (स्रत के महाराज देसुध हो गये)

मालती—हाय ! राजकुमारी से सदा के लिए वियोग होता है ! एक वार प्रमेमोहिनी की मोहिनी मूर्ति तो मन भर कर देख लूँ !!!

( प्रेममोहिनी के मुख की तरफ टकटकी वाँघ कर देखने लगी )

चपा—सखी! रणधीर और प्रेममोहिनी के प्राण चंद चकीर की तरह अब तक इनकी मृत देह के आसपास फिरते हैं!

(नेपध्य में घोड़ों की टाप सुनाई दी।)

मंत्री—मालती ! जल्दी कर, देर करने में सब बात बिगड़ जायगी । (मालती श्रीर चंपा ने रोते रोते रखधीर श्रीर प्रेम-

मोहिनी की मृत देह को चिता पर रख कर

श्रग्नि - संस्कार किया।)

मंत्री—(स्रतपित को वस्त्र से पवन करके) महाराज! चेत करिये, वैरी सनमुख ब्राता है!

स्रतपित—( सचेत होकर, करुणा से ) इससे अधिक वैरी हमारा क्या करेगा ! इमारा तो होना था सो हो चुका !!! ( चिता की तरफ देख कर ) हाय ! ये चिता नहीं जलती, मेरा हृदय जलता है ।

मालती—सखी! हमसे ये दुख नहीं देखा जाता। हाय! हमारी मौत कहाँ छिप रही! (रोती हुई दोनां जाती हैं।)

स्रतपित—( श्रद्धंत करुणापूर्वक गद्गद स्वर से ) हे दैव ! तुमने श्रंत समय भी मेरी मोहिनी का मुख मुक्तको मन भर कर नहीं देखने दिया ! हाय ! मेरे जीतन को धिककार है !!! ( शोक से ज्याकुल हो खड़े रह गये )

(दो मंत्री छोर सेनापति समेत पाटन के महाराज का प्रवेश )

पाटनपित—मंत्री! मैं पत्र के जवाव की बाट देखे विना रणधीर से मिलने की उमंग में यहाँ चला श्राया, परंतु श्रपनी करत्त विचार कर मेरे पाँव पीछे को हटते हैं। मेरा कलेजा घड़कता है। मेरे श्राने की चर्चा सुन कर कही रणधीर यहाँ से चला न जाय। मैं कौन सा मुँह लेकर उससे बात करूँ गा। हाय! वो घड़ी कव श्रावेगी जब मै श्रपने लाल को श्रपने गले लगाऊँ गा।

पाटन का सेनापति—( चारों तरफ देख कर) हमारे ह्याने से पहले यह बड़ा भारी खेत पड़ां है, न जाने इस लड़ाई का क्या कारण होगा!

पाटन का मंत्री—सामने स्रतपति खड़े हैं, इनके मिलने से सब भेद खुल जायगा।

सूरतपति—( श्राँसू बहाते हुए श्राप ही पास श्राकर) पाटनपतिराय को सूरतपति राय का जुहार।

पाटनपति—ग्राप प्रसन्न है ?

सूरतपति—जिनके भाग्य में केवल दुःख लिखा है उनकी ' प्रसन्नता क्या ?

पाटनपति-क्यों ?

स्रतपति—( रोकर ) मेरे बहते हुए ग्रांस् ग्राप को उत्तर देंगे।

पाटनपति--श्राप के इतने विलाप का क्या कारण है ?

सूरतपति—रगाघीरसिह!

पाटनपति—इतने वीरों के खेत पड़ने का क्या-कारण ?

सूरतपति --रणधीरसिह!

पाटनपति—सामने इस ऋग्नि के प्रज्वलित होने का क्या कारण ?

सूरतपति - रणधीरसिंह!

पाटनपति-श्राप क्या कहते हो ?

स्रतपित—क्या कहूँ ? ग्रापने वीर वेटे का पगक्रम देखों । संसार में इसका जोड़ मिलना बहुत किटन है, जैसे जलती हुई ग्राप्ति स्पे वन को जला कर ग्राप बुफ जाती है, तैसे ही वीर रणभीगिसंह ने सब वैरियों का ग्रांत लेकर ग्रापना प्राण दिया !

स्रतपित का मंत्री—हमारे राजकुमार रिपुद्मन सिंह ने पत्रन की नरह उनका वल वड़ाया और प्रेममोहिनी उनके संग इस चिता में विराज-मान है। (चिता दिखाई)

(सूरत के महाराज मृद्धित हो गए श्रोर मंत्री उनको पवन करने लगा)

पाटनपति—हा रणधीर, हा ! प्राणाधार, हा ! लाल, हा ! वत्स ! (मूर्छित हो गया)।

पाटन का मत्री—(वस्त्र से पवन करके) महाराज धीरज धरी, धीरज धरी।

स्रतपित—( होश में श्राकर ) हाय ! रणधीरसिंह का ये हाल देख कर हमारा कलेजा फटता है तो उनके पिता को कैसा दुःख होगा !

पाटनपति—(होश में श्राकर) देखो, पृथ्वी कंपायमान नहीं हुई, श्राकाश में महाप्रलय के वादल नहीं छाये, चारों तरफ से प्रवल पवन नहीं चलने लगी, पृथ्वी को भस्म करने के लिए सूर्य से श्राग्न नहीं प्रकट हुई, फिर रणधीरसिंह की मृत्यु किस प्रकार वताते हो! (चिता के पास जाकर) मुक्तको एक विमान में गंधर्व समेत श्राप्सरा दिखाई देती है। हाय! श्रव मेरा मिलाप कैसे होगा!

सूरतपति—श्रापको ऐसे ज्ञानवान होकर धीरज छोड़ना उचित'नही । पाटनपति — (रोकर)—

सोरठा ।

"सब काहू सुख दीन दुख न दियो काहू कवहुँ। सो मर मोकों दीन भली करी रणधीरसिंह"। हा, रणधीर ! प्राण जीवन ! श्राज्ञाकारी ! शोलिसधु वेटा ! ऐसे श्रमोध बली होकर सदा मेरी श्राज्ञा में रहते थे, मेरे डर से थर थर कांपते थे, तुम्हारी सौतेली मां के बहकाने से मैंने लाज श्रौर प्रीति छोड़कर तुम्हारा श्रपमान किया, तुमको प्रवल शाजु के राज्य में रहने की श्राज्ञा दी। हा ! केसर की कोमल पोइ को कश्मीर से उखाड़कर रेत के थड़ में लगाने का विचार किया तो भी तुम मेरी श्राज्ञा से प्रसन्न होते थे, श्रपना जन्म सुफल समभते थे, श्रानी सौतेली माँ को निज माता से बढ़कर मानते थे, फिर बेटा ! श्रव हमने ऐसा क्या श्रपराध किया जो हमको दूर से श्राते देख, श्रजान की तरह जाते हो; एक बेर मुख मोड़कर तो देखो ! (मूर्छित होकर गिरता है।)

पाटन का मंत्री—महाराज धीरज घरो, धीरज घरो ! संसार में जिसने जन्म लिया वो एक दिन अवश्य मरेगा । संसार की कोई चीज थिर नहीं, ईश्वर का नियम अमिट है। उसने अब तक जो चाहा किया, आगे को जो चाहे करेगा, हमको उसकी इच्छा पर संतोष रखना चाहिए।

पाटन के महाराज—( विशेष रोकर ) हमको सबसे श्रिषक दुख उसके इस समय परलोक जाने का है। कोई बात समय विन श्रच्छी नहीं लगती। फिर उद्गय होने के समय सूर्य श्रस्त हो जाय तो धीर्य कैसे रहे ! (रणधीर का ध्यान करके) हे बेटा ! तुम्हारी थोड़ी उमर में मैंने बहुत से गुण देखे, तुमने बैरियों के विनाश से प्रजा को सब तरह का सुख दिया, मेरी सेवा करने में कोई बात बाकी न छोड़ी, जिस पर तुम श्रपनी लायकी से सदा नीची श्राँख रखते थे, समुद्र की तरह गंभीर रहकर कभी किसी का जी दुखने वाली कठोर वात मुख से नहीं निकालते थे, ये सब लच्चण तुम्हारे शीष्ठ मरने के थे, क्योंकि जो मनुष्य थोड़े दिन जीते हैं उनमें भलाई श्रीर बड़ाई के गुण बहुत पाये जाते हैं। हाय! मेरे जीतब पर धिकार है! मुम्को तुम्हारे श्रागे श्रपने पछतावे से मन खोल करं रोने का समय भी न मिला! देखो! सब संसार में माता पिता से संतान

का पालन होता है परंतु में उल्टा दुखदाई हुआ! संसार में प्राप्त सुख को सुख कोई नहीं समभता परंतु वो (सुख) नाश हो जाता है तव उसका वेभव मालूम होता है। हाय! तुम सरीके रतन को मैंने कांच समभकर फेंक दिया, अब मिण विना साँप का जीना वृथा है!!!

स्रतपति--- ग्राप क्यों इतना विलाप करके श्रपने प्राण को खोते हो।

पाटनपति—देखो, मेरा प्राण्यारा पुत्र मुक्तको सदा के लिए छोड़ कर चला गया। उसके देखे बिना मुक्ते स्वांस लेने में दुःख होता है, घीरल कहाँ से आवे ? मुक्तसे बढ़कर आज तक संसार में कोई दुिखया न जन्मा होगा! हाय! में रणधीरसिंह का ये हाल देखने के लिए यहाँ आया था! जब में यहाँ से खाली रथ में बैठकर जाऊँगा तो मुक्तको देखकर नगर वासियों की क्या दशा होगी। परिवार वाले गद्गद स्वर से रणधीरसिंह की कुशल पूछेंगे तब में क्या जवाब दूंगा। रणधीरसिंह की माता गऊ की तरह दौड़कर अपने बछां से मिलने आवेगी तो मेरा चित्त रिथर रहेगा। वो अपने लाल का हाल सुनते ही हाय मार कर मर जायगी तब में कैसे जीता रहूँगा! (मूछित हो गये)

पाटन का मंत्री—( श्रॉस् भर कर ) क्या महाराज ने सब प्रजा के श्रनाय करने का विचार किया है!

पाटनपति—( कुछ सुध में आकर ) में क्या अनाय करूँगा दैव ने ही अनाय कर दिया। जैसे अमृत विन चंद्रमा और पंखहीन पन्नी की दशा होती है तैसे रणधीर विना मेरा हाल है! देखो, दुखिया मीन तो जल से वियोग होते ही प्राण छोड़ देती है पर में उससे भी कठोर हूँ को रणधीर के वियोग में अब तक जीता रहा। ( आँसू ढाल दिए )

( एक वैरागी ने श्राकर पाटनपति को पत्र दिया ) पाटनपति—ये किसका पत्र है ? बैरागी—जिसको याद करके मेरे मुख से एक अन्तर नहीं निकलता ( आँसू भर आये )।

पाटनपति—( पत्र खोलकर पढने लगे )

''स्वस्ति श्री राजराजेन्द्र महाराज मुकुटमणि श्रीमान् महाराजाघिराज पाटनपतिराय के चरणारविंद में ये त्राज्ञाकारी दास आँसू भरकर ये निवेदन करता है कि दास ने अब तक आपकी आजा से यहाँ बास किया पर अब बहुत दूर की यात्रा का समय आ गया है। कदाचित आगे को कभी श्रपने नयन जल से श्रापके चरण सरोज घोने का समय न मिले । श्रापकी अकारण दया मुभको हर घड़ी याद आती है। जब मै बाल बुद्धि से धूल धूसरित अंग होकर आप की गोद मैली करता अथवा किसी अनिमल वस्तु के वास्ते इट करके आपको खिजाता तत्र आप कोघ के बदले प्यार करते थे। श्रापने बड़े परिश्रम से मेरे मन में विद्या का बीज बोया। पर हाय ! इस ऊसर भूमि से आप को कुछ फल न मिला। जिस देह से माता पिता की सेवा न बनी उसने संसार में जन्म लेकर क्या किया! मुभको यहाँ एाधीरसिंह कुँवर, रएधीरसिंह कहने वाले अनेक मिलते हैं पर श्रापकी तरह प्यार से रणधीर कहनेवाला कोई न मिला। मुक्तको आर्ज की लड़ाई में आपके चरण पर मस्तक रख कर जाने की लालसा थी, परंतु अब इस लालसा को मैं अपने संग ले जाता हूँ। आपने जन्म से अब तक मेरे संग जो उपकार किये हैं उनका बदला मै किसी तरह नहीं दे सकता। संसार में किसी करजदार को करज उतारने की सामर्थ्य नहीं होती तो वो साहूकार की दृष्टि बचा कर परदेश जाने का विचार करता है। आपने अपनी प्रसन्नता से मुफ्तको यहाँ आने की आजा दी। मेरे प्राण्यारे भाई को युवराज बनाया, मेरी माता की कामना पूरी की। त्रापसे माता पिता पाकर मैं श्रपना श्रहोभाग्य समभता हूँ। मै श्रव तक कछुए के अंडे की तरह आपकी असीस से यहाँ प्रसन्न रहा और जीवन ने जीवन के ऋंत तक मेरा साथ दिया। अब ऋंत समय बड़ी दीनता से

में ये मौगता हूँ कि आज की लड़ाई में मेरे प्राण जाय तो आप मुक्त.
तुच्छ मनुष्य के लिए कुछ चिंता न करें, ईश्वर आपको मेरी दोनों माता
और प्यारे भाता समेत सदा मुखी रखे। अत्र प्यारे भाई को असीस
देकर दोनों माताओं समेत आपके चरण कमलों में अंत की प्रणाम
करता हूँ।

मै त्राप का चरणानुरागी दास रणधीर—सूरत।"

पाटनपति—(पत्र को हृदय से लगाकर वड़ी करुणा से) जैसे शीत पड़ने से कमल मुरमा जाता है तैसे रण्धीर के शीतल वचनों से मेरा हृदय ग्रचेत होता है। मेरे कुटिल हृदय में रण्धीरिसंह की सीधी वाणी वाण की तरह पार होती है। हाय! मुम्म कपटी में रण्धीरिसंह की ऐसी पीति क्यों हुई ? रण्धीरिसंह के एक एक गुण याद ग्राने से मेरा कलेजा फटता है! मेरी रसना ऐंटो जाती है, मेरे नयनों से दिखाई नहीं देता, मेरे शरीर का फिरता रुधिर एक संग वंद हो गया। ग्राव ये पद्मी पिंजरे से उड़ता है। मंत्री मेरी ग्रांत समय की विनय सुन—

(नेपध्य में बढ़ा प्रकाश दिखाई दिया ) >

पाटनपति—( चोंक कर ) श्ररे ये क्या ! मुक्तको भस्म करने के लिए श्राग प्रगट हुई ! श्रथवा श्राकाश से विजली गिरी ! हे दैव ! तेरा कैसा उपकार ।

र्वरागी—( रोकर ) दुए मुख्यासीलाल ग्रादि ने रणधीरसिंह के महल में ग्राग तथा दी। हाय! प्रतापी रणधीरसिंह का माल यों धूख में भिला! सनार में लोभ सब खोटे कामों की जड़ है।

न्यन के महाराज—इन दुष्टों को न्याय सभा में बुलाकर भली भाँति दंड दिया जायगा।

पाटन के महागज—हाय! हमारे नेत्र शीतल होने के लिए दुष्ट देन ने न्यापीरमिंह की कोई चीज वाकी न छोड़ी। (वेरागी की तरफ देख कर ) तू कीन ! जीवन ! तैने रणधीरसिंह का अच्छा साथ दिया। तेरा मेरे कपर बड़ा उपकार हुआ। तू मुभको प्राण से अधिक प्यारा है। वेटा ! आ, मेरे गले लग। मंत्री ! प्यारे जीवन को अपने राज में से दस गाँव देकर सब तरह मुखी करना।

बैरागी—(रोकर) महाराज! मुक्तको कुछ नहीं चाहिये। मेरी सब संपत लुट गई। अब ये पापी प्राण रणधीरसिंह का वियोग सहकर बचेगा तो परवत की किसी कंदरा में घटती के दिन पूरे करेगा।

पाटन की मंत्री—धन्य जीवन, धन्य ! तू श्रौर तेरे माता पिता धन्य है।

सूरतपति—प्रेममोहिनी की प्रतिमा के संग रण्धीरसिंह की रत-जटित मूर्ति बनवाकर यहाँ रखने की मेरे मन में इच्छा है।

पाटनपित—( करुणा करके गद्गद स्वर से ) रणधीर ! बेटा रण-धीर !! भर जवानी में ये तेरा क्या हाल हुआ ! ऐसी घड़ी अपने घर से पाँव निकाला कि फिर घरना ही नसीव न हुआ ! मेरे बदले जमराज ने तुभको क्यों बुला लिया, और तू अपने बूढ़े बाप को छोड़ कर कहाँ चला गया ! हाय ! मेरे अघर्म से मेरा लाल वैरी के देश में इस तरह इकल्ला मारा गया ! ( विलाप करने लगे )

सूरत के महाराज—( श्राँसू भर ) क्या श्राप-मुक्तको श्रव तक श्रपना वैरी समक्तते हो १ मैं श्राप का सचा मित्र हूँ । प्रेममोहिनी की पहरा-वनी में मैने ये राज श्रापको दिया । जब रिपुदमन से रणधीरसिंह की मित्रता हुई, जब प्रेममोहिनी से रणधीरसिंह का व्याह हुआ, तब हमारा श्रापका वैर कहाँ रहा १ जिनसे रिपुदमन और प्रेममोहिनी की प्रीति थी वे हमारे सदा के मित्र हैं । प्यारे पाटनपित राय ! रिपुदमन और प्रेम-मोहिनी की मैं क्या बड़ाई करूँ १ ये दोनों मेरे प्राणाधार थे । इनके देखने से मेरी आँखों में प्रकाश श्राता था, इनको देख कर मैं फूला न समाता या। हाय! जब ये दोनों सूर्य चंद्रमा अस्त हो गए, जब हमारे नयनों का प्रकाश जाता रहा, जब हमारे उत्तम कुल का इस तरह अंत आया तब हम जीकर क्या करेंगे! ऐसे जीतब पर धिक्कार है! हम अपनी प्यारी संतान के पास जाते हैं। (मूर्छित होकर गिर पड़ा और सूरत का मंत्री वस्त्र से पबन करने लगा।)

पाटनपति—( विलाप करके गद्गद स्वर से ) जत्र प्यारा रणधीर न रहा तत्र मुभ्तको इस राजपाट से क्या काम ? (वैरागी की तरफ देख कर ) जीवन मुम्नको प्यारे रणधीर के पास ले चल, उसके विना मेरे प्राण जाते हैं, मेरा कंठ रुक गया। हा! रणधीर! वेटा रणधीर! मुक्त दुखिया को छोड़ कर तुम स्त्री और मित्र के संग चले गये ! तुमको मेरी दशा पर कुछ दया न त्राई । त्रान्छा, पल भर ठैरो मै त्रभी त्राकर तुमको गले लगाता हूँ। मंत्री ! इमारे कुल की नदी का राजहंस, इमारे विपत्ति को ढाल, इमारे शरीर का चंद्न, इमारे नेत्रों का चंद्रमा अस्त हो गया ! इम उसके वियोग में पाण छोड़ते हैं। हमारा राजपाट तुम्हारे आधीन है। इमाग ग्रज्ञान वालक तुम्हारी गोद है। तुम पदवी में छोटे पर बुद्धि में वहे हो। इस कारण हम हाथ जोड़ कर ग्रांत समय तुमसे ये माँगते हैं कि इमारे स्नेइ से श्रपने व्याकुल मन को घीर्य देकर हमारे श्रनाय कुल की रज्ञा करो । इमारे नष्ट कुल में ये एक ग्रंकुर बचा है इससे इमारा वंश चलेगा और ये ही बड़ा होकर हमारा निपुत्री कुल में पानी (पिंड) देनेवाला होगा। देखो, यह कहीं हमारी याद करके मर न जाय। इसकी श्रपना समभ कर श्रन्छी तरह रचा करना । इसको सुमार्ग में डालना (श्राँस् भर कर ) ग्रीर ये बड़ा हो ! हमारी प्यारी प्रजा को प्राण से ग्राधिक रखना । भैया ! तुम ग्रानवान हो । इमारे श्रंत समय के वचन को भूल मत जाना, गुम्हारे नाम से इमको परलोक में मुख मिले ऐसा उपाय करना । (मंत्री को फ़ानों में लगा कर ) हमारा सर्वस्व तुम्हारे आवीन है। अब हमसे कुछ

नहीं भोला पाता। अब हम तुमको अंत की असीस देकर विदा होते हैं।

हाय ! प्यारे रण्धीर बिना जगत श्रंघेरा लगता है !!! ( मूर्छित होकर गिर पड़े )

पाटन का मंत्री—( श्राँसू भर कर चरण दावते दावते ) महाराज! श्रापने ये क्या विचारा ? श्राप कभी ऐसा वचन न कहें । क्या सब संसार डबोने की श्रापके मन में है ! रणधीरसिंह के वियोग रूपी श्रथाह समुद्र में पाटन को जहाज बना कर सब नगर निवासी चढ़ चुके श्रब श्राप खेवट होकर खेवेंगे तो वेड़ा पार लग जायगा, नहीं तो संसार के हूबने का संमय है । श्रापके नाम से जो काम होता है हमारे उपाय से नहीं हो संकता । हा ! श्रापके विना हम क्या करेंगे ? हे जगदीश ! हमारा दुख श्रीर सब संसार का दुःख दूर कर !!!

( धीरे धीरे परदा गिरता है )

इति प्रथम गर्भोकः।

पंचम ऋंक समाप्त ।

समाप्त।

# परीचागुरु

### अर्थात्

### अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता।

"ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदाः पान मदादयः। ऐश्वर्य मदमत्तो हि नापतित्वा विवुध्यते॥"

#### भावार्थ

श्रौर मदन ते विभव मद श्रित पापिष्ठ लखाय। वह उतरें श्रपने समय यह बिन बिपति न जाय॥ विदुर प्रजागरे।

#### Dedication

To

## Lala Sri Ram M. A. Ufwar

My dear friend,

I dedicate this book, my humble attempt at novel writing to you as a token of sincere friendship which has existed between us for many years and as a tribute of the esteem I have always felt for you, the deep interest you take in everything connected with the weal of the People of India by showing them by your own example the best means of civilizing the Country.

Delhi yours sincerely

The 25 November 1884 Sri Newas Das

### निवेदन

अब तक नागरी और उदू भाषा में अनेक तरह की अच्छी, अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं परत मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई इसलिये अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी, परंतु नई चाल होनें से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सक्ती बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह, तरह की भूल होनें की सभावना रहती है और मुक्तको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है इसलिये में अपनी अनेक तरह की भूलों से चमा मिलनें का आधार केवल सजनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ.

यह सच है कि नई चाल की चीज देखनें को सबका जी ललचाता है परंद्र पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समभनें मैं थोड़ी महनत होनें सै पहले पहल पढ़नेवाले का जी कुछ उलभनें लगता है और मन उछट जाता है इस्से इस्का हाल समभ में आनें के लिये में अपनी तरफ से यहाँ कुछ खुलासा किया चाहता हूँ—

पहले तो पढ़नेंवाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्तारूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन्में अक्सर नायक, नायका वगैरे का हाल ठेटसे सिलसिले-वार (यथाक्रम) लिखा गया है जैसे "कोई राजा, बादशाह, सेठ साहू-कार का लड़का था उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला" ऐसा सिलसिला इस्में कुछ भी नहीं मालूम होता. "लाला मदनमोहन एक अमेजी सौदागर की दुकान में अस्वाव देख रहे हैं लाला क्रजिक्शोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिंभूदयाल उनके साथ हैं." इन्में मदनमोहन कीन, व्रजिकशोर कीन, चुन्नीलाल कीन और शिंभूदयाल

कीन है ! इन्का स्वभाव कैसा है ! परस्पर संबंध कैसा है ! हरेक की हालत क्या है ! यहाँ इस्ममय किस लिए इकटे हुए हैं ! यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गईं! हाँ पढ़नें वाले घेर्य से सब पुस्तक पढ़ लोंगे तो अपनें, अपनें मौके पर सब मेद खुल्ता चला जायगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जायगा परंतु जो साहब इतना घेर्य न रक्लेंगे वह इस्का मतलव भी नहीं समक सकेंगे.

श्रलवत्ता किसी, किसी नाटक मैं यह रीति पहले से पाई जाती है परंतु उस्की इस्की लिखने की रीति जुदी जुदी है . नाटकों मैं जिस्का वचन होता है उस्का नाम त्रादि मैं लिख देते हैं स्त्रीर वह पैरेमाफ (१) उस्का वचन समभा जाता है परतु इस्मैं ऐसा नहीं होता - इस्मैं ऐसे "...." चिन्ह ( त्रर्थात् इन्वरटेडकोमा या कुटेशन ) के भीतर कहर्ने वाले का वचन लिखा जाता है ग्रीर कहनेवाले का नाम वचन के बीच में या त्रत में जहाँ पुस्तक रचनेंवाले को जगह मिल्ती है, वह लिख देता है अथवा नाम लिखे विना पढ़नेंवाले को कहनेंवाले का वचन मालूम हो तके तो नहीं भी लिखता. एक आदमी का वचन वहुत करके एक परेग्राफ में पूरा होता है परंतु कहीं, कहीं किसी, किसी के वचन में ब्रौर श्रीर विषय त्रा जाते है तो ऐसे "चिन्ह (इन्वरटेडकोमा) सै पहला यचन प्रा किए विना दूसरे परेग्राफ के श्रादि सै ऐसे "चिन्ह लगाकर उमों का बचन जारी रक्खा जाता है, श्रौर बचन के बीच मैं दूसरे का वचन थ्रा जाता है तो वहाँ उस वचन को थ्रलग दिखानें के लिए उस्तर भी श्रक्मर इन्वरटेडकोमा लगा दिये जाते हैं, परंतु जो वचन

<sup>(</sup>१) परिप्राप्त के प्रारम में हर जगह नए सिरसे जरा सी लकीर छोड़ कर लिखा जाता है श्रीर वह पूरा होता है वहाँ वाकी लकीर खाली छोड़ दी जाती है, जैसे यह पैरेग्राफ "ग्रालवत्ता" से प्रारंभ होकर "होते हैं" पर नमानि हुन्ना है.

ऐसे " 'विन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचनेंवाले की तरफण्ये होते हैं.

श्रीर चिन्हों मैं ऐसा, (कोमा) किचित् विश्राम, ऐसा; (सिमी-कालेन) अथवा: (कोलन) अर्धविश्राम, ऐसा. (फूलिस्टोप) पूर्ण विश्राम, ऐसा? (इंट्रोगेशन) प्रश्न की जगह, ऐसा! (एक्स क्रोमेशन) श्राश्चर्य अथवा संबोधन वग़ेर के जो शब्द जोर देकर बोलनें चाहियें उनके श्रागे ऐसा—चिन्ह, बात अधूरी छोड़नें के समय लगाया जाता है श्रीर ऐसे () चिन्हों (पेरेनिथसेस) के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थ या चल्ते प्रसंग में कोई दूतरफी अथवा विशेष बात जतानी होती है वह लिख देते हैं.

इस पुस्तक में दिल्ली के एक किल्पत (फर्जी) रईस का चित्र उतारा गया है श्रीर उस्को जैसे का तैसा (श्रर्थात् स्वामाविक) दिलानें के लिए संस्कृत श्रथवा फारसी श्ररबी के किठन, किठन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहनेवालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादः दृष्टि रक्ली गई है. श्रलबत्ता जहाँ कुछ बिद्या बिषय श्रा गया है वहाँ विवस होकर कुछ, कुछ शब्द संस्कृत श्रादि के लेने पहें हैं परंतु जिनको ऐसी बातों के समभने में कुछ भमेल मालूम हो उन्की सुगमता के लिये ऐसे प्रकरणों पर ऐसा × चिन्ह लगा दिया गया है जिस्सै उन प्रकरणों को छोड़कर हरेक मनुष्य सिलसिलेवार दृतांत पढ़ सक्ता है.

इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं, कहीं भावार्थ ले लिया गया है.

त्र्यव इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी वात निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक वाँचे विना अपना विचार प्रगट करनें की जल्दी न करें श्रीर जो सज्जन इस विषय में श्रपना विचार प्रगट करें वह कृपा करके उस्की एक नकल मेरे पास भी मेज दें (यदि कोई श्रखवारवाला उस श्रंक को क़ीमत चाहेगा तो वह तत्काल उस्के पास मेज दी जायगी) जो सज्जन तरफदारी (पत्तपात) छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता सै श्रपना विचार प्रगट करेंगे में उन्का बहुत उपकार मान्गा.

इस पुस्तक के रचने में मुक्तको महाभारतादि संस्कृत, गुलिस्तां वगैरे फारसी, स्पेक्टेटर, लार्डवेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम क्पर ब्रादि के पुरानें लेखों ब्रौर स्त्री वोध ब्रादि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है इसलिये इन् सबका में बहुत उपकार मान्ता हूँ ब्रौर दीनदयालु परमेश्वर की निहेंतुक कृपा का सच्चे मन सै ब्रमित उपकार मान कर लेख समाप्त करता हूँ.

सजनों का कुपाभिलाषी श्रीनिवासदास, दिल्ली .

### परीचागुरु

### प्रकरण १

### सौदागर की दुकान.

चतुर मनुष्य को जितनें खर्च मैं अन्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सक्ता है मूर्ख को उस्से अधिक खर्चनें पर भी कुछ नहीं मिल्ता.

लार्ड चेस्टरफील्ड.

लाला मदनमोहन एक ऋंग्रेज़ी सौदागर की दुकान में नई, नई फाशन का ऋंग्रेजी ऋस्वाव देख रहे हैं लाला ब्रजिकशोर, मुंशी चुन्नीलाल, और मास्टर शिभूदयाल उन्के साथ हैं.

"मिस्टर ब्राइट! यह बड़ी काच की जोड़ी हमको पसंद है इस्की कीमत क्या है ?" लाला मदनमोहन ने सौदागर सै पूछा .

"इस साथ की जोड़ी अभी तीन हजार रुपे मैं हमनें एक हिंदुस्थानी रईस को दी है लेकिन आप हमारे दोस्त हैं आप को हम चार सौ रुपे, कम कर देंगे."

"निस्संदेह ये काच श्राप के कमरे के लायक हैं इनके लगनें सै उस्की शोभा दुगुनी हो जायगी" शिभृद्याल बोले .

"ब्राहा! मै तो इन्के चोखटों की कारीगरी देखकर चिकत हूँ! ऐसे ब्रुच्छे फूल परो बनाये हैं कि सच्चे बेल बूटों को मात करते हैं, जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"इन्के विना आप का इस्समय कौन्सा काम अटक रहा है ?" लाला अजिकशोर कहने लगे "खेल तमाशे की चीज़ों सै भोले भाले आदिमियों का जी ललचाता है वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं परतु बुद्धिमान अपनी ज़रूरी चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते" लाला व्रजिकशोर बोले .

"जलरत भी तो अपनी, अपनी रुचि के समान अलग, अलग होती

है" मुंशी चुन्नीलाल नें नहा .

"श्रीर जब दरिद्रियों की तरह धनवान भी श्रपनी रुचि के समान काम न कर सकें तो फिर घनी श्रीर दरिद्रियों मैं श्रांतर ही क्यां रहा ?" मास्टर शिभृदयाल ने पूछा

"नामुनासिव काम करके कोई नुसकान सै नहीं वच सक्ता-

"धनी दरिद्री सकल जन हैं जग के आधीन । चाहत धनी विशेष कञ्ज तासों ते अति दीन ।"

लाला व्रजिकशोर कहनें लगे . "मुनासिव रीति सै थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सक्ता है परंतु इन्तज़ाम और काम के तिल्सिले बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सक्ती . जब थोथो बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है तो ज़रूरी कामों के लिये पीछे से ज़रूर तकलीफ उठानी पड़ती है ."

"चित्त की प्रसन्नता के लिये मनुष्य सन काम करते हैं फिर जिन चीजों के देखने से चित्त प्रसन्न हो उन्का खरीदना थोथी नातों में कैसे समका जाय ?" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"चित्त प्रसन्न रखने की यह रीति नहीं है चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है" लाला व्रजिकशोर ने जवान दिया.

"परंतु निरी फिलासफी की वातों से भी तो दुनियादारी का काम नई। चल सक्ता" लाला मदनमोहन ने दुनियादार वन कर कहा.

"वलायत की सब उन्नित का मूल लार्ड वेकन की यह नीति है कि "केवल विचार ही बिचार में मकड़ी के जाले न बनाक्रो छाप परीचा फरके हरेक पटार्थ का स्वभाव जानों" मिस्टर ब्राइट नें कहा.

् "क्यों साहब ! ये काच कहाँ के बने हुए हैं ?" मुंशी चुन्नीलाल ने मीशगर है पछा . "फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडोल चीज़ कहीं नहीं बन सक्ती. जब सै ये काच यहां श्राए हैं इर वक्त देखनेंवालों की भीड़ लगी रहती है श्रीर कई कीरीगर तो इन्का नक्शा भी खींच ले गए हैं."

"अच्छा जी ! इन्की कीमत हमारे हिसाब मैं लिखो और ये हमारे , यहां भेज दो ."

"मैनें एक हिंदुस्थानी सौदागर की दुकान मै इसी मेल के काच देखे हैं उनके चौखटों मै निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है परंतु कीमत मैं वह इन्से बहुत ही सस्ते हैं" लाला ब्रजिकशोर बोले.

"मैं तो अन्छी चीज़ का गाहक हूँ चीज़ पसंद आये पीछे मुक्तको कीमत की कुछ परवा नहीं रहती."

"अंग्रेजों की भी यही चाल है" मास्टर शिंभूदयाल ने कहा .

''परंतु सब बातों में श्रंग्रेजों की नकल करनी क्या ज़रूर है ?"' लाला ब्रजिकशोर नें जवात दिया .

"देखिये! जब सै लाला साहब यह श्रमीरी चाल रखनें लगे हैं लोगों मैं इन्की इज्ज़त कितनी बढ़ती जाती है!" मास्टर शिभूदयाल नें कहा.

"सर सामान से सची इज्ज़त नहीं मिल सक्ती सची इज्ज़त तो सची लियाकत से मिल्ती है" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "श्रोर जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्ज़त चाहता है तो उस्का परिणाम बड़ा ही मयंकर होता है ."

"साहव! इतनी बात तो मैं हिम्मत सै कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी इस शहर मैं दूसरी जगह निकल आवेगी तो मैं ये काच मुफ्त नज़र करूँगा" मिस्टर ब्राइट ने ज़ोर देकर कहा.

"कद्वित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर मैं न होगी परंद्व कीमत की कम्ती बढ़ती भी तो चीज की हैसियत के बमूजित्र होनी चाहिये" -लाला व्रजिकशोर ने जवात्र दिया. "जिस तरह मोतियों के हिसान में किसी दाने की तोल ज़रा ज्यादः होनें से चौ बहुत ज्यादः बढ़ जाती है इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है मुफ्तको लाला साहन से ज्यादः नफ़ा लेना मंजूर न या इस बास्तै मेंने पहले ही असली कीमत मे चार सो रुपे कम कर दिये इस पर भी आप को कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहन को यहाँ मेज दें में बीजक दिखलाकर इन्से कीमत ठैरा लुँगा ."

"ग्रन्छा! मास्टर शिभूदयाल मदरसे सै लोटती बार स्नाप के पास ग्रायंगे पर ये काच इमसे पृद्धे विना ग्राप ग्रीर किसी को न दे" लाला

मदनमोहन ने कहा.

इस बात से सब अपनें, अपने जी में राजी हुए . ब्रजिकशोर नें इतना अवकाश बहुत समका मदनमोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने का खटका न रहा, चुन्नोलाल और शिभूदयाल को अपनें कमीशन सही करनें का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदनमोहन की असली हालत जानें के लिये फ़रसत मिली .

"बहुत श्रच्छा" मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया "लेकिन श्राप को फ़रसत हो तो श्राप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ लाय हाल मै नई नई तरह की बहुत सी चीजें बलायत से ऐसी उम्दा श्राई हैं जिन्को देख कर श्राप बहुत खुश होंगे परंतु श्रभी वह बोली नहीं गई हैं श्रीर इस्समय मुक्तको रूपे की कुछ जरूरत है इन चीजों की कीमत के बिल का रूपया देना है श्राप महरबानी करके श्रपनें हिसाब में से थोड़ा रूपया मुक्तकों इस्ममय मेज दें तो बही इनायत हो ?"

इस बचन में मिस्टर ब्राइट ग्रपने ग्रस्वाव की खरीदारी के लिये लाला मदनमोइन को ललचाता है परंतु श्रपने कपे के वास्तै मीठा तक्षाता भी करता है. चुन्नीलाल ग्रीर शिभूद्याल के कारण उसको मदन-मादन के लेन देन में बहुत कुछ फ़ायदा हुग्रा परंतु उसके पचास हज़ार कपे इन्नमय मदनमोहन की तरफ बाक़ी हैं ग्रीर शहर में मदनमोहन की बावत तरह, तरह की चर्चा फैल रही हैं बहुत लोग मदनमोहन को फ़िजूल खर्च, दिवालिया बताते हैं श्रीर हकीकत में मदनमोहन का खर्च दिन पर दिन वहता जाता है इसी मिस्टर ब्राइट को श्रपनी रकम का खटका है इसीलिये उसने इन काचों का सौदा इस समय श्रटकाया है श्रीर तीसरे पहर मास्टर शिभूदयाल को श्रपने पास बुलाया है.

"रुपया! ऐसी जल्दी!" लाला ब्रजिकशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालनें के लिये ब्राश्चर्य सै इतनी बात कहकर मन मै कहा "हाय! इन् कारीगरी की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्थानी ब्रापनी दौलत बृथा खोये देते हैं."

"सच है पहले स्राप स्रपना हिसान तैयार करायॅ, उस्को देखकर स्रांदाज सें रुपे भेजे जांयगे" मुंशी चुन्नीलाल नें नात ननाकर कहा .

"श्रीर बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रपे की क्या कमी है ?" ब्रजिकशोर बीच मै बोल उठे.

"श्रच्छा! में हिसाब श्रमी उतरवाकर भेजता हूं मुक्तको इस्समय रुपे की बहुत ज़रूरत है" मिस्टर ब्राइट नें कहा .

"आपर्ने साढ़े नो बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिये बुलाया है इस वास्तै अब वहां चलना चीहिये" मास्टर शिंभूदयाल ने याद दिवाई.

"श्रन्छा मिस्टर ब्राइट ! इन् काचों की याद रखना श्रोर नया श्रस्त्राव खुलै जब इमको जरूर बुला लेना" कहकर लाला मदनमोहन ने मिस्टर ब्राइट सै हाथ मिलाया श्रोर श्रपनें साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा वलायती फिटन में सवार होकर रवाने हुए.

जब बग्गी कंपनी बाग मैं पहुची तो सबेरे का सुहावना समय देखकर सब का जी हरा हो गया. उरसमय की शीतल, मंद, सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी, बृद्धों प्र हर तरह के पद्धी मीठे मीठे सुरों से चहचहा रहे थे ? नहर के पानी की घीरी, धीरी आवाज कान को बहुत

ग्रच्छी मालूम होती थी ! पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी श्रोस की वृंदें विखर रही थीं ! श्रीर तरह, तरह की फुलवाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के वृंटों की तरह वड़ी वहार दिखा रही थी; इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला व्रजिकशोर ने मदनमोहन सै थोड़ी देर वहां ठैरनें के वास्ते कहा.

इस्समय मुंशी चुन्नीलाल नें जेव से निकालकर घड़ी में चावी दी, श्रीर घड़ी देखकर घवराट से कहा "श्री ! हो ! नो पर वीस मिनिट चलें गए तो श्रव मकान को जल्दी चलना चाहिये."

निदान लाला मदनमोहन की वग्गी मकानपर पहुंची स्त्रौर व्रजिकशोर उन्धे चलसत होकर स्त्रपने घर गए.

#### प्रकरण २

### श्रकाल में श्रधिक मास।

श्रप्रापित के दिनन में ख़र्च होत श्रविचार । घर श्रावत है पाहुनो विशाज न लाभ लगार ॥ वृंद ।

"हें श्रमी तो यहाँ के घंटे में पोनें नो ही बजे हैं तो क्या मेरी घडी श्राय घंटे श्रागे थी ?" मुंशी चुन्नीलाल नें मकान पर पहुँचते ही बन्ने यंटे भी तत्फ देखकर कहा. परंतु ये उस्ती चालाकी थी उसनें ब्रज किशोर में पीछा छुडानें के लिये श्रपनी घड़ी चानी देनें के बहानें में श्राव घंटे श्रागे कर टी थी!

"कटाचित ये घंटा आव घंटे पीछे हो" मास्टर शिभूद्याल ने वात साथ कर कहा. "नहीं, नहीं ये घंटा तोप से मिला हुआ है" लाला मदन-

"तो लाला ब्रजिकशोर साहब की लच्छेदार बातें नाहक श्रधूरी रह गईं ?" मुंशी चुन्नीलाल नें कहा.

"लाला ब्रजिकशोर की बातें क्या हैं चकाबू का जाल है वह चाहते हैं कि कोई उनके चक्कर सै बाहर न निकलनें पाय" मास्टर शिभूदयाल ने कहा.

"मैं यों तो ये काच लेता या न लेता पर अब उन्की ज़िंद सै अदबद कर लूँगा."

"निस्संदेह जब वे अपनी जिद नहीं छोड़ते तो आप को अपनी बात हारनी क्या जरूर है ?" मुंशी चुन्नीलाल नें छींटा दिया.

"हितोपदेश में कहा है

"श्राज्ञालोपी सुतहु को समें न नृपति विनीत। को विशेष नृप, चित्र मैं जो न गहे यह रीति"॥% पंडित पुरुषोत्तमदास नें मिल्ती मैं मिलाकर कहा.

"बहुत पढ़नें लिखनें से भी ब्रादमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्वल हो जाती है कि बढ़े बढ़े फिलासफर छोटो, छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं" मास्टर शिभूदयाल कहनें लगे. "सर ब्राइजक न्यूटन कितनी ही बार खाना खाकर भूल जाते थे, जरमन का प्रसिद्ध विद्वान लेसिंग एक बार बहुत रात गए अपने घर ब्राया और कुंदा खड़काने लगा, नोकर नें ग़ेर ब्रादमी समभ कर भीतर से कहा कि "मालिक घर में नहीं हैं कल ब्राना" इस्पर लेसिंग सचमुच लोट चला!!! इटली का मारीनी नामी किव एक दिन किवता बनानें में ऐसा मग्न हुआ कि ब्रांगीठी से उस्का पैर जल गया तो भी उसे कुछ खबर न हुई!"

श्राज्ञा भंगकरान् राजा न क्मेत सुतानि ।
 विशेषः कोनु राज्ञश्च राज्ञश्चित्रगतस्य च ॥

"लाला व्रजिकशोर साहब का भी कुछ, कुछ ऐसा ही हाल है यह मीधी, सीधी वातों को विचार ही बिचार मैं खेंच तान कर ऐसी पेचीदा बना लेते हैं कि उन्का सुलभाना मुश्किल पड़ जाता है" मुंशी चुन्नी-लाल बोले.

"मेंनें तो मिस्टर ब्राइट के रोवरू ही कह दिया था कि कोरी फिला-सोफी की वातों से दुनियादारी का काम नहीं चलता" लाला मदनमोहन नें अपनी ब्रकत्तमंदी ज़ाहर की.

इतनें में मिस्टर रसल की गाड़ी कमरे के नीचे आ पहुँची और मिस्टर रसल खट-खट करते हुए कमरे मैं दाखिल हुए, लाला मदनमोहन नें मिस्टर रसल सै शेकिंग्हेंड करके उन्हें कुसीं पर विठाया और मिजाज की खैरीआफ़ियत पूछी.

मिस्टर रसल नील का एक होसलेमंद सोदागर है परत इस्के पास रुपया नहीं है, यह नील के सिवाय रुई श्रीर सन वर्गेरे का भी कुछ कुछ व्यापार कर लिया करता है इस्का लेन देन डेढ, पौने दो बरस से एक दोस्त की सिफारश पर लाला मदनमोहन के यहाँ हुआ है पहले बरस में इस्के माल पर लाला मदनमोहन का जितना रुपया लगा था माल की विकी से ज्याज सेमेत वयुल हो गया, परंतु दूसरे साल रुई की भरती की जिस्में सात आट हज़ार रुपे टूटते रहे इस्का घाटा भरने के लिये पहले से दुगनी नील बनवाई जिस्में एक तो परता कम बैटा दूसरे माल कलकर पहुँचा उस्समय माव मंदा रह गया जिस्से नफ़्ते के बदले दस, बारह हज़ार इस्में टूटते रहे. लाला मदनमोहन के लेन देन से पहले मिस्टर रमल का लेन देन रामप्रसाद बनारसीदास से था उनके आट हज़ार रुपे श्रव नंत्र इस्की तरफ बाड़ी थे; जब उनकी मयाद जाने लगी तो उन्होंने नालिश करके साढ़े ग्यारह हजार की डिकी इस्पर करा ली श्रव उन्की हजाय हिकी में इस्का सब कारखाना नीलाम पर चढ़ रहा

'है श्रीर नीलाम की तारीख़ मैं केवल चार दिन बाकी हैं इस लिये यह बड़े घनराट मैं रुपे का बंदोबस्त करनें के लिये मदनमोहन के पास श्राया है.

"मेरे मिज़ाज का तो इस्समय कोसो पता नहीं लगता परंतु उस्को ठिकाने लाना श्रापके हाथ है" मिस्टर रसल ने मदनमोहन के कुशल प्रश्न (मिज़ाजपुर्सी) पर कहा "जो श्राफ़त एकाएक इस्समय मेरे सिर पर श्रा पड़ी है उस्को श्राप श्रच्छी तरह जानते हैं. इस कठिन समय मैं श्रापके सिवाय मेरा सहायक कोई नहीं है श्राप चाहें तो दम भर मैं मेरा वेड़ा पार लगा सक्ते हैं नहीं तो मैं तो इस तूफान मैं ग़ारत हो चुका."

"श्राप इतने क्यों घनराते हैं ? ज़रा घीरज रंखिये" मुंशी चुन्नीलाल ने पहले की मिलावट के श्रनुसार सहारा लगाकर कहा "लाला साहन के स्वभाव को श्राप श्रव्छी तरह जान्ते हैं जहाँ तक हो सकेगा यह श्राप की सहायता मै कभी कसर न करेंगे."

"पहले त्राप मुक्ते यह तो बताइये कि त्राप मुक्ते किस तरह की सहायता चाहते हैं ?" लाला मदनमोहन ने पूछा.

"मैं इस्समेय सिर्फ इतनी सहायता चाहता हूँ कि ब्राप रामप्रसाद बनारसीदास की डिकी का रुपया चुका दे मुक्तसे हो सकेगा जहाँ तक मै श्रापका सब कर्ज़ा एक बरस के भीतर चुका ढूंगा" मिस्टर रसल ने कहा "मुक्तको ब्रपनी बरबादी का इतना खयाल नही है जितनी ब्रापके कर्जे की चिन्ता है. रामप्रसाद बनारसीदास की डिकी मै मेरी जायदाद विक गई तो ब्रोर लेनदार कोरे रह जायंगे ब्रोर मैंनें इंसालवन्ट होने की दरखास्त की तो ब्राप लोगों के पल्ले रुपे मै चार ब्रानें भी न पड़ेंगे."

"श्र्फ्सोस! श्राप की यह इकोकत सुन्कर मेरा दिल श्राप से श्राप उम्डा श्राता है" लाला मदनमोहन बोले.

"सच है महाकवि शेक्सपीश्रर नें कहा है" मास्टर शिंभृद्याल कहने लगे :—

"कोमल मन होत न किये होत प्रकृति श्रनुसार । जो पृथवी हित गगन ते वारिद द्रवित फुहार ॥ वारिद द्रवित फुहार द्रविह मन कोमलताई । लेत, देत शुभ हेत दोउन को मन हरपाई ॥ सब गुन ते उतकृष्ट सकल वैभव को भूपन । राजहु ते कछु श्रधिक देत शोभा कोमल मन ॥"\*

"हज़रत सादी कहते हैं कि "दुर्बल तपस्वी सै कठिन समय मैं उस्के दुःख का हाल न पूछ श्रौर पृष्ठे तो उस्के दुःख की दवा करां" मुशी चुत्रीलाल ने कहा.

"श्रच्छा इस रुपे के लिये ये हमारी दिलजमई क्या कर देंगे ?" लाला मदनमोहन नें बड़ी गभीरता से पूछा.

"हाँ हाँ लाला साहव सच कहते हैं ग्राप इस रुपे के लिये हमारी दिलजमई क्या कर देंगे ?" मुंशी चुन्नीलाल ने दिलजमई की चर्चा हुए पीछे ग्रपनी सफाई जतानें के लिए मिस्टर रसल सै पूछा.

\* The quality of mercy is not strained,
It droppeth, as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath; it is twice blessed
It blesseth him that gives, and him that takes.
'Tis mightiest in the mightiest, it becomes
The throned monarch better than his crown.
William Shakespeare.

्रं दरवेशजईफे हालरा दरखुशकी तंगेसाल मपुर्सके चुनी इल्ला वरात श्राकि मरहमे वरेशनिहा. "में थोड़े दिन में शीशे व्यतन का एक कारखाना यहाँ बनाया चाहता हूँ अब तक शीशे बरतन की सब चीज़ें बलायत सै आती हैं इस लिये खर्च और टूट फूट के कारण उन्की लागत बहुत बढ़ जाती है, जो बह सब चीज़े यहाँ तैयार की जायंगी तो उन्में जरूर फ़ायदा रहेगा और खुदा नें चाहा तो एक बरस के भीतर भीतर आप की सब रक़म जमा हो जायगी परंतु आपको इस समय इस बात पर पूरा भरोसा न हो तो मेरा नील का कारखाना आपकी दिलजमई के बास्तै हाज़िर है" मिस्टर रसल ने जवाब दिया.

"हिंदुस्थान में अन तक कलों के कारखानें नहीं हैं इस्से हिंदुस्था-नियों को नहा नुक्सान उठाना पड़ता है मैं जान्ता हूं कि इस्समय हिम्मत करके जो कलों के कारखाने पहले जारी करेगा उस्को जरूर फायदा रहेगा" मास्टर शिंभूदयाल नें कहा.

"श्रापको रामप्रसाद बनारसीदास के सिवाय किसी श्रीर का रुपया तो नहीं देना !" मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा.

"रामप्रसाद बनारसीदास की डिकी का रुपया चु के पीछै मुक्तको लाला साहब के सिवाय किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी रहैगी" मिस्टर रसल ने जवाब दिया।

परंतु काच का कारखाना बनाने के लिये रुपे कहाँ से आँयगे १ श्रीर लाला मदनमोहन के कर्जे लायक नील के कारखाने की हैसियत कहाँ है १ इंसालवंट होनें से लेनदारों के पल्ले चार आने भी न पड़ेंगे यह बात मिस्टर रसल अपनें मुँह से अभी कह चुका है पर यहाँ इन बातों की याद कौन दिलावे १

"इस सूरत में रामप्रसाद बनारसीदास की डिकी का रुपया न दिया जायगा तो उन्की डिकी में इस्का कारखाना विक जायगा और अपनी रकम वसूल होने की कोई सूरत न रहैगी" मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदनमोहन के कान में भुक कर कहा.

परंतु इस्समय इस्को देने के लिये ग्रापने पास नकद रुपया कहाँ है ?" लाला मदनमोहन ने धीरे से जवांव दिया.

"अब मेरी शर्म अपको है 'वक्त निकल जाता है बात रह जाती है' जो आप इस्समय मुक्तको सहारा देकर उभार लोगे तो में आपका अह-सान जन्म भर नहीं भूलूँगा" मिस्टर रसल ने गिड़गिड़ा कर कहा.

"मै मन सै तुम्हारी सहायता किया चाहता हूं परंतु मेरा रुपया इस्समय श्रीर कामों में लग रहा है इस्से में कुछ नहीं कर सक्ता" लाला मदनमोहन ने शर्माते, शर्माते कहा.

'श्रजी हुजूर! श्राप यह क्या कहते है ? श्रापके वास्ते ६पे की क्या कमी है ? श्राप कहें जितना रुपया इसी समय हाजिर हो" मास्टर शिभू-दयाल वोले.

"अच्छा! मुमसे हो सकेगा जिस तरह दस हज़ार रुपे का बंदोबरत करके मै कल तक आपके पास भेज ढूंगा आप किसी तरह की चिन्ता न करें" लाला मदनमोहन ने कहा.

"श्रापनें वड़ी महरवानी की मै श्रापकी इनायत सें जी गया श्रव में श्रापके भरोसे विल्कुल निश्चित रहूंगा" मिस्टर रसल ने जाते, जाते वड़ी खुशी से हाथ मिलाकर कहा. श्रीर मिस्टर रसल के जाते ही लाला मदनमोहन भी भोजन करनें चले गए.

#### प्रकरण ३

### संगति का फल

सहबासी बस होत नृप गुण कुल रोति विहाय।
नृप युवती श्ररु तरुलता मिलत प्राय संग पाय॥

हितोपदेशे।

लाला मदनमोहन भोजन करके आए उस्समय सब मुसाहब कमरे मै मौजूद थे. मदनमोहन कुर्सा पर बैठकर पान खानें लगे और इन् लोगों नें अपनी, अपनी बात छेड़ी.

हरगोविंद (पंसारी के लड़के) ने अपनी बग़ल सै लखनऊ की बनी हुई टोपियें निकाल कर कहा "हुजूर ये टोपियें अभी लखनऊ, सै एक बज़ाज के यहाँ आई हैं सोगात मै भेजने के लिए अच्छी हैं पसंद हों `तो दो, चार ले आऊं ?"

"कीमत क्या है ?"

"वह तो पचीस, पचीस रुपे कहता है परंतु मे वाजवी ठैरा लूँगा" . "बीस, बीस रुपे मैं आवें तो ये चार टोपियें ले आना ."

"अञ्छा! मै जाता हूँ अपनें बस पडते तोड़ जोड़ मै कसर नहीं रक्लूँगा" यह कहकर हरगोविंद वहाँ सै चल दिया.

"हुजूर! यह हिना का स्रतर श्रजमेर सै एक गंधी लाया है वह कहता है कि मै हुज़ूर की तारीफ़ सुनकर तरह, तरह का निहायत उम्दा

<sup>\*</sup> श्रासन्नमेव नृपतिर्भंजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसङ्गतं वा । प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च, यः पार्श्वतो वसति तं परिवेष्टयन्ति ॥

अतर अजमेर सै लाता था परंतु रास्ते में चोरी हो गई सब माल अस्वाव जाता रहा सिर्फ यह शीशी बची है वह आपकी नजर करता हूँ" यह कह कर अहमद हुसैन हकीम नें वह शीशी लाला साक्ष्य के आगे रख दी.

"जो लाला साहव को मंजूर करने में कुछ चारा विचार हो तो हमारी नज़र करो हम हस्को मंजूर करके उस्की इच्छा पृरी करेंगे." पंडित पुरुषोत्तमदास ने वड़ी वजेदारी सै कहा.

"श्रापकी नजर तो सिवाय करेले के श्रीर कुछ नहीं हो सक्ता मरजी हो, मंगवाँय ?" हकीम जी नें जवाब दिया .

"करेले तुम खात्रो, तुम्हारे घर के खाय हमको मुँह कड़वा करने की क्या ज़रूरत है ? हम तो लाला साहब के कारण नित्य लड्डू उड़ाते हैं श्रीर चैन करते हैं" पंडित जी ने कहा .

''लड्ड् ही लड्डुग्रों की वातें करनी ग्राती हैं या कुछ ग्रीर भी सीखे हो ?" मास्टर शिभूदयाल नें छेड़ की .

"तुम सरीखे छोकरे मदरसे में दो एक कितावें पढ़कर ग्रापनें को ग्रास्तातालीस समभाने लगते हैं परंतु हमारी विद्या ऐसी नहीं है तुमको परीचा करनी हो तो लो इस काग़ज पर ग्रापने मन की वात लिखकर ग्रापनें ' पास रहनें दो जो तुमनें लिखा होगा हम ग्रापनी विद्या से बता देगे" यह कहकर पंडित जी नें ग्रापनें श्रंगोछे में से काग़ज़ पेनसिल ग्रीर पृष्टीपत्र निकाल दिया.

मास्टर शिभ्दयाल नें उस काग्ज पर कुछ लिखकर अपने पास रख लिया श्रीर पंडित जी अपना पुष्टीपत्र लेकर थोड़ी देर कुंडली खेचते रहे फिर बोले "बचा तुमको हर बात मैं हॅसी स्फती है तुमनें काग्ज़ मैं 'करेला' लिखा है परंतु ऐसी हॅसी अच्छी नहीं"

लाला मदनमोहन के कहनें सै मास्टर शिभूदयाल ने काग़ज़ खोलकर दिखाया तो हकीकत मै 'करेला' लिखा पाया अन तो पंडित जी की खून चढ़ ननी मूछों पर तान दे, देकर खखारने लगे .

परंतु पंडित जी नें ये 'करेला' कैसे बता दिया ! लाला मदनमोहन के रोबरू श्रापस की मिलावट से बकरी का कुत्ता बना देना सहज सी बात थी परंतु पंडित जी का चुन्नीलाल श्रोर शिभूदयाल से ऐसा मेल न था श्रोर न पंडित जी को इतनी निद्या थी कि उसके बल से करेला बता देते. श्रमल बात यह थी कि पंडित जी ने एक काग़ज़ पर काजल लगाकर पृष्टीपत्र में रख छोड़ा था जिस्समय पृष्टीपत्र पर काग़ज़ रखकर कोई कुछ लिखता था कलम के दबावं से काजल के श्रद्धर दूसरे काग़ज़ पर उत्तर श्राते थे फिर पंडित जी कुंडली खेंचती बार किसी दब से उसको देखकर थोड़ी देर पीछे बता देते थे.

"तो हुज़ूर ! उस गंधी के वास्तै क्या हुक्म है ?" हकीम जी नें फिर याद दिवाई".

"श्रतर मै चदन के तैल की मिलावट मालूम होती है श्रौर मिलावट की चीज बेचंने का सरकार से हुक्म नहीं है इस वास्तै कह दो शीशी जप्त हुई वह श्रपना रस्ता ले" पंडित जो शीशी स्ंघकर बीच मैं बोल उठे.

"हाँ हकीम जी ! श्रापकी राय मै उस गंधी का कहना सच है ?" लाला मदनमोहन ने पूछा .

"बेशक, ऋंदाज़ से तो ऐसा ही मालूम होता है आगे खुदा जाने" र हकीम जी बोले

"तो लो यह पचीस रुपे के नोट इस्समय उस्को खर्च के वास्तै दे दो विदा पीछे से सामने बुलाकर की जायगी" लाला मदनमोहन ने पचीस रुपे के नोट पाकट से निकाल दिये .

"उदारता इस्का नाम है" "दयालुता इसे कहते हैं" "सब्चे यश मिलनें की यह राह है" "परमेश्वर इस्से प्रसन्न होता है" चारों तरफ़ से वाह वाह की बोछार होनें लगी.

ये बहियाँ मुलाइजे के वास्तै हाजिर हैं और बहुत सी रकमों का जमा- खर्च आपके हुक्म के बिना अटक रहा है जो अवकाश हो तो इस्समय

कुछ अर्ज़ करूँ ?" लाला जवाहर लाल नें आते ही वस्ता आगे रख कर डरते, डरते कहा .

"लाला जवाहर लाल इतनें वरस से काम करते हैं परंतु लाला साहव की तिवयत, और काग़ज दिखाने का मोका श्रव तक नहीं पहचान्ते" लाला मदनमोहन को सुना कर चुन्नीलाल श्रीर शिभृदयाल श्रापस में काना-पूसी करनें लगे.

"भला इस्समय इन् वातों का कौन प्रसंग है ? श्रोर मुक्तको वार, बार दिक करने सै क्या फायदा है ? मैं पहले कह चुका हूँ कि तुम्हारी समक मैं श्रावै जैसे जमाखर्च कर लो मेरा मन ऐसे कामों में नहीं लगता" खाला मदनमोहन नें किड़क कर कहा श्रीर जवाहर लाल वहाँ सै उठकर चुपचाप श्रपने रस्ते लगे.

"चलो अच्छा हुआ! थोड़े ही मैं टल गई में तो बहियों का अटंबार देख कर घवरा गया था कि आज उस्ताद जी घेरे विना न रहेंगे" जवाहर लाल के जाते ही लाला मदनमोहन खुश हो, हो कर कहने लगे.

"इन्का तो इतना होसला नही है परंतु व्रजिकशोर होते तो। वे थोड़े बहुत उलके विना कभी न रहते" मास्टर शिभूदयाल ने कहा .

"जन तक लाला साहन लिहाज करते हैं तन ही तक उन्का उलफाना उलफाना नन रहा है .नहीं तो घड़ी भर मैं श्रकल ठिकाने श्रा जायगी" मुंशी चुन्नीलाल नोले .

"हुज़ूर! मै लाला हरदयाल साहव के पास हो आया उन्होंने बहुत, बहुत करके आप की खैरोआफियत पूछी है और आज शाम को आप से बाग में मिलनें का करार किया है" हरकिसन दलाल ने आकर कहा.

"तुम गए जन वो क्या कर रहे थे ?" लाला मदनमोहन ने खुश होकर पूछा.

"भोजन करके पलग पर लेटे ही थे आप का नाम सुनकर तुर्त उठ आए और वड़े जोश से आप की खैरोआफियत पूछने लगे." "मैं अञ्जो तरह जान्ता हूं , वे मुभको प्राण सै भी अविक समभते हैं" लाला मदनमोहन ने पुलकित होकर कहा .

"त्राप की चाल ही ऐसी है जो एक बार मिल्ता है हमेशे के लिये चेला बन् जाता है" मुंशी चुन्नीलाल ने बढ़ावा देकर कहा.

"परंतु कानूनीवंदे इस्सै त्रलग हैं" मास्टर शिंभूद्याल व्रजिकशोर की तरफ इशारा करके बोले .

"लीजिये ये टोपियाँ श्रठारह, श्रठारह रुपे मैं ठैरा लाया हूं" हरगोविंद ने लाला मदनमोहन के श्रागे चारों टोपियें रखकर कहा .

"तुमने तो उस्की आँखों मैं धूल डाल दी! आठारह अठारह रुपे मैं कैसे ठैरा लाये १ मुफ्तको तो ये बाईस, बाईस रुपे सै कम की किसी तरह नहीं जचती" लाला मदनमोहन ने हरगोविंद का हाथ पकड़कर कहा .

"मैंने उस्को आगो का फायदा दिखाकर ललचाया और वड़ी, बडी पिट्टियें 'पढ़ाई' तब उसने लागत मै दो, दो रुपे कम लेकर आपके नाम से ये टोपियें दी हैं" ।

"श्रच्छा! यह लाला हरिकशोर त्राते हैं इन्से तो पूछिये ऐसी टोपी कितने, कितनें मैं ला देंगे ?" दूर से हरिकशोर बज़ाज को त्राते देखकर पडित पुरुषोत्तम ने कहा.

"ये टोपियें हरनारायण वजाज़ के हाँ कल लखनऊ सै आई हैं और वाज़ार मै बारह, बारह रुपे को विकी हैं पर यहाँ तो तेरह तेरह मै आई होंगी" हरकिशोर नें जबाब दिया.

"तुम हमें पंदरह, पंदरह रिपे मैं ला दो" हरगोविंद नें भुँभला कर कहा.

"मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे मन मैं आवे जितनी ले लेना".

"ला चुके, ला चुके लानें की यही स्रत है ?" हरगोविंद नें नात उड़ानें के वास्ते कहा. "क्यों ! मेरी सूरत को क्या हुआ ! में श्रभी टोपियाँ लाकर तुम्हारे साम्ने रख देता हूँ" हरिकशोर ने हिम्मत से जवात्र दिया ।

"तुम टोपियें क्या लाश्रोगे १ तुम्हारी सूरत पर खिसियानपन श्रमी से छा गया !" हरगोविंद ने मुस्करा कर कहा .

"मुभको नहीं मालूम था कि मेरी सूरत में दर्पण की खासियत है" इरिकशोर ने इंसकर जवाब दिया .

"चलो चुर रहो क्यों थोथी वाते वनाते हो ?" मुंशी चुन्नीलाल रोकने के वास्तै भरम में बोले .

"वहुत अच्छा! अब में टोपी लाये पीछे, ही बात करूँगा" यह कह कर हरिकशोर वहाँ से चल दिये .

"यहाँ के दुकानदारों में यह बड़ा ऐव है कि जलन के मारे दूसरे के माल को वारह आने का जाच देते हैं" मुंशी चुत्रीलाल ने कहा.

"श्रीर किसी समय मुकावला श्रा पड़े तो श्रपनी गिरह सै घाटा भी दे वैठते हैं" मास्टर शिभ्दयाल बोले .

"न जानें लोगों को अपनी नाक कटा कर औरों की बदशगूनी करने मैं क्या मजा आता है" हकीम जी ने कहा.

"श्रीर जो हरगोविंद कुछ ठगा श्राया होगा तो क्या में इन्के पीछे उस्का मन विगाड़ गा" लाला मदनमोहन बोर्ले .

"आप की ये ही बातें तो लोगों को वेदाम गुलाम बना लेती हैं" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"कुछ दिन से यहाँ ग्वालियर के दो गवैये निहायत अच्छे आए हैं मस्त्री हो दो घड़ी के वास्तै आज की मजिलस में उन्हें बुला लिया जाय" हरिकसन दलाल में पृछा.

, "अच्छा! बुला लो तुम्हारी पसंद हैं तो ज़रूर अच्छे होंगे" मदन-

"लखनऊ की श्रमीरजान भी इन दिनों यही है इस्के गाने की बड़ी तारीफ़ सुनी गई है पर मैने श्रपने कान सै श्रव तक उसका गाना नहीं सुना?' इकीम जी बोले.

"श्रच्छा! श्रापके सुन्ने को हम उसे भी यहाँ बुलाये लेते हैं पर उसके गाने में समा न बंधा तो उसके बदले श्रापको गाना पड़ेगा!" लाला मदनमोहन ने हँस कर कहा.

"सच तो ये है कि स्रापके सबब सै दिल्ली की बात बन रही है जो गुणी यहाँ स्राता है कुछ न कुछ ज़रूर ले जाता है स्राप न होते तो उन बिचारों को यहाँ कौन पूछता ? स्रापकी इस उदारता सै स्राप का नाम बिकम स्रोर हातम की तरह दूर, दूर तक फैल गया है स्रोर बहुत लोग स्राप के दर्शनों की स्रमिलाषा रखते हैं" मुंशी चुन्नीलाल ने छीटा दिया.

इतने में हरिकशोर टोपी लेकर आ पहुँचे और बारह, बारह रूपे मै खुशी सै देने लगे.

"सच कहो तुमने इसीं अपनी गिरह का पलोयन क्या लगाया है ?" शिभ्दयाल ने पूछा .

"पलोथन लगाने की क्या ज़रूरत थी मै तो इस्में लाला साहव सै कुछ इनाम लिया चाहता हूं" हरिकशोर ने जवाब दिया

"मुक्तको टोपिये लेनी होती तो मै किसी न किसी तरह सै आप ही तुम्हारा घाटा निकालता पर मै तो अपनी ज़रूरत के लायक पहले ले चुका" लाला मदनमोहन ने रुखाई सै कहा.

"आपको इन्की कीमत मै कुछ संदेह हो तो मैं असल मालिक को रोबरू कर सक्ता हूँ ?"

"जिस गाँव नहीं जाना उस्का रस्ता पूछना क्या जरूर" "तो मै इन्हें ले जाउँ ?" "मैंने मंगाई कन थी जो मुक्तसे पूछते हो" यह कह कर लाला मदनमोहन ने कुछ ऐसी त्योरी नदली कि हरकिशोर का दिल खट्टा हो 'गया और लोग तरह, तरह की नकलें करके उसका ठट्टा उड़ाने लगे.

हरिकशोर उरसमय वहाँ सै उठ कर सीधा श्रपने घर चला गया पर उस्के मन में इन् वार्तों का वड़ा खेद रहा .

# प्रकरण ४

#### मित्र-मिलाप

दूरहिसों कर वहाय, नयननते जल यहाय,

श्रादर सों हिग जुलाय श्राधासन देत सो।

हित सों हिय में लगाय, रुचि सम वाणी बनाय,

कहत सुनत श्राति सुभाय, श्रानंद भिर लेत जो।

ऊपर सों मधु समान, भीतर हलाहल जान,

छल में पंडित महान, कपटको निकेत वो।

ऐसो नाटक विचित्र, देख्यो ना कबहु मित्र,

दुष्टन कों यह चित्र, सिखवे को हेत को ? अ

हितोपदेश.

इत्रितपाणिराईनयनः प्रात्सारिताद्धिसनो ।
 गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रश्नेषु दत्ताद्रः ॥
 अन्तर्भूतविषो विधिर्मधुमयश्चातीव मायापदः ।
 कोनामायमपूर्वनाटकविधिर्यः शिक्तितोदुर्जनैः ॥१॥

लाला मदनमोहन को हरदयाल सै मिलनें की लालसा में दिन पूरा करना कठिन हो गया वह घड़ी, घड़ी घंटे की तरफ़ देखते थे श्रीर उखताते थे. जब ठीक चार बजे श्रपने मकान सै सवार होकर मिस्तरीखानें में पहुँचे यहाँ तीन बिगायें लाला मदनमोहन की फ़र्मायश सै नई चाल की बन रही थीं उन्के लिये बहुत सा सामान बलायत सै मँगाया गया था श्रीर मुंबई के दो कारीगरों की राह से वह बनाई जाती थीं. लाला मदनमोहन ने कह रक्खा था "कि चीज़ श्रच्छी बने खर्च की कुछ नहीं श्रदकी जो होगा हम करेगे" निदान लाला मदनमोहन इन बिगायों को देख भाल कर वहाँ से श्रागा हसन जान के तबेले मे गये श्रीर वहाँ तीन घोड़े पाँच हजार, पाँच सो रूपे में लेनें करके वहाँ से सीधे श्रपने बागा "दिलएसद" को चले गये.

यह बाग़ सब्ज़ी मंडी से आगे बढ़ कर नहर की पटड़ी के किनारे पर था इस्की रिवशों के दोनों तरफ़ रेलिया की क़तार, सहावनी क्यारियों में रंग, रंग के फूलों को बहार, कहीं हरी, हरी घास का सहाव्ना फ़र्श, कहीं घनघोर चुलों की गहरी छाया, कहीं बनावट के फरनें, और वेट, कहीं पेड़ और टिट्टियों पर बेलों की लपेट एक तरफ को चिड़ियाखानें में तरह, तरह के पत्ती चहचहा रहे थे दूसरी तरफ़ को संगमरमर के एक कुंड में तरह, तरह के जलचर अपना रंग ढंग दिखा रहे थे बाग के बीच में एक बड़ा कमरा हवादार बहुत अच्छा बना हुआ था उसके चारों तरफ सगमरमर का साईवान और साईवान के गिर्द फव्वारों की कतार लगी थी जिस समय ये फव्वारें छूटते थे जेठ वैसाल को सावन भादों समक्तर मोर नाच उठते थे बीच के कमरे में रेशमी गलीचे को बड़ी उम्दा विछायत थी और बढ़िया साठन की मढ़ी हुई सुनहरी कोच, कुसिये जगह, जगह मौके से रक्खी थीं. दीवार के सहारे संगमरमर की मेजों पर वहे, बड़े आठ काच आमनें सामने लगे हुए थे. छत में बहुमूल्य भाड़ लटक रहे थे. गोल, बैजई और चोखूँ ही मेजों पर फूलों के गुलदस्ते, हाथी

दांत, चदन, श्रावन्स, चीनी, सीप श्रीर काच वग़ीरे के उम्दा उम्दा खिलोनें मिसल से रक्खे थे, चादी की रकेवियों में इलायची, सुपारी चुनी हुई थी. समय, तारीख, वार, महीना वताने की वड़ी, हारमोनियम वाजा, श्रंटा खेलनें की मेज, श्रलवम, सैरवीन, सितार श्रीर शतरंज वगैरे मन वहलानें का सब सामान श्रपनें, श्रपनें ठिकान पर रक्खा हुश्रा था. दीवारों पर गच के फूल पत्तों का सादा काम श्रवरख की चमक से चांदी के डले की तरह चमक रहा था श्रीर इसी मकान के लिये हजारों रुपे का सामान इर महीनें नया खरीदा जातां था.

इस्समय लाला मदनमोहन को कमरे में पांव रखते ही विचार ग्राया कि इस्के द्रवाज़ों पर विह्या साठन के पर्दें ग्रवश्य होनें चाहिये उसी समय इरिकशोर के नाम हुक्म गया कि तरह, तरह की विद्या साठन लेकर ग्रामी चले ग्राम्रो. हरिकशोर (नें) समभा कि "ग्रव विछ्ञली वातों के याद ग्राने' से ग्रवने' जी में कुछ लिजत हुए होंगे चलो सवेरे का भूला साँभ को घर ग्रा जाय तो भूला नहीं वाजता" यह विचार कर हरिकशोर साठन इकड़ी करनें लगा पर यहाँ इन्वातों की चर्चा भी न थी. यहाँ तो लाला मदनमोहन को लाला हरदयाल की लो लग रही थी. निदान रोशनी हुए पीछै वड़ी देर वाट दिखाकर लाला हरदयाल ग्राए उन्को देखकर मदनमोहन की खुशी की कुछ इद नहीं रही वग्गी के ग्राने की ग्रावाज़ छन्ते ही लाला मदनमोहन वाहर जाकर उन्को लिवा लाए ग्रीर दोनों कोच पर बैठकर वड़ी प्रीति से वातें करने लगे.

"मित्र! दुम बड़े निठुर हो मै इतनें दिन से तुम्हारी मोहनी मूर्ति देखनें के लिए तरस रहा हूँ पर तुम याद भी नहीं करते" लाला मदन-मोहन ने सच्चे मन से कहा.

"धुमको एक पल आपके बिना कल नहीं पड़ती पर क्या करूँ ? चुगलखोरों के हाय से तंग हूँ जब कोई बहाना निकाल कर आने का उपाय करता हूँ वे लोग तत्काल जाकर लाला जी ( अर्थात् पिता ) से कह देते हैं श्रीर लाला जी खुलकर तो कुछ नहीं कहते पर वातों ही वातों में ऐसा भॅभोड़ते है कि जी जलकर राख हो जाता है श्राज तो मैंने उन्ते भी साफ कह दिया कि श्राप राज़ी हों, या नाराज़ हों सुभसे लाला मदनमोहन की दोस्ती नहीं छूट सक्ती" लाला हरदयाल ने यह वात ऐसी गर्मा गर्मी से कही कि लाला मदनमोहन के मन पर लकीर हो गई पर यह सब बनावट थी उस्ते ऐसी बाते बना, बना कर लाला मदनमोहन से ''तोफ़ा तहायफ़" मैं बहुत कुछ फ़ायदा उठाया था इसलिये इस सोने की चिड़िया को जाल में फसाने के लिये भीतर पेटे सब घर के शामिल थे श्रीर मदनमोहन के मन मैं मिलने की चाह बढ़ानें के लिये उसने श्रव की बार श्राने मैं जान बूभ कर देर की थी.

"भाई! लोग तो मुक्ते भी बहुत बहकाते हैं कोई कहता है "ये रुपे के दोस्त हैं" कोई कहता है "ये मतलब के दोस्त हैं" पर मैं उनका ज़रा भी मुँह नहीं लगाता क्योंकि मुक्तको श्रोथेलो की बरबादी का हाल श्रच्छी तरह मालूम है" लाला मदनमोहन नें साफ मन सै कहा पर हरदयाल के पापी मन को हतनी हो बात सै खटका हो गया.

'दुनिया के लोगों का ढंग सदा अनोखा देखनें में आता है उन्में सै कोई अपना मतलव दृष्टांत और कहावतों के द्वारा कह जाता है, कोई अपना भाव दिक्षगी और हॅसी की वातों में जता जाता है, कोई अपना अयोजन औरों पर रख कर मुना जाता है, कोई अपना आश्यय जता कर फिर पलट जानें का पहलू बनाये रखता हैं, पर मुक्तकों ये वार्ते नहीं आतीं मे तो सचा आदमी हूँ जो मन में होती है वह जवान से कहता हूं जो ज्ञान से कहता हूं वह पूरी करता हूँ '' लाला हरदयाल ने भरमा भरमी अपना संदेह प्रगट करके अंत मे अपनी सचाई जताई

''तो क्या आप को इस्समय यह संदेह हुआ कि मैंने वहकाने वालों पर रख कर अपनी तरफ़ सै आपको ''रुपे का दोस्त" और ''मतलब का दोस्त" ठैराया है ?" लाला मदनमोहन गिड़गिड़ा कर कहनें लगे "हाय! आपनें मुक्तको अब तक नहीं पहचाना में अपनें प्राण से अधिक आपको सदा समक्तता रहा हूँ इस संसार में आप से बढ़कर मेरा कोई मित्र नहीं है जिस्पर आपको मेरी तरफ से अब तक इतना संदेह बन रहा है मुक्तको बाप इतना नादान समक्तते हैं. क्या में अपने मित्र और शत्र को भी नहीं पहचान्ता ? क्या आप से अधिक मुक्तको संसार में कोई मनुष्य प्यारा है ? में अपना कलेजा चीर कर दिखाऊँ तो आपको मालूम हो कि आप की प्रीति मेरे हृदय में कैसी आंकत हो रही है !"

"श्राप वृथा खेद करते हैं मै श्राप की सची प्रीति को श्रच्छी तरह जान्ता हू श्रीर मुफ्तको भी इस ससार में श्राप से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, मैंने दुनिया का यह ढंग केवल चालाक श्रादिमयों की चालाकी जतानें के लिए श्राप से कहा था श्राप वृथा श्रपने ऊपर ले दोड़े मुफ्तको तो श्रापकी प्रीति का यहाँ तक विश्वास है कि सूर्य चंद्रमा की चाल बदल जायगी तो भी श्रापकी प्रीति मै कभी श्रंतर न श्रायगा" लाला हरदयाल नें मदनमोहन के गले मै हाथ डाल कर कहा.

"प्रीति के वरावर संसार में कौन्सा पदार्थ है ?" लाला मदनमोहन कहनें लगे "श्रौर सब तरह के सुख मनुष्य को द्रव्य सै मिल सक्ते हैं पर प्रीति का सुख सच्चे मित्र बिना किसी तरह नहीं मिलता जिस्ने संसार मैं जन्म लेकर प्रीति का रस नहीं लिया उस्का जन्म लेना वृथा है इसी तरह जो लोग प्रीति करके उस्पर हढ़ नहीं रहते वह उस्के रस सै नावाकिफ़ हैं ."

"निस्सदेह! प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है. संसार में जिन लोगों को भोजन के लिये अन्न और पहन्ने के लिये वस्त्र तक नहीं मिल्ता उन्कों भी अपने दुःख सुख के साथी प्राणीपम मित्र के आगे अपना दुःख रोकर छाती को बोम हल्का करने पर, अपने दुःखों को सुन सुन कर उस्के जी भरा आने पर, उस्के धैर्य देने पर, उस्के हाथ सै श्रपनी डबडबाई हुई श्राँखों के श्राँस पुछ जानें पर, जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपे खर्च करनें सै भी नहीं हो सक्ता'' लाला हरदयाल नें कहा.

"निस्संदेह! मित्रता ऐसी ही चीज़ है पर जो लोग प्रीति का मुख नहीं जानते वह किसी तरह इंस्का भेद नहीं समक्त सक्ते" लाला मदन-मोहन कहने लगे.

"दुनियाँ के लोग बहुत करके रुपे के नमें नुक्सान पर प्रीति का आघार समकते हैं आज हरगोविंद नें लखनऊ की चार टोपियाँ मुक्तको अठारह रुपे में ला दो थीं इस्पर हरिकशोर जल गये और मेरी प्रीति बढ़ाने के लिये बारह, बारह रुपे में वैसी ही टोपियाँ मुक्तको देनें लगे इन्के निकट प्रीति और मित्रता कोई ऐसी चीज़ है जो दस पाँच रुपे की कसर खाने सै बातों में हाथ आ सक्ती है!"

"हरिकशोर नें हरगोविंद की तरफ सै श्रापका मन उछांटनें के लिए यह तद्वीर की हो तो भी कुछ श्राश्चर्य नहीं." हरदयाल बोले "मै जानता हूँ कि हरिकशोर एक बड़ा—"

इतने में एकाएक कमरे का दरवाजा खुला श्रीर हर्राकशोर भीतर दाखल हुश्रा उसको देखते ही हरदयाल की जवान बंद हो गई श्रीर दोनों ने लजाकर सिर भुका लिया.

"पहले श्राप श्रपनें शुभिचन्तकों के लिये सजा तजवीज कर लीजिये फिर मैं साठन मुलाहज़ें कराऊँगा ऐसे वाहियात कामों के वास्ते इस ज़रूरी काम मैं हर्ज करना मुनासिब नहीं . हाँ लाला हरव्याल साहब क्या फरमा रहे थे "हरिकशोर एक बड़ा—" क्या है ?" हरिकशोर नें कमरे मैं पाँव रखते ही कहा .

"चल्लो दिल्लगी की बातें रहने दो लास्रो, दिखलास्रो उम कैसी साठन लाए हो ? हम अपनी निज की सलाह के वास्ते स्रौरों का काम हर्ज नहीं किया चाहते" लाला हरदयाल नें प्रहली वात उड़ा कर कहा. "में श्रीर नहीं हूँ पर श्रव श्राप चाहे जो वना दें मुक्तको श्रपना माल दिखाने में कोई उज नहीं पर इतना विचार है कि श्राज कल सच्चे माल की निस्वत नकली या क्रूटे माल पर ज्यादः चमक दमक मालूम होती है, मोतियों को देखिये चाहे मिणियों को देखिये, कपड़ों को देखिये चाहे गोटे किनारी को देखिये जो सफ़ाई क्रूंटे पर होगी सच्चे पर हर-गिज न होगी इसलिये में डरता हूँ कि शायद मेरा माल पसंद न श्राय" इसकिशोर ने मुस्करा कर कहा.

"तुम कपड़ा दिखानें श्राए हो या वातों की दुकान्दारी लगानें श्राए हो ? जो कपड़ा दिखाना हो तो भटपट दिखा दो नहीं तो श्रपना रस्ता लो हमको थोथी वातों के लिये इस्समय श्रवकाश नहीं है" लाला मदन-मोहन नें भो चढ़ा कर कहा .

"यह तो मैंने पहले ही कहा था अच्छा! अब मैं जाता हूँ फिर किसी वक्त हाज़िर होऊँगा."

"तो दुम कल नो, दस बजे मकान पर भ्राना" यह कह कर लाला मदनमोहन नें उसै रुखसत किया .

"श्रापस मै क्या मज़े की बातें हो रही थीं न जानें यह हत्या बीच मैं कहाँ सै श्रा गई" लाला हरदयाल बोले .

". खैर अब कुछ दिल्लगी की बात छेड़िये !" लाला मदनमोहन नें फरमायश की. निदान बहुत देर तक अच्छी तरह मिल भेट कर लाला हरदयाल अपनें मकान को गए और लाला मदनमोहन अपनें मकान को गए।

#### प्रकरण ५.

#### विषयासक

इच्छा फल के लाभ सों कबहुँ न पूरिह श्राश । जैसे पावक घृत मिले बहु बिधि करत प्रकाश ॥॥ ( हरिवंश )

लाला मदनमोइन बारा से आएपीछे ब्यालू करके अपने कमरे में आए उस्समय लाला अजिकशोर, मुंशी चुकीलाल, मास्टर शिभूदयाल, बाबू वैजनाथ, पंडित पुरुषोत्तम दास, इकीम अइमद हुसैन वर्गेरे सब दरबारी लोग मौजूद थे . लाला साहब के आते ही खालियर के गवैयों का गाना होने लगा .

"मैं जान्ता हूँ कि आप इस निर्दोष दिल्लगी को तो अवश्य पसंद करते होंगे देखिये इस्सै दिन भर की यकान उतर जाती है और चित्त . प्रसन्न हो जाता है" लाला मदनमोहन नें थोड़ी देर पीछे लाला व्रज-किशोर सै कहा .

"सब वातें काम के पीछे अञ्छी लगती हैं जो सब तरह का प्रवंध वंध रहा हो, काम के उसलों पर दृष्टि हो, भले बुरे काम और भले बुरे आदिमयों की पहचान हो, तो अपना काम किये पीछे घड़ी, दो घड़ी की दिल्लगी में कुछ बिगाड़ नहीं है पर उस्समय भी इस्का व्यसन न होना चाहिये" लाला ब्रजिकशोर ने जवाब दिया.

"श्रमीरों को ऐश के सिवाय श्रीर क्या काम है !" मास्टर शिंभू-दयाल नें कहा .

क्ष नजातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मैंव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ "राजनीति मैं कहा है
"राजा सुख भोगहि सदा मंत्री करहि सम्हार ।
राजकाज विगरे कछू तो मत्री सिर भार ॥"%

पंडित पुरुषोत्तम दास वोले.

"हाँ यहाँ के श्रमीरों का ढग तो यही है पर यह ढंग दुनियाँ से निराला है जो बात सब संसार के लिए अनुचित गिनी जाती है वही उनके लिए उचित समभी जाती है! उन्की एक, एक वात पर सुन्नेंवाले लोट-पोट हो जाते हैं! उन्की कोई वात हिकमत सै खाली नहीं टैरती! जिन वातों की सव लोग बुरी जानते हैं, जिन वातों के करने मैं कमीने भी लजाते हैं, जिन वातों के प्रगट होने से वदचलन भी शर्माते हैं उनका करना यहाँ के धनवानों के लिए कुछ अनुचित नहीं है! इन लोगों को न किसी काम के प्रारंभ की चिता होती है! न किसी काम के परिणाम का विचार होता है! यहाँ के घनपति तो अपने को लच्मीपति समभते है परतु ईश्वर के हाँ का यह नियम नहीं है उसने अपनी सृष्टि में सब गरीब ं श्रमीरों को एक सा बनाया है" लाला व्रजिकशोर कहनें लगे "जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोहेगा उसको अपने पाप का अवश्य दंड मिलागा . जो लोग सुल भोग मैं पड़कर अपनें शारीर या मन को कुछ परिश्रम नही देते प्रथम तो ग्रसावधान्ता के कारंग उन्का वह वैभव ही नहीं रहता श्रीर रहा भी तो कुदरती कायदे के मूजिव उन्का शरीर श्रीर मन क्रम से दुवल होकर किसी काम का नहीं रहता. पाचन शक्ति के घटनें सै तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं श्रीर मानसिक शक्ति के घटनें से चित्त की विकलता, बुद्धि की ग्रस्थिरता ग्रौर काम करनें की ग्रदिच उत्पन्न हो जाती है जिस्सै थोड़े दिन मैं संसार दु:ख रूप मालूम होने लगता है .

भोगस्य भाजनं राजा मन्त्री कार्यस्य भाजनम् ।
 राजकार्य्यपरिध्वंसी मंत्री देषिण लिप्यते ॥

"परंतु ऋत्यंत महनत करनें सै भी तो शिथिलता हो जाती है" बाबू बैजनाथ ने कहा .

"इस्से यह बात नहीं निकल्ती कि बिलकुल महनत न करो सब काम ख्रांदाज सिर करने चाहिये" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "लिडिया का बादशाह क़ारून साईरस से हारा उस्समय साईरस उस्की प्रजा को दास बनाने लगा तब क़ारून ने कहा "हमको दास किसलिये बनाते हो ? हमारे नाश करने का सीधा उपाय यह है कि हमारे शस्त्र ले लो, हमको उत्त-मोत्तम वस्त्र भूषण पहनने दो, नाच रंग देखने दो, श्रुगार रस का अनुभव करने दो, फिर थोड़े दिन में देखोगे कि हमारे शरूर वीर अबला बन जायंगे ख्रोर सर्वथा तुमसे युद्ध न कर सकेगे" निदान ऐसा ही हुआ . पृथ्वीराज का संयोगता से विवाह हुए पीछे वह इसी सुख में लिपटकर हिंदुस्थान का राज खो बैठा और मुसल्मानों का राज भी अंत में इसी भोग विलास के कारण नष्ट हुआ ."

"श्राप तो जिस्बात को कहते हैं हद के दरजे पर पहुँचा देते हैं; भला ! पृथ्वीराज श्रोर मुसल्मानों की बादशाहत का लाला साहब के काम काज से क्या संबंध है ! उन्का द्रव्य बहुत करके श्रपने भोग विलास में खर्च होता था परंतु लाला साहब का तो परोपकार में होता है" मास्टर शिभूदयाल नें कहा .

"देखिये लाला साइब का मन पहले नाच तमाशे में तिल्कुल नहीं लगता था पर इन्होंने चार मित्रों का मेल मिलाप बढ़ाने के लिये अपना मन रोक कर उन्की प्रसन्नता की". पंडित पुरुपोत्तम दास बोले.

"बुरे कामों के प्रसंग मात्र से मनुष्य के मन मैं पाप की ग्लानि घटती जाती है पहले लाला साहब को नाच रंग अच्छा नहीं लगता था पर अब देखते, देखते व्यसन हो गया फिर जिन् लोगों की सोहबत से यह व्यसन हुआ उन्कों मैं लाला साहब का मित्र कैसे समक्रूँ ? मित्रता का काम करे

वह मित्र समभा जाता है ग्रपने मतलव के लिए लंबी लंबी वार्ते बनानें से कोई मित्र नहीं हो सक्ता" लाला व्रजिकशोर कहनें लगे. सादी नें कहा है.

"एक दिवस में मनुज की विद्या जानी जाय!

पै न भूल, मन को कपट वरसन लग न लखाय ॥"%

"तो क्या श्राप इन् सब को स्वार्थपर ठैरा कर इन्का श्रपमान करते हैं!" लाला मदनमोहन ने जरा तेज होकर कहा.

"नहीं, में सबको एक सा नहीं ठैराता परंतु परीन्ना हुए बिना किसी को सचा मित्र भी नहीं कह सक्ता" लाला व्रजिक्शोर कहनें लगे. "केलीप्स नामी एक एथीनियन से साइराक्यूस के बाटशाह डिग्रोन की बड़ी मित्रता थी. डिग्रोन बहुषा केलीप्स के मकान पर जाकर महीनों रहा करता था एक बार डिग्रोन को मालूम हुग्रा कि केलीप्स उसका राज छीन्ने के लिये कुछ उद्योग कर रहा है. डिग्रोन ने केलीप्स से इस्का बृत्तांत पूछा तब वह डिग्रोन के पाव पकड़ कर रोनें लगा ग्रीर देवमंदिर में जाकर ग्रपनी सची मित्रता के लिए कठिन से कठिन सीगंध खा गया पर ग्रसल मै यह बात भूटी न थी ग्रंत में केलीप्स ने साइराक्यूस पर चढ़ाई की ग्रीर डिग्रोन को महल ही में मरवा डाला! इसलिए में कहता हूं कि दूसरे की वातों में ग्राकर ग्रपना कर्तव्य भूलना बड़ी भूल की बात है".

"अच्छा ! फिर आप खुलकर क्यों नहीं कहते आपके निकट लाला साहव को बहकाने वाला कौन, कौन है ?" पंडित जी ने जुगत से पूछा .

"मैं यह नहीं कह सक्ता जो वहकाते होंगे, श्रपने जी मैं श्राप समभते होंगे मुसको लाला साहब के फायदे से काम है श्रीर लोगों के जी दुखानें से कुछ काम नहीं है . मनुस्मृति मैं कहा है —

<sup>\*</sup> तवां शनास्त वयकरोज़ दर शमायल मरद किता कुजाश रसीदस्त पायगाह उल्म। वले ज वातिनश ए मन मवाशो गर्रा मशो के खुक्स नपस नगदद वसालहा मालूम।

सत्य कहहु श्रर प्रिय कहहु श्रिप्रय सत्य न भाख ।

'प्रियहु श्रसत्य न बोलिये धर्म सनातन राख ॥'' \*

"इसलिए मैं इस्समय इतना ही कहना उचित समकता हूँ" लाला व्रजिकशोर ने जवाब दिया .

स्रौर इस्पर योड़ी देर सब चुप रहे.

## प्रकरण ६.

# भले बुरे की पहचान.

धरमें, म्रर्थ ग्रुम कहत कोउ काम, म्रर्थ किं म्रान । कहत धरमें कोउ म्रर्थ कोउ, तीनहुँ मिल ग्रुम जान ॥† (मनुस्मृति)

"श्राप के कहने मूजब किसी श्रादमी की बातों सै उस्का स्वभाव नहीं जाना जाता किर उस्का स्वभाव पहचान्नें के लिये क्या उपाय करें ?" लाला मदनमोहन ने तर्क की .

"उपाय करनें की कुछ जरूरत नहीं है, समय पाकर सब भेद अपनें आप खुल जाता है" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे "मनुष्य के मन मैं ईएवर ने अनेक प्रकार की बृत्ति उत्पन्न की है जिन्मैं परोपकार की इच्छा,

<sup>\*</sup> सत्यं ब्र्यात् प्रियं ब्र्यान् न व्रयात् सत्यमप्रियम् ।

पियं च नानृतं ब्र्यादेषधर्मस्सनातनः ॥

पियं च नानृतं ब्र्यादेषधर्मस्सनातनः ॥

पियं च नानृतं ब्र्यादेषधर्मस्सनातनः ॥

प्रिमार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थी धर्म एव च ।

श्रर्थ एवेह् वा श्रेयस्त्रिवर्ग हति तु स्थितिः ॥

भक्ति श्रौर न्यायपरता धर्मप्रवृत्ति में गिनी जाती है; दृष्टांत श्रौर श्रनुमानादि के द्वारा उचित श्रनुचित कामों की विवेचना, पदार्थ ज्ञान, श्रौर विचार शक्ति का नाम बुद्ध वृत्ति है. विना विचारे श्रनेक बार के देखनें, सुन्नें श्रादि से जिस काम में मन की प्रवृत्ति हो, उसे श्रानुसंगिक प्रवृत्ति कहते हैं काम, संतान-स्नेह, संग्रह करनें की जालसा, जिवासा श्रौर श्राहमसुख की श्रमिक्चि इत्यादि निकृष्ट प्रवृत्ति में शामिल हें श्रौर इन सब के श्रविरोध से जो काम किया जाय वह ईश्वर के नियमानुसार समका जाता है परंतु किसी काम में दो वृत्तियों का विरोध किसी तरह न मिट सके तो वहाँ जरूरत के जायक श्रानुसंगिक प्रवृत्ति श्रौर निकृष्ट प्रवृत्ति को धर्मा प्रवृत्ति से दवा देना चाहिये जैसे श्री रामचंद्र जी नें राज पाट छोड़ कर वन में जानें से धर्मप्रवृत्ति को उत्तेजित किया था."

"यह तो सवाल ग्रौर जवाव ग्रौर हुग्रा मैंने ग्रापसै मनुष्य का स्वभाव पहिचान्नें की राह पूछी थी ग्राप वीच मैं मन की वृत्तियों का हाल कहने लगे" लाला मदनमोहन ने कहा .

"इसी सै त्रागे चलकर मनुष्य के स्वभाव पहचान्नें को रीति मालूम होगी—"

"पर त्राप तो काम, संतान-स्नेह ग्रादि के ग्रविरोध से भक्ति ग्रीर परोपकारादि करने के लिये कहते हैं श्रीर शास्त्रों में काम, क्रोध, लोम मोहादिक की वारंवार निंदा की है फिर ग्राप का कहना ईश्वर के नियमान सुसार कैसे हो सक्ता है ?" पडित पुरुपोत्तस दास वीच में बोल उठे.

"मै पहले कह चुका हूँ कि धर्म्मप्रवृत्ति ग्रौर निकृष्ट प्रवृत्ति में विरोध हो वहाँ जरूरत के लायक धर्मप्रवृत्ति को प्रवल माना चाहिये परंतु धर्मप्रवृत्ति ग्रौर बुद्धि प्रवृत्ति का बचाव किये पीछे भी निकृष्ट प्रवृत्ति का त्याग किया जायगा तो ईश्वर की यह रचना सर्वथा निरर्थक ठैरेगी पर ईश्वर को कोई काम निरर्थक नहीं है मनुष्य निकृष्ट प्रवृत्ति के वस होकर धर्म प्रवृत्ति ग्रौर बुद्धि वृत्ति की रोक नहीं मान्ता इसी से शास्त्र में

बारंबार उस्का निषेध किया है परतु घम्मंप्रवृत्ति श्रीर बुद्धि को मुख्य मानें पीछै उचित रीति से निकृष्ट प्रवृत्ति का श्राचरण किया जाय तो गृहस्थ के लिए दूषित नहीं हो सक्ता हाँ उस्का नियम उल्लंधन कर किसी एक वृत्ति को प्रवलता से श्रीर श्रीर वृत्तियों के विपरीत श्राचरण कर कोई दुःख पावें तो इस्में किसी का बस नहीं. सब से मुख्य धम्मंप्रवृत्ति है परंतु उस्में भी जब तक श्रीर वृत्तियों के हक की रह्मा न की जायगी श्रानेक तरह के विगाड़ होनें की संभावना बनी रहेगी."

"मुक्तको स्राप की यह बात बिल्कुल स्रनोखी मालूम होती है भला परोपकारादि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुस हो सक्ता है ?" पंडित पुरु-षोत्तम दास ने कहा.

"जैसे अन प्राणाधार है परंतु अति भोजन सै रोग उत्पन्न होता है" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "देखिये परोपकार की इच्छा ही ब्रत्यंत उप-कारी है परंतु हद् सै आगे बढ़ने पर वह भी फ़िजूलखर्ची समभी जायगी श्रीर अपनें कुटुंब परवारादि का सुख नष्ट हो जायगा जो श्रालसी अथवा अधिनेयों की सहायता की तो उस्सै संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी इसी तरह कुपात्र मैं भक्ति होने से लोक, परलोक दोनों नष्ट हो जायंगे . न्यायपरता यद्यपि सन बृत्तियों को समान रखने वाली है परंतु इस्की अधिकता सै भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, चमा नहीं रहती. जेन बुद्धि वृत्ति के कारण किसी बस्तु के विचार मै मन श्रत्यंत लग जायगा तो श्रौर जान्ने लायक पदार्थों की श्रज्ञानता वनी रहैगी मन को ऋत्यंत परिश्रम होने सै वह निर्वल हो जायगा और शरीर का परिश्रम बिल्कुल न होने के कारण शरीर भी बलहीन हो जायगा . आतु-संगिक प्रवृत्ति के प्रवल होनें सै जैसा संग होगा वैसा रंग तुरत लग जाया करेगा - काम की प्रवलता सै समय, असमय और स्वस्त्री परस्त्री श्रादि का कुछ विचार न रहैगा . सतान-स्नेह की वृत्ति वढ़ गई तो उसके लिये श्राम श्रधमम् करने लगेगा, उस्को लाड, प्यार मै रखकर उसके लिये जुदे

काटे वोयेगा . संग्रह करनें की लालसा प्रवल हुई तो जोरी से, चोरी से, छल सै, खुशामद से, कमाने की डिट्या पड़ेगी श्रीर खानें, खर्चनें के नाम सै जान निकल जायगी . जिघासा वृत्ति प्रवल हुई तो छोटी, छोटी सी वातों पर श्रयवा खाली संदेह पर ही दूसरों का सत्यानाश करने की इच्छा होगी श्रीर दूसरे को दंड देती बार श्राप दंड योग्य बन जायगा. श्रात्मसुख की श्रभिरुचि इह से श्रागै बढ़ गई तो मन को परिश्रम के कामों सै वचानें के लिये गानें वजानें की इच्छा होगी, ग्रथवा तरह, तरह के खेल तमारो, हंसी चुहलकी वातें, नरोवाजी, ग्रौर खुराामद में मन लगैगा, द्रव्य के वल से विना धर्म किये धर्मातमा वना चाहैंगे, दिन रात वनाव सिगार मै लगे रहेंगे . श्रपनी मानसिक उन्नति करनें के वदले उन्नति करनेवालों से द्रोह करेंगे भ्रपनी भूँटी ज़िद निवाहनें मे सव वडाई समर्फोंगे, श्रपने फायदे की वातों में श्रोरों के हक का कुछ विचार न करेंगे, अपनें काम निकालनें के समय आप खुशामदी वन जायंगे, द्रव्य की चाहना हुई तो उचित उपायों से पैदा करनें के बदले जुत्रा, बदनी, घरोहड़, रसायन या घरी ढकी दोलत हूँ डते फिरेंगे—"

"त्राप तो फिर बोही मन की वृत्तियों का भगड़ा ले बैठे. मेरे सवाल का जवाब दीजिये या हार मानिये" लाला मदनमोहन उखता कर कहने लगे.

"जब श्राप पूरी वात ही न सुनें तो मैं क्या जवाब दूं! मेरा मतलब इतने विस्तार से यह या कि सब वृत्तियों का संबंध मिला कर श्रपना कर्तव्य कर्म निश्चय करना चाहिये किसी एक वृत्ति की प्रवलता से श्रौर वृत्तियों का विचार न किया जायगा तो उसमें बहुत नुक्सान होगा" लाला व्रज-किशोर कहने लगे:—

"वाल्मीकि रामायण मैं भरत से रामचंद्र ने श्रीर महाभारत में नारद मुनि ने राजा युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया है "धर्मिहि धन, श्रर्थेहि धरम, बाधक तो कहुँ नाहिं? काम न करत विगार कछुं पुन इन दोउन माहिं ? ?"

"विदुरप्रजागर मैं विदुर जी राजा घृतराष्ट्र से कहते हैं "धर्म अर्थ अरु काम, यथा समय सेवत जु नर॥ मिल तीनहुँ अभिराम, ताहि देत दुहुँ लोक सुख॥२"

"विष्णुपुराण मै कहा है

"धर्म बिचारै प्रथम पुनि अर्थ, धर्म अबिरोधि। धर्म अर्थ बाधा रहित सेवै काम सुसोधि॥३"

"रघुवंश मै श्रितिथ की प्रशंसा करती बार महाकवि कालिदास ने कहा है

> "निरी नीति कायरपनो, केवल वल पशुधरमें। तासो उभय मिलाय इन सिद्ध किये सब करमें॥ ४॥ होन निकरमे होत है बली उपद्रववान। तासों कीन्हें मित्र तिन मध्यम बल श्रनुमान ॥ ५॥

१—कचिद्रथेंन वा धर्म धर्मेणार्थ मया पिवा। उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रवाधसे॥

२--यो धर्ममर्थं कामं च यथा कालं निषेवते । धर्मार्थकामसंयोगं सो मुत्रेह च विन्दति॥

३—विबुद्धश्चिन्तयेद्धर्ममर्थे चास्या विरोधिनम्। ग्रपीडया तयोः काममुभयोरि चिन्तयेत्॥

४—कातर्ये केवलानीतिः शौर्येश्वापदचेष्टितम् । श्रतः सिद्धिसमेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः॥

५—हीनान्यनुप कर्तृणि प्रबृद्धानि विकुर्वते । तेन मध्यमशक्तिनी मित्राणि स्यापितान्यतः ॥

"चाण्क्य नें लिखा है—

"दहुत दान ते विल वेंध्यो मान मरो कुरुराज। लंपटपन रावण हत्यो प्रति विजेत सब काज॥"\*

"फ्रीजिया के मशहूर हकीम एपिक्टेट्स की सब नीति इन दो वचनों में समाई दुई है कि "धेर्य सै सहना" श्रीर "मयध्म भाव सै रहना" चाहिये."

"क़रान में कहा है कि" अय (लोगों)! खाओ, पीओ परत

"चुंद कहता है

'कारज सोई सुघर है जो करिये समभाय। श्रति वरसे वरसे विना जों खेती कुम्हलाय॥"

"ग्रन्छा ससार में किसी मनुष्य का इस रीति पर पूरा बरताव भी ग्राज तक हुत्रा है ?" वाबू वैजनाथ ने पूछा .

"क्यों नहीं देखिये पाईसिस्ट्रेट्रस नामी एथीनियन का नाम इसी कारण इतिहास में चमक रहा है वह उदार होनें पर फिज़ूलखर्च न था ख्रीर किसी के साथ उपकार करके प्रत्युपकार नहीं चाहता था बल्क ख्रामी नामवरी की भी चाह न रखता था वह किसी दिरद्री के मरनें की एवर पाता तो उसकी किया कर्म के लिए तत्काल ख्रापने पास से खर्च में ज देता. किसी दिर्द्र को त्रिपट्यस्त देखता तो ख्रापने पास से सहायता करके उसके दुःख दूर करनें का उपाय करता पर कभी किसी मनुष्य को उनकी झावश्यकता से ख्रायक देकर ख्रालसी ख्रीर निरुद्यमी नहीं होने देता था. हों सब मनुष्यों की प्रकृति ऐसी नहीं हो सक्ती, बहुधा जिस मनुष्य के मन में जो बृत्ति प्रकल होती है वह उसको खींच खाँच कर द्रापनी ही नाइ पर ले जाती है जैसे एक मनुष्य को जगल में रुपों की

<sup>\*</sup> प्रांत अनाद् बलिवदो नयो मानात् सुयोधनः। िनयो गराषो लील्यादति सर्वत्र वर्जयेत्॥ \* तुन्द २४६ व ला सुनिक् ।

7

थैली पड़ी पावे ग्रौर उस्समय उस्के ग्रास पास कोई न हो तब संग्रह करने की लालसा कहती है कि "इसे उठा लो" संतान स्नेह और अल्म सुख की ग्रमिरुचि सम्मति देती है कि ''इस काम से इमको भी सहायता मिलेगी" न्यायपरता कहती है कि "न अपनी प्रसन्नता सै यह किसी नें इमको दी न हमनें परिश्रम करके यह किसी से पाई फिर इस्पर हमारा क्या हक है ? श्रौर इस्का लेना चोरी से क्या कम है ? इसे पर धन समभ कर छोड़ चलो" परोपकार की इच्छा कहती है कि "केवल इस्का छोड़ जाना उचित नहीं, जहाँ तक हो सके उचित रीति से इस्की इस्के मालिक के पास पहुँचाने का उपाय करो" श्रव इन् वृत्तियों मैं सै जिस बृत्ति के अनुसार मनुष्य काम करे वह उसी मेल मैं गिना जाता है यदि धर्म प्रवृत्ति प्रवल रही तो वह मनुष्य अच्छा समका जायगा और निक्षष्ट प्रबृत्ति प्रबल रही तो वह मनुष्य नीच गिना जायगा, श्रौर इस रोति सै भले बुरे मनुष्यों की परीचा समय पाकर अपनें आप हो जायगी बल्कि श्रपनी वृत्तियों को पहचान कर मनुष्य श्रपनी परीचा भी श्राप कर सकेगा. राज-पाट, धन-दौलत, विद्या, स्वरूप, बंश, मर्यादा सै भले बुरे मनुष्य की परी द्या नहीं हो सक्ती. बिदुर जी ने कहा है-

> ''उत्तम कुल श्राचार विनकरे प्रमाण न कोइ। कुलहीनो श्राचार युत लहे बड़ाई सोइ॥''\*

त कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणिमिति मे मितिः ।
 त्रान्तेष्विप ,हि जाताना वृत्तमेव विशिष्यते ॥

## प्रकरण ७

## सावधानी (होशयारी)

सव भूतन तो तत्व लख कर्म योग पहिचान।
मनुजन के यलहि लखहि सो पंडित गुणवान॥

(विदुर प्रजागरे)

"यहाँ तो ग्राप ग्रपने कहनें पर खुद ही पक्के न रहे. ग्रापनें केलीप्स श्रीर डिग्रोन का दृष्टात देकर यह बात साबित की थी कि किसी की जाहिरी बातों से उस्की परीचा नहीं हो सक्ती परंतु ग्रांत में ग्रापनें उसी के कामीं से उस्की पहचान की राह बतलाई" बाबू बैजनाथ ने कहा.

"मेंने केलीप्स के दृष्टांत में पिछले कामों से पहली बातों का भेद खोलकर उस्का निज स्वभाव बता दिया था इसी तरह समय पाकर हर ग्रादमी के कामों से मन की वृत्तियों पर निगाह करके उस्की भलाई बुराई पहचान्नें की राह बतलाई तो इस्से पहली बातों से क्या विरोध हुग्रा ?" साला बनकिशार पृछनें लगे.

"श्रन्ता! जब श्रापके निकट मनुष्य की परीचा बहुत दिनों में उसके कामों से हो सक्ती है तो पहले कैसा बरताब रक्खें ? क्या उस्की परीचा न हो जब तक उसकी श्रपनें पास न श्रानें दें ?" लाला मदनमोहन ने पूछा .

"नहीं, केनल संदेह से किसी को बुरा समम्मना, श्रयवा किसी का श्ररमान करना सर्वया श्रमुचित है परंतु किसी की भूंटी वार्तों में श्राकर

तत्वशः सर्वगृतानां योगशः सर्वकर्मणाम् ।
 डपायशे मनुष्याग्री नरः पंडित उच्यते ॥

ठगा जाना भी मूर्खता से खाली नहीं" . लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "महाभारत में कहा है—

मन न भरे पतियाहु जिन, पतियायेहु श्रित नाहि । भेदी सों भय होत ही, जर उखरे छिन माहिं॥"%

इस्कारण जब तक मनुष्य की परीता न हो साधारण बातों में उसके जाहिरी बरताव पर दृष्टि रखनी चाहिये परंतु जोखों के काम में उससे सावधान रहना चाहिये उस्का दोष प्रगट होनें पर उसको छोड़नें में संकोच न हो इसलिए अपना मेदी बनाकर, उसका अहसान उठाकर, अथवा किसी तरह की लिखावट और ज्ञान से उसके बसवर्ती होकर अपनी स्वतंत्रता न खोते यद्यपि किसी, किसी के विचार में छल, बल की प्रतिज्ञाओं का निबाहना आवश्यक नहीं है परंतु प्रतिज्ञा भंग करनें की अपेत्ना पहले विचार कर प्रतिज्ञा करना हर भांत अच्छा है."

"ऐसी सावधानी तो केवल आप लोगों ही से हो सक्ती है जो दिन रात इन्हीं बातों के चारा विचार में लगे रहें" लाला मदनमोहन ने इसकर कहा.

"मैं ऐसा सावधान नहीं हूँ परंतु हर काम के लिये सावधानी की बहुत ज़रूरत है" लाला ब्रजिक्शोर कहनें लगे "मैं अभी मन की वृत्तियों का हाल कह कर अञ्छे बुरे मनुष्यों की पहचान बता चुका हूँ परंतु उनमें से धर्म प्रवृत्तिं की प्रबलता रखने वाले अञ्छे आदमी भी सावधानी विना किसी काम के नहीं है क्योंकि वे बुरी बातों को अञ्छा समक्तकर घोका खा जाते हैं. आप ने सुना होगा कि हीरा और कोयला दोनों कार्बोन हैं और उनके बन्ने की रसायनिक किया भी एक सी है दोनों में कार्बोन रहता है केवल इतना अंतर है होरे मैं निरा कार्बोन जमा रहता है और

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत् ।
 विश्वासाद् भयमुत्पन्न मूलान्यपि निकृन्तति ।।

कोवले में उस्की कोई खास स्रत नहीं होती; जो कार्जीन जमा हुआ, हर रहने से बहुत कठोर, स्वच्छ, स्वेत और चमकदार होकर हीरा कहलाता है वही कार्जीन परमागुओं के फैल फुट और उलट पुलट होने के कारण काला, िफिफिरा, वोदा और एक स्रत में रह कर कोयला कहलाता है! ये ही भेद अच्छे मनुष्यों में और अच्छी प्रकृति वाले सावधान मनुष्यों में है कोयला बहुत सी ज़हरीली और दुर्गिधित हवाओं को सोख लेता है अपने पास की चीजों को गलने सड़ने की हानि से बचाता है. और आमोनिया इत्यादि के द्वारा बनस्पति को फायदा पहुँचाता है इसी तरह अच्छे आदमी दुष्कमों से बचते हैं परंतु सावधानी का योग मिले बिना होरे की तरह कीमती नहीं हो सक्ते."

"मुर्फे तो यह बातें मनः किल्पत मालूम होती हैं क्योंकि संसार के बर-ताव से इन्की कुछ विघ नहीं मिल्ती संसार में घनवान कुपड़, दिखी पंडित, पापी सुखी, धर्मात्मा दुखी, ग्रसावधान ग्राधिकारी, सावधान ग्राज्ञा-कारी, भी देखनें में ग्राते हैं" मास्टर शिभूद्याल ने कहा.

"इन्के कई कारण हैं" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "मैं पहले पर चुत्रा हूँ कि ईश्वर के नियमानुसार मनुष्य जिस विषय में भूल करता है बहुधा उरको उसी विषय में दंड मिल्ता है जो विद्वान दरिंदी मालूम होने हें वह अपनी विद्या में निपुण हैं परतु सांसारिक व्यवहार नहीं जान्ते अयवा जान वृक्त कर उसके अनुसार नहीं वरतते . इसी तरह जो उत्त धनवान दिखाई देने हैं वह विद्या नहीं पढ़े परंतु द्रव्योपार्जन परने श्रीर उरके रहा करने भी रीति जान्ते हैं । बहुधा धनवान रोगी होने हैं श्रीर गरीव नेगेम्य रहते हैं हम्का यह कारण है कि धनवान अने में में में की रीति जान्ते हैं परंतु रागिर की रहा उचित रीति से महीं हरने प्रीर गरीवों की राति जान्ते हैं परंतु रागिर की रहा उचित रीति से महीं हरने प्रीर गरीवों की राति जान्ते हैं परंतु रागिर की तहा जीत है परंतु श्रीर गरीवों की राति जान्ते हैं परंतु रागिर की तहा जीत है परंतु प्राप्त होती है वहाँ जीन वात ही परंत होती है वहाँ उमी नीज की कमी दिखाई देती है . परंतु

कहीं, कहीं प्रकृति के विपरीत पापी सुखी, धर्मात्मा दुखी, ग्रसावधान श्रिधकारी, सावधान श्राज्ञाकारी दिखाई देते हैं इस्के दो कारण हैं. एक यह कि संसार की वर्तमान दशा के साथ मनुष्य का वड़ा हढ़ संबंध रहता है इसलिये कभी, कभी श्रौरों के हेतु उस्का विपरीत भाव हो जाता है जैसे मा बाप के विरसे सै द्रव्य, ऋधिकार या ऋण रोगादि मिल्ते हैं, श्रथवा किसी श्रौर की धरी हुई दौलत किसी श्रौर के हाथ लग जानें सै वह उस्का मालिक बन बैठता है, ग्रथवा किसी श्रमीर की उदारता सै कोई नालायक धनवान बन जाता है, अथवा किसी पास पड़ोसी की गफ़लत सै अपना सामान जल जाता है, अथवा किसी दयालु विद्वान के हितकारी उपदेशों सै कुपढ़ मनुष्य बिद्या का लाभ ले सक्ते हैं, श्रथवा किसी बलवान लुटेरे की लूट मार सै कोई गृहस्थ वेसवब धन श्रीर तंदुरस्ती खो बैठता है श्रीर ये सब बातें लोगों के इक मै श्रनायास होती रहती हैं इसलिये इनको सब लोग प्रारब्ध फल मानते हैं परंतु ऐसे प्रारब्धी लोगों मैं जिस्को कोई वस्तु ब्रानायास मिल गई पर उसके स्थिर रखने के लिये उसके लायक कोई वृत्ति अथवा सब वृत्तियों की सहायता स्वरूप सावधानी ईश्वर में नहीं दी तो वह उस चीज को अंत मै श्रपनी स्वामाविक वृत्तियों के बस होकर बहुधा खो वैठता है अथवा विंपरीत वृत्तियों की प्रबलता सै वह वस्तु ऋधिक हुई तो उस्मै उन वृत्तियों का नुक्सान गुप्त रह कर समय पर ऐसे प्रगट होता है जैसे वचपन की वे मालूम चोट बड़ी अवस्था मैं शारीर को निर्वल पाकर अचानक कसक उठे, या शतरंज मैं किसी चाल की भूल का ग्रसर दस बीस चाल पीछै मालूम हो . पर ईश्वर की कृपा सै किसी को कोई वस्तु मिलती है तो उस्के साथ ही उस्के लायक बुद्धि भी मिल जाती है या ईश्वर की कृपा सै किसी क़ायम मुकाम (प्रतिनिधि) वगैरे की सहायता पाकर उस्के ठीक ठीक काम चलने का बानक वन जाता है जिस्सै वह नियम निभे जाते हैं परंतु ईश्वर के नियम मनुष्य से किसी तरह नहीं टूट सक्ते."

"मनुष्य क्या में तो जान्ता हूँ ईश्वर से भी नहीं टूट सक्ते" बाबू वैजनाथ ने कहा.

"ऐसा विचारना ग्रनुचित है ईश्वर को सब सामध्य है देखों प्रकृति का यह नियम सब जगह एक सा देखा जाता है कि गर्म होनें से हरेक चीज फैलती है श्रीर ठंडी होने से सिमट जाती है यही नियम २१२ डिक्री तक जल के लिए भी है परंतु जब जल बहुत ठंडा होकर ३२ डिक्री पर वर्फ वन्नें लगता है तो वह ठंड सै सिमटनें के वदले फैलता जाता है श्रीर हल्का होने के कारण पानी के अपर तैरता रहता है इसमें जल जंतुश्रों की प्राण रचा के लिये यह साधारण नियम बदल दिया गया ऐसी ऐसी बातों सै उस्की अपरिमत शक्ति का पूरा प्रमाण मिलता है; उसनें मनुष्य के मानसिक भावादि सै संसार के बहुत से कामों का गुप्त संबध इस तरह, मिला रक्ला है कि जिस्के ग्राभास मात्र से ग्रपना चित्त चिकत हो जाता है . यद्यपि ईश्वर के ऐसे बहुत से कामों की प्री थाइ मनुष्य की तुच्छ बुद्धि को नहीं मिली तथापि उसने मनुष्य को बुद्धि दी है इसलिये यथाशक्ति उसके नियमों का विचार करना, उन्के श्रनुसार वरतना श्रीर विपरीत भाव का कारण हूंटना उस्को उचित है सो मैं श्रयनो तुच्छ बुद्धि के श्रनुसार एक कारण परले कह चुका हूं . दूसरा यह मालूम होता है कि जैसे तारों की छांह चंद्रमा की चाँदनी में छीर चंद्रमा की चाँदनी सूर्य की धूप में मिलकर श्रपनें श्राप उस्का तेज बढ़ानें लगती है इसी तरह बहुत उन्नति मैं साघा-नग उसति अपने श्राप मिल जाती है . जब तक दो मनुष्यों का अथवा दी देशों का वल बराबर रहता है कोई किसी को नहीं हरा सका, परंतु न्य एक उन्नतियानी होता है, श्राकपंश शक्ति के नियमानुसार दूसरे की मनृक्षि प्रपर्ने ग्राप उस्ती तरफ को खिचनें लगती है देखिये जब तक हिंदुन्यान में भीर देशों से बड़कर मनुष्य के लिये वस्त्र श्रीर सब तरह के मुन की मामणी तैयार होती थी, रचा के उपाय ठीक, टीक बन रहे

थे, हिंदुस्थान का वैभव प्रतिदिन बढ़ता जाता था परंतु जब सै हिंदुस्थान का एका टूटा, श्रीर देशों में उन्नति हुई वाफ श्रीर विजली श्रादि कलों के द्वारा हिंदुस्थान की ऋषेचा थोड़े खर्च, थोड़ी महनत श्रौर थोड़े समय मैं सब काम होनें लगा हिंदुस्थान की घटती के दिन आ गए; जब तक हिद्रस्थान इन बातों मैं श्रौर देशों की बराबर उन्नति न करेगा यह घाटा कभी पूरा न होगा . हिंदुस्थान की भूमि मैं ईश्वर की कुपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद हैं केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सक्ती हैं परंतु हाथ हिलाये बिना श्रपने त्राप ग्रास मुख मैं नहीं जाता, नई नई युक्तियों का उपयोग किये बिना काम नहीं चलता . पर इन बातों से मेरा यह मतलब हरिगज़ नहीं है कि पुरानी, पुरानी सब बातें बुरी श्रीर नई, नई सब बातें एक दम श्रव्छी समभ ली जायँ . मैनें यह दृष्टांत केवल इस विचार से दिया है कि अधिकार और व्यापारादि के कामों मैं कोई, कोई युक्ति किसी समय काम की होती है वह भी कालातर मैं पुरानी रीति भांत पलट जाने पर श्रथवा किसी श्रौर तरह की सूधी राह के निकल श्राने पर श्रपनें श्राप निरर्थक हो जाती है ऋौर संसार के सब कामों का संबंध परस्पर ऐसा मिला रहता है कि एक की उन्नति श्रवनति का श्रसर दूसरों पर तत्काल हो जाता है इस कारण एक साववानी विना मन की बृत्तियों के ठीक होने पर भी ज़मानें के पीछै रह जानें सें कभी, कभी श्रपने श्राप श्रवनित हो जाती है श्रीर इन ही कारणों से कहीं, कहीं प्रकृति के विपरीत भाव दिखाई देता है."

"इस्से तो यह बात निकली कि हिंदुस्थान में इस्समय कोई सावधान नहीं है" मुंशी चुन्नीलाल नें कहा .

नहीं यह बात हरिगज नहीं है, परंतु सावधानी का फल प्रसंग के अनु-सार अलग अलग होता है" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे "तुम अञ्छी तरह विचार कर देखोगे तो मालूम हो जायगा कि हरेक समाज का मुखिया कोई निरा विद्वान ग्रथवा धनवान नहीं होता, बलिक बहुधा सावधान मनुष्य होता है ग्रीर जो खुशी बढ़े, बढ़े राजाग्रों को ग्रपने वरावरवालों में प्रतिष्टा लाभ ये होती है वही एक ग़रीन सै गरीन लकड़हारे को भी अपने वगवर वालां में इजत मिलनें सै होती है और उन्नति का प्रसंग हो तो वह थारे, भीरे उन्नति भी करता जाता है परंतु इन दोनों की उन्नति का फल वरावर नहीं होता क्योंकि दोनों को उन्नति करने के. साधन एक से नहीं मिलते . मनुष्य जिन कामों में सदैव लगा रहता है अथवा जिन वातों का वारवार श्रनुभव करता है बहुधा उन्हीं कामों मै उस्की बुद्धि दौड़ती है श्रीर किसी सावधान मनुष्य की बुद्धि किसी श्रन्ठे काम मे दोड़ी भी तो उर्च काम में लानें के लिए बहुत कर के मौका नहीं मिल्ता . देश की उन्नति ग्रवनति का ग्राधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है. सव देशों में सावधान और ग्रसावधान मनुष्य रहते हैं परंतु जिस देश के वहुन मनु'य सावधान ग्रीर उद्योगी होते हैं उस्की उन्नति होती जाती है श्रीर जिस देश में श्रसावधान श्रीर कमकस विशेष होते हैं उस्की श्रवनित होती जाती है . हिंदुस्थान में इस्समय और देशों की अपेक्षा सच्चे साव-घान बहुत कम हैं ग्रीर जो हैं वे द्रव्य की ग्रासंगति से, ग्राथवा द्रव्यवानों मी श्रमानता में, श्रयवा उपयोगी पदायों की श्रप्राप्ति से, श्रयवा नई, नडे युक्तियों के श्रनुभव करनें की कठिनाइयों सें, निरर्थक से हो रहे हैं धीर उन्हीं सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग किए विना प्रया नष्ट हो जाती है परतु हिंदुस्थान में इस्समय कोई सावधान न हो यह यान इस्मिज़ नहीं है ."

"मेरे जान तो श्राजकल हिंदुस्थान में बराबर उन्नति होती जाती है .
जगह जगह पर्टनें लिखनें की चर्चा सुनाई देती है, श्रीर लोग श्रपना इक पहचानें लगे हैं" दाबू वैजनाय में कहा .

'दन मय वातों में बहुत सी स्वार्थपरता श्रीर बहुत सी श्रजानता मिली हुई है पन्तु हहीड़त में देशोज़ित बहुत योड़ी हैं" लाला ब्रजिक्शोर कहनें लगे "जो लोग पढ़ते हैं वे अपने बाप दादों का रोजगार छोड़कर केवल नौकरी के लिए पढ़ते है और जो देशोन्नित के हेतु चर्चा करते हैं उन्का लच्च अच्छा नहीं है वे थोथी बातों पर बहुत हल्ला मचाते हैं परंतु विद्या की उन्नित, कलों के प्रचार, पृथ्वी के पैदाबार बढ़ाने की नई, नई युक्ति और लाभदायक व्यापारादि आवश्यक बातों पर जैसा चाहिये ध्यान नहीं देते जिस्से अपने यहाँ का घाटा पूरा हो . मैं पहले कह चुका हूं कि जिन मनुष्यों की जो बुत्तियाँ प्रवल होती हैं वह उन्को खींच खाँच कर उसी तरफ ले जाती हैं सो देख लीजिए कि हिंदुस्थान मैं इतने दिन से देशोन्नित की चर्चा हो रही है परंतु अंच तक कुछ उन्नित नहीं हुई और फासवालों को जर्मनीवालों से हारे अभी पूरे दस वर्ष नहीं हुए जिस्में फासवालों ने सची सावधानी के कारण ऐसी उन्नित कर ली कि वे आज सब सुधरी हुई बलायतों से आगै दिखाई देते हैं" .

"श्रन्छा! श्रापके निकट सावधानी की पहचान क्या है ?" लाला मदनमोहन नें पूछा .

"मुनिये" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे "जिस तरह पाँच, सात गोलियें बरावर, बराबर चुन् दी जाय श्रीर उन्में से सिरे की एक गोली को हाथ से घका दे दिया जाय तो हाथ का वल, पृथ्वी की श्राकषण शक्ति, हवा श्रादि सब कार्य कारणों के ठीक, ठीक जान्ने से श्रापस्मे टकराकर श्रांत की गोली कितनी दूर लुढ़केगी इस्का श्रंदाज हो सक्ता है इसी तरह मनुष्यों की प्रकृति श्रीर पदार्थों की जुदी, जुदी शक्ति का परस्पर संबंध विचार कर दूर श्रीर पास की हरेक बात का ठीक परिणाम समक्त लेना पूरी सावधानी है परंतु इन बातों को जान्ने के लिए श्रमी बहुत से साधनों की कसर है श्रीर किसी समय यह सब साधन पाकर एक मनुष्य बहुत दूर, दूर की बातों का ठीक परिणाम निकाल सके यह बात श्रसंभव मालूम होती है तथापि श्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार जो मनुष्य इस राह पर चले वह श्रपनें समाज में साधारण रीति से सावधान समका जाता है . एक मोमवर्त्ता

एक तरफ से जल्ती हो श्रौर दूसरी दोनों तरफ जल्ती हो तो उसके वर्तमान प्रकाश पर न भूलना परिणाम पर दृष्टि करना सावघानी का साघारण काम है श्रौर इसी से सावधानता पहचानी जाती है".

"श्रापनें श्रपनी सावधानता जतानें के लिए इतना परिश्रम करके सावधानी का वर्णन किया इसलिए में श्रापका बहुत उपकार मान्ता हूँ" लाला मदनमोहन नें हॅस कर कहा.

"वाजवी वात कहनें पर मुमको श्राप से ये तो उम्मेद ही थी" -लाला व्रजिकशोर नें जवाव दिया, श्रीर लाला मदनमोहन से रुखसत होकर श्रपनें मकान को रवाने हुए .

#### प्रकरण =

# सव में हाँ

"एकै माधे सब सधें सब साधे सब जाहिं। जो गि सीचे मृत की फुलें फुलें श्रद्याहिं॥ कवीर

"लाला ब्रजिक्शोर वार्ते बनाने में बड़े होशायार हैं परंतु श्रापनें भी इस्तनण तो उन्हों ऐसा मत्र मुनाया कि वह बंद ही हो गए" मुंशी चुन्नी-लाज में कहा .

"मुक्तको तो उनकी लगी चोडी वातों पर लुक्मान की वह कहावत याउ प्राती है जिस्में एक पहाड़ के मीतर से बड़ी गढ़गड़ाहद हुए पीछे दीटी मी मूरी निक्ली भी" मालर शिभूद्याल ने कहा. "उन्की बातचीत मैं एक बड़ा ऐव यह था कि वह बीच मैं दूसरे को बोलने का समय बहुत कम देते थे जिस्से उन्की बात अपने आप फीकी मालूम होने लगती थी" बाबू बैजनाथ ने कहा.

"क्या करें ? वह वकील हैं और उन्की जीविका इन्हीं बातों से है" हकीम ऋहमद हुसैन बोले .

"उन् पर क्या है अपना, अपना काम बनानें मैं सबही एक से दिखाई देते हैं" पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा.

"देखिये सबेरे वह काचों की खरीदारी पर इतना भगड़ा करते थे परंतु मन मैं क़ायल हो गए इस्सै इस्समय उन्का नाम भी न लिया" मुंशी चुन्नीलाल नें याद दिलाई.

"हाँ, अञ्छी याद दिलाई, तुम तीसरे पहर मिस्टर ब्राइट के पास गये थे ? का नों की क़ीमत क्या ठेरी !" लाला मदनमोहन ने शिभूदयाल सै पूछा .

"त्राज मदरसे सै त्राने में देर हो गई इस्सै नहीं जा सका" मास्टर शिभूदयाल ने जवाब दिया . परंतु यह उस्की बनावट थी श्रसल मै मिस्टर ब्राइट नें लाला मदनमोहन का भेद जान्ने के लिये सौदा ब्राटका रक्खा था.

"मिस्टर रसल को दस हजार रुपे भेजने हैं उन्का कुछ बंदोबस्त हो गया" मुशी चुन्नीलाल नें पूछा .

हाँ लालां जवाहर लाल सै कह दिया है परंतु मास्टर साहब भी तो बंदोबस्त करनें कहते थे इन्होंनें क्या किया ?" लाला मदनमोहन नें उलट कर पूछा .

"मैनें एक, दो जगह चर्चा की है पर श्रव तक किसी से पकावट नहीं हुई ." मास्टर शिभूदयाल ने जवाब दिया .

"खेर! यह बाते तो हुंग्रा ही करेंगी मगर वह लखनऊ का तायफा शाम से हाज़िर है उस्के वास्तै क्या हुक्म होता है ?" हकीम ग्रहमद हुसैन ने पूछा . "अच्छा! उरको बुलवात्रो पर उस्के गाने मै समा न वधा तो श्राप को वह शर्त पूरी करनी पड़ेगी" लाला मदनमोहन ने मुस्करा कर कहा.

इस्पर लखनऊ का तायका मुजरे के लिये खड़ा हुआ और उस्नें मोटी त्रावाज सै तालसुर मिलाकर सोरठ गाना शुरू किया .

निस्संदेह उस्का गाना श्रच्छा था परंतु पंडित जी श्रपनी श्रमिज्ञता जताने के लिए वे सममे वूमे लट्टू हुए जाते थे सममनेवालों का सिर मोके पर श्रपने श्राप हिल जाता है परंतु पंडित जी का सिर तो इस्तमय मतवालों की तरह चूम रहा था, मास्टर शिभूदयाल को दुपहर का बदला लेने के लिए यह समय सब से श्रच्छा मिला उसने पंडित जी को श्रासामी बनाने के हेतु श्रीर लोगों से इशारों में सलाह कर ली श्रीर पंडित जी का मन बढ़ानें के लिये पहले सब मिलकर गानें की बाह बाह करने लगे श्रंत में एक ने कहा "क्या खाम कल्याण है" दूसरे ने कहा "नहीं ईमन है" तीसरे ने कहा "बाह फमोटी है" चोथा बोला "देस है" इत्यर मुनारी लड़ाई होने लगी.

"पंडित जी को सबसे अधिक आनद् आ रहा है इसलिये इन्से पूछ्ना चाहिये" लाना मदनमोइन ने भगड़ा मिटानें के मिस से कहा.

"हाँ, हाँ पंडित जी नें दिन में ग्रापनी विद्या के वल से वे देखें भाले करेला बना दिया था सो ग्राम इस प्रत्यक्त बात के बनाने में क्या कदेह हैं ?" मास्टर शिभृट्याल नें शैटी ग्रीर सब लोग पंडित जी के मूँद भी तरफ देखनें लगे.

"गास्त्र में कोई बात बाहर नहीं है जब हम सूर्य चंद्रमा का ग्रहण पहले में बना देने हैं तो पृथ्वी पर की कोई बात बतानी हम को क्या कठिन है।" पंडित पुरुषोत्तम डास में बात उटानें के बात्ती कहा.

"गं प्रार रेन श्रीर नार का हाल भी श्रच्छी तरह जान्ते होंगे?" सप्येतनाथ में पृद्धा. "मै जान्ता हूँ कि इन सब का प्रचार पहले हो चुका है क्योंकि "रेल पेल" श्रीर "एक तार" होने की कहावत श्रपने यहाँ बहुत दिन से चली श्राती है" पंडित जी नें जवाब दिया .

"श्रच्छा महाराज! रेल शब्द का अर्थ क्या है और यह कैसे चल्ती है ?" मास्टर शिभूदयाल नें पूछा.

"भला यह बात भी कुछ पूछने के लायक है! जिस तरह पानी की रेल सब चीजों को बहा ले जाती है इसी तरह यह रेल भी सब चीजों को घसीट ले जाती है इस बारते इस्को लोग रेल कहते हैं श्रीर रेल धुँए के ज़ोर से चल्ती है यह बात तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं "पंडित पुरुषोत्तम दास ने जवाब दिया, श्रीर इस्पर सब श्रापस मैं एक दूसरे की तरफ़ देख कर मुस्कराने लगे.

"श्रीर तार ?" मुशी चुन्नीलाल ने रही सही कलई खोलने के वास्तै पूछा.

"इस्में कुछ योग विद्या की कला मालूम होती है ." इतनी वात कह कर पंडित पुरुषोत्तम दास चुप होते थे परंतु लोगों को मुस्कराते देख कर अपनी भूल सुधारनें के लिये भटपट बोल उठे कि "कदाचित् योग विद्या न होगी तो तार भीतर से पोला होगा जिस्में होकर आवाज जाती होगी या उसके भीतर चिट्टी पहुँचाने के लिए डोर वॅघ रही होगी ."

"क्यों दयालु ! वैलून† कैसा होता है '?" वाबू वैजनाथ ने पूछा .
"हम सब बाते जान्ते है परंतु हमारो परीचा लेने के वास्तै पूछते

<sup>\*</sup> देश भाषा में बाफ और विजली की शक्ति के वृत्तांत न प्रकाशित होने का यह फल है कि अब तक सर्वसाधारण रेल और तार का भेद कुछ नहीं जान्ते.

<sup>†</sup> गैस सै भरा हुया उडने का गुवारा.

हो इस्से इम कुछ नहीं बताते" पंडित जी नें श्रपना पीछा छुड़ानें के लिए कहा . परंतु शिभूदयाल ने सबको जता कर भूंटे छिपाव से इशारें में पंडित जी को उड़नें की चीज बताई इस्पर पंडित जी तत्काल बोल उठे "हम को परीचा देनें की क्या जरूरत है ! परंतु इस समय न बता- वेंगे तो लोग बहाना समभोंगे, बैलून पतंग को कहते हैं ."

"वाह वा, वाह! पंडित जी नें तो इद कर दी इस किल काल में ऐसी विद्या किसी को कहाँ आ सक्ती है ?" मुंशी चुन्नीलाल नें कहा.

"हाँ पंडित जी महाराज! हुलक किस जान्वर को कहते हैं ?" इकीम श्रहमद हुसैन ने नया नाम बनाकर पूछा .

"एक चोपाया है" मुंशी चुन्नीलाल ने बहुत घीरी आवाज से पंडित जी को सुनाकर शिभूदयाल के कान मैं कहा .

"श्रीर विना परों के उड़ता भी तो है" मास्टर शिभूदयाल ने उसी तरह चुत्रीलाल को जवाब दिया .

"चलो चुप रहो देखें पडित जी क्या कहते हैं" चुन्नीलाल नें घीरे से कहा.

"जो तमको हमारी परीचा ही लेनी है तो लो सुनो हुलक एक चतुष्पद जंत विशेष है श्रीर विना पंखों के उड़ सक्ता है" पंडित जी ने सबको मुनाकर यहा.

ुष्ट तो आप ने बहुत पहुँच कर कहा परंतु उस्की शक्क बताइये" हकीम जी हुएजत करने लगे .

"जी राक्त ही देखनी हो तो यह रही" वानू वैजनाथ ने मेजपर सै एक छीटा सा काच उठाकर पंटित जी के सामने कर दिया.

प्रसर सब लोग जिल जिलाकर हँस पवे.

"यह सब चार्ते तो श्रापने बता टी परंतु इस राग का नाम न चताया" लाला मदनमोहन ने हँसी थमे पीछे कहा.

"इस्तमय मेरा चित्त डिकाने नहीं है मुसको चमा करो" पंडित प्रकोत्तम दाग में हार मान कर कहा. "बस महाराज! श्रापको तो करेला ही करेला बताना श्राता है श्रीर कुछ भी नहीं श्राता" मास्टर शिंभूदयाल बोले.

"नहीं साइब ! पंडित जी अपनी बिद्या में एक ही हैं" "रेल श्रीर तार का हाल क्या ठीक, ठीक बताया है ." "श्रीर बैलून मैं तो श्राप ही उड़ चले !" "हुलक की सूरत भी तो श्राप ही नें दिखाई थी !" "श्रीर सबसै बढ़ कर राग का रस भी तो इनहीं नें लिया है" चारों तरफ लोग अपनी श्रपनी कहने लगे .

पंडित जी इन लोगों की बार्तें सुन, सुन कर लजा के मारे घरती मैं

त्राखिर यह दिल्लगी पूरी हुई तब बाबू बैजनाथ लाला मदनमोहन की स्रालग ले जाकर कहनें लगे ''मैंने सुना है कि लाला व्रजिकशोर दो, चार न्यादिमयों को पक्का कर के यहाँ नये सिरे से कालिज स्थापन करने के लिये कुछ उद्योग कर रहे हैं यद्याप सब लोगों के निरुत्साह से व्रजिकशोर के कृतकार्य होनें की कुछ त्राशा नहीं है तथापि लोगों को देशोपकारी बातों में श्रपनी रुचि दिखाने श्रीर श्रयसर बन्ने के लिए श्राप इस्में ज़रूर शामिल हो जाय श्रयखबारों में धूम में मचा दूंगा यह समय कोरी बातों में नाम निकालनें का श्रा गया है क्योंकि व्रजिकशोर नामवरी नहीं चाहते हसोलिए में बात चलाकर श्रापको चेतानें के लिए इस्समय श्रापके पास श्राया था".

"श्रापकी बड़ी महरवानी हुई में श्रापके उपकारों का वदला किसी तरह नहीं दे सक्ता, किसी नें सच कहा है

> "हितहि परायो श्रापनो श्रहित श्रपनपो जाय॥ बनकी श्रोषधि प्रिय लगत तन को दुख न सुहाय॥"\*

परोपि हितवान् बन्धुर्वेन्धुरप्यहितः परः ।
 ग्रहितो देहजो व्याधिर्हितमारएयमोषधम् ॥

ऐसा हितकारी उपदेश त्रापके विना श्रीर कीन दे सक्ता है" लाला मदनमोहन ने बड़ी प्रीति से उनका हाथ पकड़ कर कहा .

श्रीर इसी तरह श्रनेक प्रकार की वातों में बहुत गत चली गई तब सब लोग रुखसत होकर श्रपनें, श्रपनें घर गए.

#### प्रकरण ६.

#### समासद.

धर्मशास्त्र पढ, वेट पढ़ दुर्जन सुधरे नाहिं। गो पय मीठे प्रकृति ते प्रकृति प्रदल सव माहिं॥\* (हितोपदेश)

इस्समय मदनमोहन के वृत्तात लिखने सै ग्रावकाश पाकर हम थोडा , सा हाल लाला मदनमोहन के सभासदों का पाठकगण को विदित करते हैं . इन्में सब सै पहले मुंशी चुन्नीलाल स्मर्ण योग्य हैं .

मुंशी चुन्नीलाल प्रथम व्रजिकशोर के यहाँ दस रुपे महीने का नोकर या उन्हींनें इस्को कुछ, कुछ लिखना पढ़ना सिखाया था, उन्हीं की संगति में रहतें से इसे कुछ सभा चातुरी ह्या गई थी, उन्हीं के कारण मदनमोहन से इस्की जान पहचान हुई थी परतु इस्के स्वभाव में चालाकी ठेठ से थी इस्का मन लिखनें पढ़नें में कम लगता था पर इस्नें बड़ी, बड़ी पुस्तकों में से कुछ कुछ बाते ऐसी याद कर रक्खी थी कि नए ह्यादमी के सामने

स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥

भड़ वाँघ देता था स्वार्थपरता के सिवाय परोपकार की रुचि नाम को न थी पर ज़जानी जमा खर्च करने श्रीर काग़ज़ के घोड़े दौड़ानें मैं यह वड़ा धुरंघर था . इस्की प्रीति श्रपना प्रयोजन निकालनें के लिये, श्रौर धर्म लोगों को ठगनें के लिये था. यह श्रीरों सै विवाद करनें मैं वड़ा चतुर था परंतु इस्को श्रपना चाल चलन सुधारने की इच्छा न थी . यह मनुष्यों का स्वभाव भली भांत पह्चान्ता था, परंतु दूर दृष्टि से इरेक बात का परिणाम समभ लेने की इसको सामध्य न थी। जोड़ तोड़ की बातों मैं यह इयागो का अवतार था . किएक की नीति पर इस्का पूरा विश्वास था-किसी बड़े काम का प्रबंध करने की इस्को शक्ति न थी परंतु बातों में धरती श्रीर श्राकाश को एक कर देता था इस्के काम निकालनें के ढंग दुनिया सै निगले थे . यह अपनें मंतलव की बात बहुधा ऐसे समय करता था जब दूसरा किसी और काम मे लग रहा हो जिस्से इस्की बात का अच्छी तरह विचार न कर सके अथवा यह काम की बात करती बार कुछ, कुछ साधारण बातों की ऐसी चर्चा छेड़ देता था जिस्सै दूसरे का मन बटा रहे अथवा कोई बात रुचि के विपरीत अंगीकार करानी होती थी तो यह अपनी बातों मैं हर तरह का बोम्त इस दब से डाल देता था कि दूसरा इन्कार न कर सके कभी, कभी यह अपनी बातों को इस युक्ति से पुष्ट कर जाता कि सुन्नेंवाले तत्काल इस्का कहना मान लेते. जो काम ये अपने स्वार्थ के लिए करता उस्का प्रयोजन सब लोगों के श्रागे श्रीर ही बताता था श्रीर श्रपनी स्वार्थपरता छिपानें के लिए वड़ी श्राना कानी से वह बात मंजूर करता था; यह श्रपने बैरी की व्याजस्तुति इस दब से करतां था कि लोग इस्का कहना इस्की दयालुता श्रौर शुभचितकता से समभ्तेनें लगते थे. जिस्त्रात के सहसा प्रगट करनें मैं कुछ खटका सममता उस्का प्रथम इशारा कर देता था श्रौर सुन्नेंवाले के श्राग्रह पर रुक, रुक वह बात कहता था . जोखों की वात लोगों पर ढाल कर कहता था अथवा शिभूदयाल वगैरे के मुख सै कहवा दिया करता १५

था और आप साधनें को तयार रहता था. तुच्छ वातों को बदा कर, वड़ी वातों को घटा कर, अपनी तरफ़ से लोन मिर्च लगा कर, कभी प्रसन्न, कभी उदास, कभी कोधित, कभी शात हो कर यह इस रीति से वात कहता था कि जो कहता था उस्की मूर्ति वन जाता था. इस्के मन में संग्रह करनें की वृत्ति सन से प्रवल थी.

मुंशी चुनीलाल व्रजिकशोर के यहाँ नोकर था जब ग्रपनी चालाकी से बहुधा मुक़हमें वालों को उलट पुलट समक्ताकर ग्रपना हक टैरा लिया करता था. स्टांर, तल्वानें वगेरे के हिसाब में उन लोगों को धोका दे दिया करता था बिल कभी, कभी प्रतिपत्ती से मिल्कर किसी मुक़हमें वालें का सबूत वगैरे भी गुप चुप उस्को दिखा दिया करता था. व्रजिकशोर नें ये भेद जान्ते ही पहले उन्ने समकाया किर धमकाया जब इस्पर भी राह में न श्राया तो घर का मार्ग दिखाया. हस्नें पहले ही से व्रजिकशोर का मन देख कर लाला मदनमोहन के पास ग्रपनी मिसल लगा ली थी हर्किशोर को ग्रपना सहायक बना लिया था. लाला व्रजिकशोर के पास से श्रका होते ही लाला मदनमोहन के पास रहनें लगा.

मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदनमोहन के स्वभाव को ग्रच्छी तरह पहचान लिया था. लाला मदनमोहन को हाकमों की प्रसन्नता, लोगों की वाह वाह, ग्रपने शरीर का सुख, ग्रौर थोड़े खर्च में बहुत पैदा करने के लालच सिवाय किसी काम में रुपया खर्च करना श्रच्छा नहीं लगता था पर रुपया पैदा करने श्रयवा ग्रपने पास की दौलत को बचा रखने के ठीक रस्ते नहीं मालूम थे इसलिए मुंशी चुन्नीलाल उनकी उनकी इच्छानुसार बातें बनाकर खूब लूटता था.

मास्टर शिभूदयाल प्रथम लाला मदनमोहन को ऋंग्रेज़ी पढ़ाने के लिये नोकर रक्ला गया था पर मदनमोहन का मन वचपन से पढ़ने

लिखनें की श्रपेद्धा खेल कूद में श्रधिक लगता था . शिभूदयाल नें लिखने पढ़ने की ताकीद की तो मदनमोहन का मन विगड़ने लगा. मास्टर शिभूदयाल खाने, पहनें, देखने, सुनें का रिमक था श्रीर लाला मदनमोइन के पिता ऋँग्रेज़ी नहीं पढ़े थे इसलिए मइनमोहन से मेल करने में इस्नें हर भांत श्रपना लाभ समका पढ़ानें लिखाने के बदले मदन-मोहन बालक रहा जितने अलिफ़लैलां में से सोते जागते का किस्सा, शेक्सिपयर के नाटकों में सै कोमेडी श्राफ एरर्ज, ट्वेल्फ्य नाइट, मचएडू एबाउट नियंग, बेन जान्सन का एव्री मैन इन हिजा हामर ; स्विफ्ट के ड्रेपीअर्स लेटर्स, गुलिवर्स ट्रेंबल्स, टेल आफ ए टब, आदि सुनाकर हॅसाया करता था और इस युक्ति से उस्को टोपी, रुमाल, घड़ी, छड़ी श्रादि का बहुघा फ़ायदा हो जाता था. जब मदनमोहन तरुण हुआ तो श्रिलफ़लैला मैं से श्रबुलहसन श्रीर शम्सुल्निहार का किस्सा; शेक्स-पियर के नाटकों में सै रोमयो ऐंड जुलियट स्रादि सुनाकर स्रादि रस का रसिक बनाने लगा और आप भी उस्के साथ फूज के की इे की तरह चैन करने लगा, परंतु यह सब बातें मदनमोहन के पिता के भय से गुप्त होती थीं श्रीर गुप्त होती थीं इसी से शिभूदयाल श्रादि का बहुत फायदा था. वह पहाडी श्रादिमयों की तरह टेढ़ी राह में श्रच्छी तरह चल सका था परंत समभूमि पर उस्को ब्रार्दत न थी. जब चुन्नीलाल मदनमोहन के पास श्राया कुछ दिन इन दोनों की वड़ी खटपट रही परंतु श्रंत में दोनों श्रयना हानि लाभ समभ कर गरम लोहे की तरह आपस में मिल गये . शिभ-दयाल को मदनमोहन ने सिफ़ारश कर के मदरसे में नोकर रखा दिया था इस्कार्ण वह मदनमोहन की श्रहसानमंदी के बहाने से हर वक्त वहाँ बना रहता था .

पंडित पुरुषोत्तम दास भी वचपन से लाला मदनमोहन के पास श्राते जाते थे इन्को लाला मदनमोहन के यहाँ से इन्के स्वरूपानुरूप श्रच्छा

लाभ हो जाता था परत इन्के मन में श्रीरों की ढाह वरी प्रवल थी.
लोगों को घनवान, प्रतापवान, विद्वान, बुद्धिमान, मुंदर, तरुण, मुखी
श्रीर क्वितिकार्य देखकर इन्हें वहा खेद होता था. वह यरावान मनुष्यों
सै सदा शत्रुता रखते थे श्रीरों को श्रपनें मुख-लाभ का उद्योग करते देख
कर कुढ़ जाते थे; श्रपने दुखिया चित्त को धेर्य देनें के लिए श्रच्छे
श्रच्छे मनुष्यों के छोटे, छोटे दोप हूँ इन करते थे किसी के यरा में
किसी तरह का कलंक लग जानें से यह वहे प्रसन्न होते थे. पापी दुर्यो-धन की तरह सब संसार के विनाश होने में इन्की प्रसन्नता थी. श्रीर
श्रपनी सर्वज्ञता बताने के लिए जाने विना जाने हर काम में पौंव
श्रद्राते थे. मदनमोहन को प्रसन्न करने के लिए श्रपनी चिड़ करेले
की कर रक्खी थी. चुन्नीलाल श्रीर शिमृद्याल श्राद्रिकी कटती कहनें
में कसर न रखते थे परंतु श्रक्कल मोटी थी इसलिए उन्होंने इन्हें
खिलोना बना रक्खा था. श्रीर परकेंच कब्तर की तरह वह इन्हें श्रपना
बसवर्ती रखते थे.

<sup>,</sup> हकीम ऋहमद हुसैन वड़ा कमिहम्मत मनुष्य या इस्को चुन्नीलाल न्नोर शिभृद्याल से कुछ प्रीति न थी परंतु उन्को कर्ता समभ कर अपने नुक्सान के डर से यह सदा उन्की खुशामद किया करता या उन्हीं को अपना सहायक बना रक्खा या उन्के पीछै बहुधा मदनमोहन के पास नहीं जाता श्राता या श्रीर मदनमोहन की बड़ाई तथा चुन्नीलाल श्रीर शिभृद्याल की बातों को पुष्ट करने के सिवाय श्रीर कोई बात मदनमोहन के श्रागे मुख से नहीं निकालता या मदनमोहन के लिये श्रोषिष तक मद्नमोहन के इच्छानुसार बताई जाती थी मदनमोहन का कहना उचित हो, श्रयवा श्रनुचित हो यह उस्की हाँ में हाँ मिलाने को तयार था मदनमोहन की राय के साथ इस्को श्रपनी गय बदलने में भी कुछ उज्र न या! "यह लाला जी का नोकर था कुछ वैंगनों का नोकर नहीं था" परंतु ईन

लोगों की प्रसन्नता मैं कुछ अंतर न श्राता हो तो यह व्रजिकशोर की कहन में भी सम्मित करने को तैयार रहता था इसको बड़े, बड़े कामों के करने की हिम्मत तो कहाँ सै श्राती छोटे, छोटे कामों से इस्का जी दहल जाता था श्रजीर्ण के डर से भोजन न करने श्रीर नुक्सान के डर से व्यापार न करने की कहावत यहाँ प्रत्यन्त दिखाई देती थी. इस्को सब कामों मैं पुरानी चाल पसंद थी.

बावू बैजनाथ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी मैं नोकर या श्रंग्रेज़ी श्रच्छी पढ़ा था . यूरुप के सुधरे हुए विचारों को जान्ता या परंतु स्वार्थपरता ने इस्के सब गुरा दक रक्खें थे ; बिद्या थी पर उस्के श्रमुसार व्यवहार न या "हाथी के दांत खाने के श्रौर दिखाने के श्रौर थे" इस्कं निर्वाह लायक इस्समय बहुत अञ्छा प्रबंध हो रहा था परंतु एक संतोष विना इस्के जी को ज़रा भी सुख न था. . लाभ सै लोभ बढ़ता जाता था श्रीर समुद्र की तरह इस्की तृष्णा श्रपार थी . लोम सै धर्म, श्रधर्म का कुछ विचार न रहता था . बचपन में इस्को इल्ममुसल्लिम, तहरीरउक्लेदस श्रौर जब्रमुकाबले वगैरे के सीखने में परीक्षा के भय से बहुत परिश्रम करना पड़ा था परंतु इसके मन मैं धर्म प्रवृत्ति के उत्तेजित करने के लिए धर्म नोति त्रादि के त्रसरकारक उपदेश त्रथवा देशोन्नति के हेतु वाफ श्रीर विजली श्रादि की शक्ति, नई नई कलों का भेद, श्रीर पृथ्वी की पैदावार बढ़ानें के हेतु खेती बाड़ी की बिद्या, अथवा स्वच्छंदता से अपना निर्वाह करने के लिये देश दशा के अनुसार जीविका करने की रीति श्रीर श्रर्थ बिद्या, तंदुरुस्ती के लिये देह रह्या के तत्व द्रव्यादि की रह्या श्रीर राजाशा मंग के अपराध से बचने को राजाश का तालर्य, अथवा बड़े श्रीर बराबरवालों से यथायोग्य व्यवहार करने के लिए शिष्टाचार का उपदेश बहुत ही कम मिला था बल्कि नही मिलने के बराबर था. इसके कई वर्ष तो केवल अंग्रेज़ी भाषा सीखने में विद्या के द्वार पर

खड़े खड़े बीत गये जो छांग्रेजों की तरह ये शिक्ता श्रपनी देश भाषा मैं होती श्रथवा काम, काम की पुस्तकों का श्रपनी भाषा में श्रनुवाद हो गया होता तो कितना समय व्यर्थ नष्ट होने से बचता ? श्रीर कितने अघिक लोग उस्सै लाभ उठाते ? परंतु प्रचलित रीति के अनु-सार इस्को सच्ची हितकारी शिद्धा नहीं हुई थी जिस्पर श्रिभमान इतना वढ़ गया या कि वड़े बुढ़े मूर्ख मालूम होने लगे श्रीर उनके काम से ग्लानि हो गई पर इस विद्वता में भी सिवाय नोकरी के श्रीर कहीं ठिकाना न या भाग्यवल सै मदरसा छोड़ते ही रेलवे की नोकरी मिल गई पर वावू साहव को इतने पर सतोष न हुआ वह श्रीर किसी बुर्द की ताक कांक में लग रहे थे इतने में लाला मदनमोहन से मुलाकात हो गई एक बार लाला मदनमोहन श्रागरे लखनऊ की सैर को गए उस्समय इसने उन्की स्टेशन पर बड़ी खातिर की थी उसी समय से इन्की जान पहचान हुई . यह दूसरे तीसरे दिन लाला मदनमोहन के यहाँ जाता था श्रीर समा बाँध कर तरह, तरह की बातें सुनाया करता थां. इस्की बातों सै मदनमोहन के चित्त पर ऐसा ग्रसर हुन्ना कि वह इस्को सब से ग्रिधिक चतुर श्रौर विश्वासी सममतने लगा इस्ने अपनी युक्ति से चुन्नीलाल वगैरे को भी अपना वना रक्खा या पर अपने मतलव से निश्चित न था . यह सन नातें जान वूम कर भी धृतराष्ट्र की तरह लोभ से अपने मन को नहीं रोक सक्ता था.

खेद है कि लाला व्रजिकशोर और हरिकशोर त्रादि के वृत्तांत लिखनें का त्रवकाश इस्समय नहीं रहा. ग्रन्छा फिर किसी समय विदित किया जायगा पाठकगण धैर्य रक्छों.

# प्रकरण १०

### प्रबंध (इंतज़ाम)

कारज को श्रनुबंध लख श्ररु उत्तर फल चाहि। पुन श्रपनी सामर्थ्य लख करै कि न करै ताहि॥\*

(विदुर प्रजागरे)

सबेरे ही लाला मदनमोहन ह्वाखोरी के लिये कपड़े पहन रहे थे मंशी चुन्नीलाल श्रीर मास्टर शिभूदयाल श्रा चुके थे.

"श्राजकल में हमको एक बार हाकिमों के पास जाना है" लाला मदनमोहन ने कहा.

"ठीक है, स्रापको म्युनिसिपेलीटी के मेम्बर बनाने की रिपोर्ट हुई थी उस्की मंज़्री भी स्रा गई होगी" मुंशी चुन्नीलाल बोले .

"मजूरी में क्या सदेह हैं ? ऐसे लायक आदमी सरकार को कहाँ मिलेंगे ?" मास्टर शिभूदयाल ने कहा .

"श्रभी तो (खुशामद में) बहुत कसर है! साइराक्यूस के सभासद डायोनिस्यस का थूक चाट जाते थे श्रीर श्रमृत से श्रधिक मीटा बताते थे" लाला ब्रजिकशोर ने कमरे में श्राते श्राते कहा.

"यों हर काम में दोष निकालने की तो जुदी बात है पर श्राप ही बताइये इस्में मैंने भूंट क्या कहा ?" मास्टर शिभूदयाल पूछने लगे .

"लाला साहव ने म्युनिसिपेलीटी का सालानः श्रामद खर्च श्रच्छी तरह समभ लिया होगा ? श्रामद्दनी बढ़ाने के रस्ते श्रच्छी तरह विचार

<sup>\*</sup> श्रनुवन्धं च संपेद्धय विपाकं चैवकर्मणाम्। उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा ॥

लिये होंगे ? शहर की सफ़ाई के लिए श्रन्छे, श्रन्छे उपाय सोच लिये होंगे ?" लाला व्रजिकशोर ने पूछा •

"नहीं; ईन वातों में से अभी तो किसी वात पर दृष्टि नहीं पहुँचाई गई परंतु ईन वातों का क्या है ? ये सब वातें तो काम करते, करते अपनें आप मालूम हो जायंगी" लाला मदनमोहन ने जवाब दिया .

"श्रच्छा श्राप श्रपने घर का काम तो इतने दिन से करते हो उसके नफ़े नुक्सान श्रीर राह बाट से तो श्राप श्रच्छी तरह वाक़िफ़ हो गये होंगे ?" लाला ब्रजिकशोर ने पूछा .

इस्समय लाला मदनमोहन नावाकिफ़ नहीं वना चाहते थे परंतु वाकिफकार भी नहीं वन सक्ते थे इसलिए कुछ जवाव न दे सके .

"श्रव श्राप घर की तरह वहाँ भी श्रीरों के भरोसे रहे तो काम कैसे चलेगा ? श्रीर सब बातों से वाकिफ होनें का विचार किया तो वाकिफ होंगे जितनें श्राप के बदले काम कीन करैगा ?" लाला व्रजिकशोर नें पूछा .

"श्रच्छा मंजूरी श्रावैगी जितने' में इन् बातों से कुछ, कुछ वाकिफ हो लूंगा" लाला मदनमोहन ने कहा .

"क्या इन वातों से पहले ग्रापको ग्रपने घर के कामों से वाक्रिफ़ होने की ज़रूरत नहीं है ? जब ग्राप ग्रपने घर का प्रबंध उचित गीति से कर लेंगे तो प्रबंध करने की रीति ग्रा जायगी ग्रौर हरेक काम का प्रबंध ग्रच्छी तरह कर सकेंगे. परंतु जब तक प्रबंध करने की रीति न ग्रावेगी कोई काम ग्रच्छी तरह न हो सकेगा ?" . लाला व्रजिक्शोर कहने लेंगे . "हाकिमों की प्रसन्नता पर ग्राधार रख ; ग्रपने मुख से ग्रधिकार मागने में क्या शोभा है ? ग्रौर ग्रधिकार लिये पीछे वह काम ग्रच्छी तरह पूरा न हो सके तो कैसी हॅसी की बात है ? ग्रौर ग्रानुभव हुए विना कोई काम किस तरह भली भाँत हो सक्ता है ? महाभारत में कौरवों के गौ घेरने पर विराट का राजकुमार उत्तर बड़े ग्रीभमान से उनको जीतने की बातें बनाता था परंतु कीरवीं की सेना देखते ही रथ छोड़कर डिघाहे पाँव भाग निकला! इसी तरह सादी अपने अनुभव से लिखते हैं कि "एक बार में बलख से शामवालों के साथ सफ़र को चला मार्ग भयंकर था इसलिए एक बलवान पुरुष को साथ ले लिया वह शस्त्रों से सजा रहता था और उस्की प्रत्यचा को दस आदमी भी नहीं चढ़ा सक्ते थे वह बड़े, बड़े बुलों को हाथ से उखाड़ डाल्ता परंतु उसने कभी शत्रु से युद्ध नहीं किया थां. एक दिन में और वो आपस में बातें करते चले जाते थे उस्समय दो साधारण मनुष्य एक टीले के पीछे से निकल आए और हम को लूटने लगे उन्मे एक के पास लाठो थी और दूसरे के हाथ में एक पत्थर था परंतु उन्को देखते ही उस बलवान पुरुष के हाथ पांव फूल गए। तीर कमान छूट पड़ी! अंत में हमको अपने सब बस्त्र शस्त्र देकर उन्से पीछा छुड़ाना पड़ा. बहुधा अब मी देखने में आता है कि अच्छे प्रबंध बिना घर में माल होने पर किसी किसी साहूकार का दिवाला निकल जाता है और रुपे का माल दो दो आने को विकता फिरता है."

"परंतु काम किये विना अनुभव कैसे हो सक्ता है ?" मुंशी चुन्नीलाल नें पूछा .

"सावधान मनुष्य काम करने से पहले श्रीरों की दशा देख कर हरेक बात का श्रनुभव श्रच्छी तरह कर सक्ता है श्रीर श्रनायास कोई नया काम भी उस्को करना पड़े तो साधारण भाव से प्रबंध करने की गीति जानकर श्रीर श्रीर बातों के श्रनुभव का लाभ लेने से काम करते करते यह मनुष्य उस विषय में श्रपना श्रनुभव श्रच्छी तरह बड़ा सक्ता है सो मे प्रथम कह चुका हूं कि लाला साहब प्रबंध करने की रीति जान जायंगे तो हरेक काम का प्रबंध श्रच्छी तरह कर सकेंगे" लाला व्रजिकशोर ने जवाब दिया •

"त्राप के निकट प्रबंध करने की रीति क्या है ?" लाला मदनमोहन ने पूछा .

"हरेक काम के प्रबंध करने की रीति जुदी जुदी हैं परंतु में साधारणे रीति से सब का तत्व त्राप को सुनाता हूँ" लाला ब्रजिकशोर कहर्ने लगे. "सावधानी की सहायता लेकर हरेक वात का परिणाम पहले से सोच लेना, श्रीर उन सब पर एक बार दृष्टि कर के जितना श्रवकाश हो उतनें ही मैं सव वातों का व्योंन बना लेना निरर्थक चीजों को काम में लाने की युक्ति सोचते रहना श्रौर जो जो वातें श्रागे होनें वाली मालूम हों उनका प्रवंध पहलै ही सै दूर दृष्टि पहुँचा कर घीरे घीरे इस भाँत करते जाना कि समय पर सब काम तयार मिलों, किसी बात का समय न चुकर्ने पावे, कोई काम उत्तर पत्तर न होने पावे, ऋपने आस पास वालों की उन्नति से श्राप पीछे न रहे किसी नोकर का श्रिधकार स्वतंत्रता की इद से श्रागे न बढ़ में पाये, किसी पर जुल्म न होनें पावै, किसी के इक में अंतर न आनें पावे, सब बातों की सम्हाल उचित समय पर होती रहे, परंतु ये सब काम इन्की बारीकियों पर दृष्टि रखनें सै कोई नहीं कर सक्ता विल्क इस रीति सै वहुत महनत करनें पर भी छोटे छोटे कामों में इतना समय जाता रहता है कि उसके वदले बहुत सै जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं स्त्रीर तत्काल प्रवंध विगड़ जाता है इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि काम बाँट कर उन्पर योग्य श्रादमी मुकर्र कर दे श्रीर उन्की कारवाई पर श्राप दृष्टि रक्खे पहले श्रंदाज से पिछला परिगाम मिलाकर भूल सुधारता जाय एक साथ वहुत काम न छेड़े, काम करनें के समय बटे रहें श्रामद से थोड़ा खर्च हो श्रीर कुपात्र को कुछ न दिया जाय. महाराज रामचंद्र जी भरत सै पूछते हैं

'श्रामद पूरी होत है ? खर्च श्रलप दरसाय । देत न कवहुँ कुपात्र कों कहहु भरत समुक्ताय ॥" क्ष इसी तरह इन्तजाम के कामों मैं रू रीश्रायत सै बड़ा बिगाड़ होता है • हज़रत सादी कहते हैं—

त्रायस्ते विपुत्तः कचित्काचदल्पतरो व्ययः ।
 श्रपात्रेषु नते कचित्कोषो गच्छतिराघवः ॥

" जिस्से तैने दोस्ती की उस्से नोंकरी की आशा न रख" \*

"लाला ब्रजिकशोर साहब श्राज कल की उन्नति के साथी हैं तथापि पुरानी चाल के श्रनुसार रोचक श्रीर भयानक बातों को श्रपनी कहन में में इस तरह मिला देते हैं कि किसी को बिल्कुल खबर नहीं होने पाती" मास्टर शिभूदयाल ने कहा.

"नहीं में जो कुछ कहता हूँ अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यथार्थ कहता हूं" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "चीन के शहनशाह होएन ने एक बार अपने मंत्री टिची से पूछा कि "राज्य के वास्ते सब से अधिक भयंकर पदार्थ क्या है ?" मंत्री ने कहा "मूर्ति के भीतर का मुसा" शहनशाह ने कहा "समभा कर कह" मंत्री बोला "अपने यहाँ काठ की पोली मर्ति बनाई जाती है और ऊपर सै रंग दी जाती है श्रव दैव-योग सै कोई मुसा उसके भीतर चला गया तो मूर्ति खंडित होने के भय से उस्का कुछ नहीं कर सक्ते . इसी तरह हरेक राज्य में बहुधा ऐसे मनुष्य होते हैं जो किसी तरह की योग्यता श्रीर गुण विना केवल राजा की कृपा के सहारे सै सब कामों मैं दखल देकर सत्यानास किया करते हैं परतु राजा के डर सै लोग उन्का कुछ नहीं कर सक्ते." हां जो राजा श्राप प्रबंध करनें की रीति जान्ते हैं वह उन लोगों के चक्कर सै खूबसूरती के साथ वंचे रहते हैं जैसे ईरान के बादशाह आरटाजरकसीस से एक बार उस्के किसी कृपापात्र में किसी अनुचित काम करने के लिए सवाल किया वादशाह ने पूछा कि ''तुमको इरसै क्या लाभ होगा ?" कृपापात्र नें बता दिया तब बादशाह नें उतनी रकम उस्को श्रपनें खजाने सै दिवा दी ऋीर कहा कि "ये रुपे ले इन्के देने" सै मेरा कुछ नहीं घटता परतु तैनें जो श्रनुचित सवाल किया थां उस्के पूरा करनें सै मैं निस्संदेह बहुत कुछ खो बैठता." उचित प्रबंध में जरा सा श्रांतर श्राने से कैसा भयंकर परिणाम

चूं इकरारे दोस्ती कर दी तबक्के खिदमत मदार ॥

होता है इस्पर विचार करिये कि इसी दिल्ली के तस्त वावत दारा शिकोह श्रीर श्रीरंग के बीच युद्ध हुश्रा उस्समय श्रीरंग के की पराजय में कुछ संदेह न या परंतु दारा शिकोह हाथी से उतरते ही मानों तस्त से उत्तर गया. मालिक का हाथी खाली देखते ही सब सेना तत्काल भाग निकली ."

"महाराज ! बग्गी तैयार है ." नोकर नें ग्राकर रिपोर्ट की .
"ग्रच्छा चिलये रस्ते में बतलाते चलेंगे" लाला ब्रजिकशोर नें कहा.
निदान सब लोग बग्गी में बैठकर रदानें हुए .

# प्रकरण ११

#### सञ्जनता

सजानता न मिले किये जतन करो किन कोय। ज्यों कर फार निहारिये लोचन बढ़ो न होय॥

"श्राप भी कहाँ को बात कहा मिलानें लगे! म्युनिसिपेलीटी के मेंबर होनें से श्रीर इतजाम को इन बातों से क्या संबंध है! म्युनिसिपेलीटी के कार्य निर्वाह का बोभ एक श्रादमी के सिर नहीं है उस्में बहुत से मेम्बर होते हैं श्रीर उन्में कोई नया श्रादमी शामिल हो जाय तो कुछ दिन के श्रम्यास से श्रच्छी तरह वाकिफ हो सक्ता है. चार बराबर वालों से बातचीत करने में श्रपनें विचार स्वत: सुधरते जाते हैं श्रीर श्राजकल के सुधरे विचार जानें का सीधा रस्ता तो इस्से वह कर श्रीर कोई नहीं है" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"जिस तरह समुद्र में नोका चलानेंवाले केवट समुद्र की गहराई नहीं जान सक्ते इसी तरह संसार में साधारण रीति से मिलने भेटनें वाले इधर, उधर की निरर्थक बातों से कुछ फ़ायदा नहीं उठा सक्ते वाहर की सज धज और ज़ाहिर की बनाबट से सची सजनता का कुछ संबंध नहीं है वह तो दरिद्री धनवान और मूर्ज विद्वान का भेदभाव छोड़ कर सदा मन की निर्मलता के साथ रहती है और जिस जगह रहती है उसको सदा प्रकाशित रखती है" लाला ब्रजिकशोर ने कहा.

"तो क्या लोगों के साथ स्त्रादर सत्कार से मिलना जुलना स्त्रीर उनका यथोचित शिष्टाचार करना सजनता नहीं है ?" लाला मदनमोहन ने पूछा .

"सची सज्जनता मन के संग है" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे. "कुछ दिन हुए जब अपने गवर्नर जनरल मारिकस आफ़ रिपन साहब ने अजमेर के मेयो कालिज मै बहुत से राजकुमारों के आगे कहा था कि "इम चाहे जितना प्रयत्न करें परंतु तुम्हारी भविष्यत श्रवस्था तुम्हारे हाय है . ऋपनी योग्यता बढ़ानी, योग्यता की कदर करनी, सत्कर्मों में प्रवृत्त रहना, असल्कमों सै ग्लानि करना तुम यहाँ सीख जाओगे तो निस्सं-देह सरकार में प्रतिष्ठा, श्रीर प्रजा की प्रीति लाभ कर सकोगे. तुम मैं से बहुत से राजकुमारों को बड़ी, जोखों के काम उठाने पड़ेंगे श्रीर तुम्हारी कर्तव्यता पर इजारों लाखों मनुष्यों के सुख दुःख का बल्कि जीने मरने का आधार रहैगा. तुम बड़े कुलीन हो श्रीर वड़े विभववान हो . फ्रेंचभाषा मै एक कहावत है कि जो श्रपने सत्कुल का श्रभिमान रखता हो उस्को उचित है कि श्रपने सत्कमों सै अपना बचन प्रमाणिक कर दे. तुम जान्ते हो कि अंग्रेज लोग बढ़े, बड़े ख़िताबों के बदले सजन (Gentleman) जैसे साधारण शब्दों को अधिक प्रियं सममते हैं इस शब्द का साधारण अर्थ ये है कि मर्यादाशील, नम्र श्रीर सुधरे विचार का मनुष्य हो, निस्संदेह

ये गुण यहाँ के बहुत से श्रमीरों में हैं परत इस्के श्रर्थ पर श्रन्छी तरह दृष्टि की जाय तो इस्का श्राशय बहुत गंभीर मालूम देता है. जिस मनुष्य की मर्यादा, नम्रता श्रीर सुधरे विचार केवल लोगों को दिखाने के लिए न हों बल्कि मन से हों, श्रयवा जो सच्चा प्रतिष्ठित, सच्चा बीर श्रीर पद्मपात रहित न्यायपरायण हो, जो श्रपनें शरीर की सुख देने के लिए नहीं बल्कि धर्म से श्रीरों के इक में श्रपना कर्तव्य संपादन करनें के लिए जीता हो; श्रयवा जिस्का श्राशय श्रव्छा हो जो दुष्कमों से सदैव बचता हो वह सच्चा सजन है."

"निस्संदेह सज्जनता का यह किएत चित्र ग्राति विचित्र है परंतु ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर तो कभी कोई काहे को उत्पन्न हुन्ना होगा" मास्टर शिभूदयाल ने कहा .

"हम लोग जहाँ खड़े हों वहाँ से चारों तरफ को थोड़ी थोड़ी दूर पर पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई देते हैं परंतु हकीकत में वह नहीं मिले इसी तरह संसार के सब लोग अपनी, अपनी प्रकृति के अनुसार और मनुष्यों के स्वभाव का अनुमान करते हें परंतु दर असल उन्में वड़ा अंतर है" लाला व्रजिकशोर कहनें लगे, "देखो—एथेन्स का निवासी आरिस्टाईडीज एक वार दो मनुष्यों का इंसाफ करनें बैठा तब उन्में से एक ने कहा कि "प्रतिपत्ती नें आप को भी प्रथम वहुत दुख दिया है आरिस्टाईडीज नें जवाब दिया कि "मित्र! इस्नें तुमको दुख दिया हो वह बताओ क्योंकि इस्समय में अपना नहीं; तुम्हारा इंसाफ करता हूँ."

"प्रीवरनम के लोगों नें रूम के त्रिपरीत वलवा उठाया उस्समय रूम की सेना नें वहाँ के मुंखिया लोगों को पकड़ कर राजसभा में हाज़िर किया उस्समय साटीनियस नामी सभासद ने एक वंधुए से पूछा कि "तुम्हारे लिए कौन्सी सज्जा मुनासित्र है ?" वंधुए नें जवात्र दिया कि "जो अपनी स्वतंत्रता चाहनें वालों के वास्तै मुनासित्र हो" इस उत्तर सै श्रीर सभासद श्रप्रसन्न हुए पर प्लाटीनियस प्रसन्न हुत्रा श्रीर बोला "श्रच्छा! राजसभा तुम्हारा श्रपराघ चमा कर दे तो तुम कैसा बरताव रक्खो?" "जैसा हमारे साथ राजसभा रक्खे" बँधुश्रा कहने लगा "जो राजसभा हमसे मानपूर्वक मेल करेगी तो हम सदा ताबेदार बनें रहेंगे परंतु हमारे साथ श्रन्याय श्रीर श्रपमान से बरताव होगा तो हमारी वफ़ा-दारी पर सर्वथा विश्वास न रखना" इस जवाब से श्रीर सभासद श्रिषक चिड़ गए श्रीर कहने लगे कि "इस्में राजसभा को घमकी दी गई है" साटीनियस ने समक्ताया कि "इस्में घमकी कुछ नहीं दी गई यह एक स्वतंत्र मनुष्य का सच्चा जवाब है." निदान साटीनियस के समक्तानें सै राजसभा का मन फिर गया श्रीर उस्नें उन्हें केंद्र से छोड़ दिया.

"मेसीडोन के पादशाह पीरस ने रूम के कैदियों को छोडा उरसमय फेब्रीशियस नामी एक रूमी सरदार को एकांत मै ले जाकर कहा ''मैं जान्ता हूं कि तुम जैसा वीर, गुणवान, स्वतंत्र, श्रौर सच्चा मनुष्य रूम के राज भर मैं दूसरा नहीं है जिस्पर तुम ऐसे दरिद्री बन रहे हो यह बड़े खेद की बात हैं! सच्ची योग्यता की क़दर करना राजास्रों का प्रथम . कर्तब्य है इसिल्ये में तुमको तुम्हारी पदवी के लायक धनवान बनाया चाहता हूँ परंतु मै इस्मै तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार नहीं करता अथवा इसके बदले तुम सै कोई अनुचित काम नहीं लिया चाहता . मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि उचित रीति सै अपना कर्तव्य संपादन किये पीछै न्यायपूर्वक मेरी सहायता हो सके सो करना " फेब्रीशियस ने उत्तर दिया कि "निस्संदेह मैं घनवान नहीं हूँ मै एक छोटे से मकान में रहता हूं और ज़मीन का एक छोटा सा किता मेरे पास है. परंतु ये मेरी ज़रूरत के लिये वहुत है और ज़रूरत सै ज्यादः लेकर मुभको क्या करना है ? मेरे सुख मै किसी तरह का अंतर नहीं आता मेरी इजत और धनवानों सै बढ़कर है, मेरी नेकी मेरा धन है मै चाहता तो श्रव तक बहुत सी दौलत इकड़ी कर लेता परंतु दौलत की श्रपेचा मुभको श्रपनी

इजत प्यारी है इसलिये तुम ग्रपनी दौलत ग्रपनें पास रक्लो श्रीर मेरी इजत मेरे पास रहनें दो".

"नोशेखाँ अपनी सेना का सेनापित आप था एक बार उस्की मंजूरी से खज़ांची ने तनख्वाह बाँटनें के बारते सब सेना को हिययार बंद होकर हाज़िर होनें का हुक्म दिया पर नोशेखाँ इस हुक्म से हाज़िर न हुआ इसिलिये खजांची नें कोब करके सब सेना को उलटा फेर दिया और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ तब तीसरी बार खज़ांची नें डोंडी पिट्याकर नोशेखाँ को हाज़िर होनें का हुक्म दिया . नोशेखाँ उस हुक्म के अनुसार हाज़िर हुआ परंतु उस्की हथियार बंदी ठीक न थी . खज़ांची नें पृद्धा "तुम्हारे घनुप की फाल्तू प्रत्यंचा कहाँ है १" नोशेखाँ नें कहा "महलों में भूल आया" खज़ांची नें कहा "अच्छा ! अभी जाकर लें अआओ" इस्तर नोशेखाँ महलों में जाकर प्रत्यंचा ते आया तब सब की तनख्वाह बटी परंतु नोशेखाँ खज़ांची के इस अपक्पात काम से ऐसा प्रसन्न हुआ कि उसे निहाल कर दिया . इस प्रकार सची सजनता के हतिहास में सैकड़ों हछांत मिल्ते हैं परंतु समुद्र में गोता लगाए विना मोती नहीं मिल्ता ."

"ग्राप वार, वार सची सजनता कहते हैं सो क्या सजनता, सजनता में भी कुछ मेद भाव है ?" लाला मदनमोहन नें पूछा .

"हां सजनता के दो मेद हैं एक त्वामाविक होती है जिसका वर्णन में अब तक करता चला आया हूं. दूसरी ऊपर सै दिखानें की होती है जो बहुषा बहे आदिमियों में और उनके पास रहनेंवालों में पाई जाती है. बहे आदिमियों के लिए वह सजनता सुंदर वस्त्रों के समान समक्तनी चाहिये जिस्को वह बाहर जाती बार पहन जाते हैं और घर में आते ही उतार देते हैं स्वामाविक सजनता सब्द्य स्वर्ण के अनुसार है जिस्को चाहे जैसे तपाओ, गलाओ परंतु उत्में कुछ अंतर नहीं आता. ऊपर सै दिखानेंवालों की सज्जनता गिल्टी के समान है जो रगड़ लगते ही उतर

जाती है ऊपर के दिखानेंवाले लोग अपना निज' स्वभाव छिपाकर सजन बन्नें के लिये सच्चे सज्जनों के स्वभाव की नक़ल करते हैं परंद्ध परीचा के समय उन्की कलई तत्काल खुल जाती है; उन्के मन मैं विकास के संकुचित भाव, सादगी के बदले बनावट, धर्म प्रवृत्ति के बदले स्वार्थपरता और धैर्य के बदले धवराट इत्यादि प्रगट दिखनें लगते हैं, उन्का सब सद्भाव अपनें किसी गृद प्रयोजन के लिये हुआ करता है परंद्ध उन्के मन को सच्चा सुख इस्सै सर्वथा नहीं मिल सक्ता".

#### प्रकरण १२

#### सुख दुःख

श्रातमा को श्राधार श्ररु साक्षी श्रात्मा जान। निज श्रात्मा को भूलहू करिये निहं श्रपमान ॥ अ (मनुस्मृतिः)

"मुख दुःख तो बहुषा त्रादमी को मानसिक वृत्तियों श्रौर शरीर की शक्ति के श्राधीन है. एक बात से एक मनुष्य को श्रत्यंत दुःख श्रौर क्लेश होता है वही बात दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है इसलिए मुख दुःख होने का कोई नियम नहीं मालूम होता?" मुंशी चुन्नीलाल में कहा.

"मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन सै चाहता है उस्का पूरा

श्रात्मैव ह्यात्मनः साची गतिरात्मा तथात्मनः।
 भावसंस्थाः स्वमात्मानं नृखां साचि एमुत्तमम्।।
 १६

होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुःख होता है."

"तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुःख में फँस जाता है श्रीर अपने किये पर पछताता है इस्का क्या कारण ? असल बात यह है कि जिस्समय मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रवल होती है वह उसी के अनुसार काम किया चाहता है और दूरअदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है परंतु जब वो वेग घटता है तिवयत ठिकानें आती है तो वो अपनी भूल का पछताया करता है और न्याय वृत्ति प्रवल हुई तो सबके साम्हनें अपनी भूल आंगीकार कर के उसके सुधारनें का उद्योग करता है पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रवल हुई तो छल करके उसको छिपाया चाहता है अयवा अपनी भूल दूसरे के सिर रक्खा चाहता है और एक अपराध छिपानें के खिये दूसरा अपराध करता है परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्लानि और उचित कर्म से आत्मप्लानि और अविश्वार वोले.

"अपना मन मारनें सै किसी को ख़ुशी क्यों कर हो सक्ती है ?" लाला मदनमोहन आश्चर्य सै कहने लगे .

"सब लोग चित्त का संतोष और सचा ग्रानंद प्राप्त करने के लिये ग्रानेक प्रकार के उपाय करते हैं परंतु सब वृत्तियों के ग्राविरोध से धर्म प्रवृत्ति के श्रनुसार चलनेवालों को जो सुख मिल्ता है वह ग्रीर किसी तरह नहीं मिल सक्ता" लाला व्रजिकशोर कहने लगे 'मनुस्मृति मैं लिखा है—

> "जाको मन श्ररु वचन श्रुचि विध सों रचित होय। श्रुति दुर्जंभ वेदान्त फल जग मैं पावत सोय॥"\*

यस्य वाड्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा।
 सर्वे सर्व मवाप्नोति वेदान्तोपगतम्फलम्॥

जो लोग ईश्वर के बांधे हुए नियमों के अनुसार सदा सत्कर्म करते रहते हैं उन्को श्रात्मप्रसाद का सचा सुख मिल्ता है उन्का मन विकसित पुष्पों के समान सदा प्रफुल्लित रहता है; जो लोग कह सक्ते हैं कि हम श्रपनी सामर्थ्य भर ईश्वर के नियमों का प्रतिपालन करते हैं, यथाशक्ति परोपकार करते हैं, सब लोगों के साथ अनीत छोड़कर नीतिपूर्वक सुहृद्भाव रखते हैं, अतिशय भांक और विश्वासपूर्वक ईश्वर की शरणागित हो रहे हैं वही सच्चे सुखी हैं . वह अपने निर्मल चरित्रों को बारंबार याद कर कै परम संतोष पाते हैं . यद्यपि उन्का सत्कर्म मनुष्य मात्र न जान्ते हों इसी तरह किसी के मुख सै एक बार भी अपने सुयश सुन्नें की सभावना न हो, तथापि वह अपने कर्तव्य काम मैं अपने को कुतकार्य देखकर ऋदितीय सुख पाते हैं उचित रीति सै निष्प्रयोजन होकर किसी दुखिया का दु:ख मिटानें की, किसी मूर्ख को ज्ञानोपदेश करनें की एक एक बात याद स्त्राने से उनको जो सुख मिल्ता है वह किसी को बड़े से बड़ा राज मिलने पर भी नहीं मिल सक्ता . उन्का मन पच्चपात रहित होकर सबके हित-साधन मैं लगा रहता है इस्कारण वह सबके प्यारे होने चाहिये परतु मूर्ख जलन से, हट से, स्वार्थपरता से अथवा उन्का भाव जाने विना उन्से द्वेष करे, उनका विगाड़ करना चाहें तो क्या कर सक्ते हैं ? उन्का सर्वस्व नष्ट हो जाय तो भी वह नहीं घनराते; उनके हृदय मैं जो घर्म का खज़ाना इकड़ा हो रहा है उस्के छूनें की किसको सामर्थ्य है ? ब्रापने सुना होगा कि महाराज रामचंद्र जी को राजतिलक के समय चौदह वर्ष का बन्वास हुस्रा उस्समय उन्के मुख पर उदासी के बदले प्रसन्नता चमकने लगी.

"इंगलेंड की गद्दी बाबत एलीज़ाबेथ श्रौर मेरी के बीच विवाद हो रहा था उस्समय लेडी जेन में को उसके पिता, पित श्रौर स्वसुर ने गद्दी पर बिठाना चाहा प्रंतु उसको राज का लोभ न था वह होशियार, विद्वान

ग्रीर धर्मात्मा स्त्री थी . उस्ने उन्को समभाया कि "मेरी निस्त्रत मेरी ग्रीर एलिजावेथ का ज्यादः हक है ग्रीर इस काम से तरह, तरह के वखेड़े उठने की संमावना है . मैं अपनी वर्तमान अवस्या में बहुत प्रसन्न हूँ इसिल्ये मुफ्तको स्तामा करो" पर अंत में उस्को अपनी मरजी के उपरांत वड़ों की स्राज्ञा से राजगद्दी पर बैठना पड़ा परंतु दस दिन नहीं वीते इतनें मै मेरी ने पकड़ कर उसे क़ैद किया और उस्के पति समेत फॉसी का हुक्म दिया . वह फौंसी के पास पहुँची उस्समय उस्ने श्रपने पति को लटकते देख कर तत्काल श्रपनी याददाशत में यह तीन वचन लाटिन, यूनानी, श्रौर श्रयेजी मैं क्रम सै लिखे कि "मनुष्य जाति के न्याय ने मेरी देह को सजा दी परंतु ईश्वर मेरे जपर कृपा करेगा. श्रीर मुभको किसी पाप के वदले यह सजा मिली होगी तो अज्ञान अवस्था के कारण मेरे अपराघ चमा किये जायेंगे . और मैं आशा रखती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्रीर भविष्यत काल के मनुष्य मुक्त पर कृपा दृष्टि रखेंगे" उस्नें फाँसी पर चढ़ कर सब लोगों के आगे एक वक्तता की जिस्मे अपने मरने के लिये अपने सिवाय किसी को दोष न दिया वह बोली कि "इंगलैंड की गद्दी पर वैठनें के वास्तै उद्योग करनें का दोष मुक्त पर कोई नहीं लगावेगा परंतु इतना दोष अवश्य लगावेगा कि "वह औरों के कहनें सै . गद्दी पर क्यों वैठी ? उस्नें जो भूल की वह लोभ के कारण नहीं, केवल वड़ों के स्राज्ञावर्ती होकर को थी" सो यह करना मेरा फर्ज था परंतु किसी तरह करो जिस्के साथ मैंने अनुचित व्यवहार किया उस्के हाय मैं प्रसन्नता से श्रपने प्राण देने को तयार हूं" यह कहकर उस्ने बड़े धेर्य से श्रपनी जान दी".

"दुखिया अपने मन को धैर्य देने के लिये चाहे जैसे समका करें परंतु साधारण रीति तो यह है कि उचित उपाय से हो अथवा अनुचित उपाय से हो जो अपना काम निकाल लेता है वही सुखी समका जाता है. आप विचार कर देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि आज भूमंडल मैं जितने श्रमीर श्रीर रहीस दिखाई देते हैं उन्के बड़ों मैं से बहुतों ने श्रनुचित कर्म कर के यह वैभव पाया होगा" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा .

"कभी अनुचित कर्म करने से सच्चा सुख नहीं मिलता, प्रथम तो मनु महाराज श्रीर लोमश ऋषि एक स्वर से कहते हैं कि—

"कर श्रधमं पहले बदत सुख पावत बहु भांत। शत्रुन जय कर श्राप पुन मूल सहित बिनसात॥ #"

फिर जिस तरह सत्कर्म का फल आत्मप्रसाद है इसी तरह दुष्कर्म का फल आत्मणानि, आंतरिक दुःख अथवा पछतावा हुए बिना सर्वथा नहीं रहता. मनुस्मृति मैं लिखा है—

"पापी समुक्तत पाप कर काहू देख्यो नाहि। पै सुर श्ररु निज श्रातमा निस दिन देखत जाहिं॥"†

लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "जिस्समय कोई निकुष्ट प्रवृत्ति अत्यंत प्रवल होकर धर्मप्रवृत्ति की रोक नहीं मान्ती उस्समय हम उस्की इच्छा पूरी करने के लिए पाप करते हैं परतु उस काम से निवृत्ति होते ही हमारे मन में अत्यंत ग्लानि होती है हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है और लोक परलोक के भय से चित्त विकल रहता है जिस्ने अपने अधर्म से किसी का सुख हर लिया है अथवा स्वार्थपरता के बसवर्ती होकर उपकार के बदले अपकार किया है, अथवा छल बल से किसी का धर्म अष्ट कर

ग्रधमें ग्रेंथते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।
 ततः सपलान् जयित समृलस्त्विनश्यित ।।
 वर्द्धत्य धर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यित ।
 ततः सपलान् जयित समृलस्त्विनश्यित ॥
 † मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित् पश्यतीतिनः ।
 तास्तु देवाः पप्रश्यन्ति स्वस्यैवान्तर पूरुषः ॥

दिया है, जो अपने मन में समस्ता है कि मुक्त से फ़लाने का सत्यानाश हुआ, अथवा मेरे कारण फ़लाने के निर्मल कुल में कलंक लगा, अथवा संसार में दुःख के सोते इतनें अधिक हुए में उत्पन्न न हुआ होता तो पृथ्वी पर इतना पाप कम होता, केवल इन गतों की याद उस्का हृद्य विदीर्ण करनें के लिये बहुत है और जो मनुष्य ऐसी अवस्था में भी अपनें मन का समाधान रख सकै उस्को में बज़हृद्य समक्तता हूं. जिसनें किसी निर्धन मनुष्य के साथ छल अथवा विश्वासघात करके उस्की अत्यंत दुर्दशा की है उस्की आत्मग्लानि और आंतरिक दुःख का वरणन् कोन कर सक्ता है? अनेक प्रकार के भोग विलास करनेंवालों को भी समय पाकर अवस्थ पछन्तावा होता है. जो लोग कुछ काल अद्धा और यल पूर्वक धर्म का आनद लेकर इस दलदल में फरते हैं उन्से आत्मग्लानि और आतरिक दाह का क्रिश पूछना चोहिये.

"टरकी का खलीफा मौन्तासर ग्रपनें वाप को मरवा कर उस्के महल का क़ीमती सामान देख रहा था उस्समय एक उम्दा तस्वीर पर उस्की हिंछ पड़ी जिस्में एक सुशोभित तरुण पुरुष घोड़े पर सवार था श्रौर रक्जिटत "ताज" उस्के सिर पर शोभायमान था . उस्के ग्रासपास फ़ारसी में बहुत सी इवारत लिखी थी खलीफा नें एक मुंशी को बुला कर वह इवारत पढ़वाई उस्में लिखा था कि "मैं सीरोज खुसरो का वेटा हूं मैंनें श्रपनें वाप का ताज लेनें के वास्तै उसे मरवा डाला पर उस्के पीछै वह ताज में सिर्फ छ महीनें श्रपने सिर पर रख सका" यह बात सुन्ते ही खलीफ़ा मौन्तासर के दिल पर चोट लगी श्रौर श्रपनें श्रांतरिक दु:ख सै वह केवल तीन दिन राज कर के मर गया" .

"यह श्रात्मग्लानि श्रयवा श्रातिरक क्लेश किसी नए पंछी को जाल मैं फॅसनै से मले ही होता हो परानें खिलाड़ियों को तो इस्की खबर भी नहीं होती संसार मैं इस्समय ऐसे बहुत लोग मोजूद हैं जो दूसरे के प्राण लेकर हाथ भी नहीं घोते" मास्टर शिभृदयाल नें कहा . "यह बात श्राप नें दुरुस्त कही निस्संदेह जो लोग लगातार दुष्कर्म करते चले जाते हैं श्रीर एक श्रपराधी से बदला लेनें के लिये श्राप श्रपराधी वन जाते हैं श्रथवा एक दोष छिपानें के लिए दूसरा दूषित कर्म करनें लगते हैं या जिन्को केवल श्रपने मतलब से गर्ज रहती है उनके मन से धीरे धीरे श्रधम की श्ररुचि उठती जाती है" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे "जैसे दुर्गध में रहनेवाले मनुष्यों के मस्तक में दुर्गध समा जाती है तब उन्को वह दुर्गध नहीं मालूम होती श्रथवा बारबार तरवार को पत्थर पर मारनें से उस्की धार श्रपने श्राप भोंटी होती जाती है इसी तरह ऐसे मनुष्यों के मन से श्रभ्यास बस श्रधम की ग्लानि निकल कर उन्के मन पर निकृष्ट प्रवृत्तियों का पूरा श्रिषकार हो जाता है. बिदुर जी कहते हैं—

"तासों पाप न करत बुध किये बुद्धि को नाश। बुद्धि नास ते बहुरि नर पापे करत प्रकाश॥"%

यह श्रवस्था बड़ी भयंकर है श्रौर सिन्नपात के समान इस्से श्रारोग्य होनें की श्राशा बहुत कम रहती है. ऐसी श्रवस्था में निस्सदेह शिंभूदयाल के कहनें मूजब उन्को श्रमुचित रीति से श्रपनी इच्छा पूरी करनें में सिवाय श्रानंद के कुछ पछतावा नहीं होता परंतु उन्को पछतावा हो या न हो ईश्वर के नियमानुसार उन्हे श्रपने पापों का फल श्रवश्य भोगना पड़ता है. मनुस्मृति में लिखा है—

> "वेद, यज्ञ, तप, नियम, श्ररु बहुत भांति के दान । दुष्टहृदय को जगत मैं करत न कछु कल्यान ॥"†

तस्मात् पापं न कुर्वीत पुरुषः शंसितव्रतः।
 पापं प्रज्ञां नाशयित क्रियमाणं पुनः पुनः.॥

<sup>†</sup> वेदास्त्यागश्चयज्ञाश्च नियमाश्च तपांसिच। नविप्रभावदुष्टस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्॥

ऐसे मनुष्यों को समाज की तरफ़ से. राज की तरफ़ से, अथवा ईश्वर की तरफ़ से अवश्य दंड मिल्ता है और वहुषा वह अपना प्राण देकर उस्मै छुट्टी पाते हैं इसलिए सुख दुःख का आधार इच्छाफल की प्राप्ति पर नहीं बल्कि सत्कर्म और दुष्कर्म पर है."

इस्तरह पर अनेक प्रकार की वातचीत करते हुए लाला मदनमोहन की बग्गी मकान पर लोट आई और लाला व्रजिकशोर वहाँ से क्लसत होकर अपनें घर गए.

## प्रकरण १३

# विगाड़ का मूल-विवाद

कोपे विन अपराघ, रीझै विन कारन जु नर। ताको शील असाध, शरद काल के मेघ जों ॥॥॥ (विदुर प्रजागरे)

लाला मदनमोहन हवा खाकर श्राए उस्समय लाला हरिकशोर साठन की गठरी लाकर कमरे मैं वैठे थे .

"कल तुम ने लाला इरदयाल साहत्र के साम्ने वड़ी दिटाई की परंतु में पुरानी वालों का विचार करके उस्समय कुछ नहीं बोला" लाला मदन-मोहन ने कहा.

श्रकस्मा देव कुप्यंति प्रसीदंत्य निमित्तज्ञः ।
 शीलमेतदसाधूनामभ्रंपारिस्रवं यथा ॥

"श्रापर्ने बड़ी दया की पर श्रब मुम्तको श्राप से एकांत में कुछ कहना है, श्रवकाश हो तो मुन लीजिए" लाला हरिकशोर बोलें.

"यहाँ तो एकांत ही है तुमको जो कुछ कहना हो निस्संदेह कहो" लाला मदनमोहन ने जवाब दिया.

"मुक्तको इतना ही कहना है कि मैंने अब तक अपनी समक मूजिब आपको अप्रसन्न करने की कोई बात नहीं की परंतु मेरी सब बाते आपको बुरी लगती हैं तो मैं भी ज्यादः आवा जाई रखनें मै प्रसन्न नहीं हूँ. किसी नें सच कहा है

> "जब तो हम गुल थे मियाँ लगते हजारों के गले। प्रव तो हम खार हुए सबसे किनारे ही भले॥"

संसार में प्रीति स्वार्थपरता का दूसरा नाम है समय निकले पीछे दूसरे सै मेल रखने की किसी को क्या गरज़ पड़ी है ? अच्छा! महरबानी करके मेरे माल की कीमत मुक्तको दिलवा दें" हरिकशोर ने रखाई सै कहा. "क्या तुम कीमत का तकाजा कर के लाला साहब को दबाया चाहते हो ?" मुंशी चुत्रीलाल बोले.

"हरगिज़ नहीं, मेरी क्या मजाल ?" हरिकशोर कहने लगे. "सब जानते हैं कि मेरे पास गाँठ की पूँजी नही है, मैं जहाँ तहाँ से माल लाकर लाला साहब के हुक्म की तामील कर देता था परंतु अब की बार रपे मिलने मैं देर हुई कई एकरार भूँटे हो गए इसिलए लोगों का विश्वास जाता रहा अब आज कल मैं उनके माल की कीमत उनके पास न पहुँचेगी तो वे मेरे ऊपर नालिश कर देंगे और मेरी इज्जत धूल मैं मिल जायगी".

"तुम कुछ दिन धैर्य घरो, तुम्हारे रुपे का भुगतान हम बहुत जलदी कर देंगे" लाला मदनमोहन नें कहा.

"जब मेरे ऊपर नालिश हो गई श्रीर मेरी साख जाती रही तो फिर रुपे मिलने सै मेरा क्या काम निकला ? "देखो श्रवसर को भलो जासों सुधरे काम। खेती स्खे वरसवो घन को निपट निकाम॥"

में जान्ता हूँ कि ज्ञापको श्रपनें कारण किसी गरीव की इज्ज़त में वट्टा लगाना हरगिज़ मंजूर न होगा". लाला हरिकशोर नें. कुछ नरम पड़ कर कहा.

"तुम्हारा रुपया कहां जाता है ? तुम जरा वैर्घ रक्खो . तुमने यहां सै बहुत कुछ फ़ायदा उठाया है, फिर श्रवकी बार रुपे मिलनें में दो चार दिन की देर हो गई तो क्या श्रवर्थ हो गया ? तुमको ऐसा कड़ा तक़ाजा करने में लाज नहीं श्राती ? क्या संसार सै मेल मुलाहज़ा विल्कुल उठ गया ?" मुशी चुनीलाल नें कहा .

"में भी इसी चारा विचार में हूँ" हरिकशोर ने जवाब दिया दूर्में तो माल देकर मोल चाहता हूँ . ज़रूरत के सबब से तकाजा करता हूँ पर न जानें श्रीर लोगों को क्या हो गया जो वेसवब मेरे पीछे पड़ रहे हैं ? मुक्त से उनको बहुत कुछ लाम हुश्रा होगा परंतु हस्समय वे सब 'तोता चश्म' हो गए. उन्हीं के कारण मुक्तको यह तकाज़ा करना पड़ता है . जो श्राज कल में मेरे लेनदारों का रुपया न चुका, तो वे निस्संदेह मुक्तपर नालिश कर देंगे श्रीर में गरीब श्रमीरों की तरह दबाव डालकर उनको किसी तरह न रोक सकृंगा ?"

"तुम्हारी ठग विद्या हम श्रच्छी तरह जान्ते हैं, तुम्हारी ज़िंद सै इस्समय तुम को फ़ुटी कीड़ी न मिलेगी, तुम्हारे मन में श्रावे सो करो ." मुंशी चुन्नीलाल नें कहा.

"जनाव ज़वान सम्हाल कर बोलिये . माल देकर कीमत मांगना ठग विद्या है ? गिरधर सच कहता है

> "साई नदी समुद्र सों मिली वङ्ण्पन जानि। जात नास भयो श्रापनो मान महत की हानि॥

मान महत की हानि कही श्रव कैसी कीजै। जल खारो है गयो ताहि कहु कैसें पीजै॥ कह गिरधर कविराय कच्छ मच्छन सकुचाई। बड़ो फ़जीहतचार भयो, नदियन को साई'॥"

"बस अब तुम यहाँ सै चल दो . ऐसे बाज़ारू आदिमियों का यहाँ कुछ काम नहीं है" मास्टर शिंभूदयाल ने कहा .

"मैं ने किसी अमीर के लड़के को बहकाकर बदचलनी सिखाई? या किसी अमीर के लड़के को भोग विलास मैं डालकर उस्की दौलत ठग ली जो तुम मुक्ते बाज़ारू आदमो बताते हो?"

"तुम कपड़ा बेंचनें श्राये हो या भगड़ा करनें श्राये हो ?" मुंशी चुन्नीलाल पूछने लगे.

"न मैं कपड़ा बेंचनें आया न में भगड़ा करनें आया, मैं तो अपना रुपया वसूल करने आया हूं. मेरा रुपया मेरी भोली मैं डालिये फिर मैं यहाँ च्या भर न ठैहेंगा."

"नहीं जी, तुमको ज़बरदस्ती यहाँ ठैरने का कुछ अखत्यार नहीं है रुपे का दावा हो तो जाकर अदालत मै नालिश करो" मास्टर शिंभू-दयाल बोले .

"तुम लोग त्रपनी गली के शेर हो यहाँ चाहे जो कह लो परंतु त्रदा-लत मैं तुम्हारी गीदड़ भपकी नहीं चल सक्ती. तुम नहीं जान्ते कि ज्यादः घिस्नें पर चंदन से भी त्राग निकलती है त्राच्छे त्रादमियों को खातर शिष्टाचार से चाहे जित्ना दना लो परंतु त्राभिमान त्रीर घमकी से वह कभी नहीं दनता."

"तो क्या तुम हमको इन बातों सै दबा लोगे ?" लाला मदनमोहन नें त्योरी चढ़ार्कर कहा .

"नहीं साहन, मेरा क्या मक्दूर है ? मैं ग़रीन, त्राप श्रमीर . मुक्तको दिन भर रोज़गार धंधा करना पड़ता है, त्राप का सन दिन हॅसी दिल्लगी की बातों में जाता है. मैं दिन भर पैदल भटकता हूँ, श्राप सवारी बिना एक कदम नहीं चलते. मेरे रहनें की एक क्रोंपड़ी, श्राप के बड़े बड़े महल . मुलक मैं श्रकाल हो, गरीब बिचारे भूखों मरते हों, श्रापके यहाँ दिन रात ये ही हाहा, हीही रहेगी. सच है श्राप पर उनका क्या हक है ? उनसे श्रापका क्या संबंध है ? परमेश्वर नें श्रापको मनमानी मोज करनें के लिए दौलत दे दी फिर श्रीरों के दुख दर्द में पड़नें की श्रापको क्या ज़रूरत रही ? श्राप के लिये नीति श्रनीति की कोई रोक नहीं है, श्राप—"

"क्यों जी ! तुम श्रपनी बकवाद नहीं छोड़ते. श्रच्छा जमादार इन्को हाथ पकड़ कर यहाँ से बाहर निकाल दो श्रीर इन्की गठरी उठा कर गली में फेंक दो" मुंशी चुनीलाल ने हुक्म दिया.

"मुक्तको उठाने को क्या ज़रूरत है १ में श्राप जाता हूँ परंतु तुमनें वेसवब मेरी इज्जत लो है इस्का परिणाम थोड़े दिन में देखोगे जिस तरह राजा हुपद नें वचपन में द्रोणाचार्य से मित्रता करके राज पानें पर उन्का श्रनादर किया तब द्रोणाचाय ने कौरव पांडवों को चढ़ा ले जाकर उस्की मुश्कें वंघवा ली थीं श्रोर चाणक्य ने श्रपनें श्रपमान होनें पर नंद वंश का नाश करके श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई थी, पृथ्वीराज ने संयोगता के बसवतीं होकर चंद श्रीर हाहुली राय को लोडियों के हाथ पिटवाया तब हाहुली राय ने उस्का बदला पृथ्वीराज से लिया था, इसी तरह परमेश्वर ने चाहा तो में भी इस्का बदला श्राप से लेकर रहूँगा" यह कह कर हरिकशोर ने तत्काल श्रपनी गठरी उठा ली श्रोर गुस्सै में मुछों पर ताव देता चला गया.

"ये बदला लेंगे! ऐसे बदला लेने वाले सैकड़ों अक मारते फिरते हैं" हरिकशोर के जाते ही मुंशी चुन्नीलाल नें मदनमोहन को दिलासा देनें के लिये कहा.

ं 'जो यों किसी के बैर भाव सै किसी का नुक्सान हो जाया करै तो वस संसार के काम ही बद हो जायं" मास्टर शिभूद्याल बोले .

"सूर्य चंद्रमा की तरफ़ धूल फ़ेंकनेवालें श्रपनें ही सिर पर धूल डालते हैं" पंडित पुरुषोत्तम दास नें कहा. पर इन वातों से लाला मदनमोहन को संतोष न हुआ .

"मै हरिकशोर को ऐसा नहीं जान्ता था, वह तो स्राज स्रापे सै बाहर हो गये । स्रच्छा ! स्रव वह नालिश कर दें तो उस्की ज्वाबदिही किस तरह करनी चाहिये ? मैं चाहता हूं कि चाहे जितना रुपया खर्च हो जाय परंतु हरिकशोर के पल्लै फूटी कौड़ी न पड़े" लाला मदनमोहन ने स्रपर्ने स्वभावानुसार कहा .

मदनमोहन के निकटवर्ती जान्ते थे कि मदनमोहन जैसे इठीले हैं वैसे ही कमहिम्मत हैं, जिस्समय उन्को किसी तरह का घबड़ाट हो हरेक ब्रादमी दिलजमई की भूँटी सची बातें बनाकर उन्को ब्रापनें काबू पर चढ़ा सक्ता है ब्रीर मन चाहा फ़ायदा उठा सक्ता है इसिलये ब्राव चुनी-लाल नें वह चाल डाली.

"यह मुकद्मा क्या चीज है! ऐसे सैकड़ों मुकद्में आप के पुन्य प्रताप से चुटिकयों में उड़ा सक्ता हूं परंतु इस्समय मेरे चित्त को जरा उद्देग हो रहा है इसी से अकल काम नहीं देती" मुंशो चुन्नीलाल नें कहा.

"क्यों तुम्हारे चित्त के उद्देग का क्या कारण है ? क्या हरिकशोर की धमकी से डर गये ? ऐसा हो तो विश्वास रक्वों कि मेरी सब दौलत खर्च हो जायगी तो भी तुम्हारे ऊपर ब्राँच न ब्रानें दूंगा" लाला मदन-मोहन नें कहा .

"नहीं, महाराज ! ऐसी वातों से मैं कब डरता हूं ? श्रीर श्राप के लिए जो तकलीफ मुक्तको उठानी पड़ें उसमें तो श्रीर मेरी इज्जत हैं . श्रापके उपकारों का बदला में किसी तरह नहीं दे सक्ता, परंतु लहकी के व्याह के दिन बहुत पास श्रा गये, तयारी श्रव तक कुछ नहीं हुई, व्याह

श्रापकी नामवरी के मूजिब करना पहेगा, इस्सै इन दिनों मेरी श्रकत कुछ गुम सी हो रही है" मुंशी चुन्नीलाल नें कहा .

"तुम धेर्य रक्लो तुम्हारी लड़की के व्याह का सब खच हम देंगे" लाला मदनमोहन ने एक दम हामी भर ली.

"ऐसी सहायता तो इस सरकार से सबको मिलती ही है परंतु मेरी जीविका का द्वतात भी आपको अच्छी तरह मालूम है और घर गृहस्य का खर्च भी आप से छिपा नहीं है, भाई खाली बैठे हें जब आप के यहाँ से कुछ सहायता होगी तो व्याह का काम छिड़ेगा, कपड़े लत्ते वगैरे की तैयारी में महीनों लगते हैं" मुंशी चुन्नीलाल नें कहा.

"लो; ये दो सो रुपे के नोट लेकर इस्समय तो काम चल्ता करो, श्रीर बातों के लिये बंदोबस्त पीछे से कर दिया जायगा" लाला मदनमोहन ने नोट देकर कहा.

"जी नहीं, हुजूर! ऐसी क्या जल्दी थी" मुंशी चुन्नीलाल नोट जेन मैं रख कर नोले .

"यह भी अच्छी विद्या है" पंडित जी नें भरमा भरमी सुनाई .

''मैं जान्ता हूँ कि प्रथम तो हरिकशोर नालिश ही नहीं करेंगे श्रौर की भी तो दम भर मैं खारिज करा दी जायगी" मुशी चुन्नीलाल नैं कहा.

निदान लाला मदनमाहन बहुत देर तक इस प्रकार की वातों से अपनी छाती का बोम हल्का करके मोजन करने गए अरेर गुपचुप बैजनाथ के खुलाने के लिए एक आदमी भेज दिया.

#### प्रकरण १४

#### पत्र व्यवहार

श्रपनें श्रपने लाभ कों बोलत बैन बनाय । बेस्या बरस घटावही जोगी बरस बढ़ाय॥ बृंद .

लाला मदनमोहन भोजन करके ग्राए उस्समय डाक के चपरासी, नें लाकर चिट्टियाँ दी. उन्में एक पोस्टकार्ड महरोली से मिस्टर बेली नें भेजा या उस्में लिखा था कि "मेरा विचार कल शाम को दिल्ली ग्राने का है ग्राप महरबानी करके मेरे वास्तै डाक का बंदोबस्त कर दे ग्रोर लौटती डाक में मुक्त को लिखं भेज" लाला मदनमोहन नें तत्काल उस्का प्रबध कर दिया.

दूसरी चिठ्ठी कलकत्ते सै हमल्टीन कंपनी जुएलर (जोहरी) की आई थी उस्मै लिखा था "आपके आरडर के बमूजिब हीरों की पाकट चेन बन कर तैयार हो गई है, एक दो दिन में पालिश करके आप के पास मेजी जायगी और इस्पर लागत चार हज़ार अंदाज रहेगी. आप नें पन्ने की अँगूठी और मोतियों की नेकलेस के रुपे अब तक नहीं मेजे सो महरबानी करके इन् तीनों चीज़ों के दाम बहुत जल्द मेज दीजिए"

तीसरा फार्सी खत श्रद्धीपूर से अब्दुर्रहमान मेट का श्राया था उसमें लिखा था कि "रुपे जल्दी मेजिये नहीं तो मेरी श्रावल में फर्क श्रा जायगा श्रीर श्राप का बड़ा हर्ज होगा कंकरवाले का रुपया बहुत चढ़ गया इस िये उस्नें खेप मेजनी बंद कर दी. मजदूरों का चिट्टा एक महीनें से नहीं बटा इसलिए वह मेरी इजत लिया चाहते हैं. इस ठेके बावत पाँच हज़ार रुपे सरकार से श्राप को मिल्नेंवाले थे वह मिले होंगे, महरवानी करके वह

कुल रुपे यहाँ मेज दीजिये जिस्सै मेरा पीछा छूटे . मुभको यहा श्रक्षतीस है कि इस ठेके में श्राप को नुक्सान रहेगा परंतु में क्या करूँ ? मेरे वस की बात न थी . ज़मीन बहुत ऊँची नीची निकली, मजदूर दूर, दूर सै दूनी मज्दूरी देकर बुलानें पड़े, पानी का कोसों पता न था मुभ से हो सका जहाँ तक मेंने श्रपनी जान लड़ाई . खेर इस्का इनाम तो हुजूर के हाथ है परंतु रुपे जल्दी मेजिये, रुपयों के बिना यहाँ का काम बड़ी भर नहीं चल सक्ता."

लाला मदनमोइन नोकरों को काम बतानें ग्रौर उन्की तन्खवाह का खर्च निकालनें के लिये बहुधा ऐसे ठेके वगैरा ले लिया करते थे. नोकरों के विषय में उन्का वरताव वडा विलक्त्ण था . जो मनुष्य एक बार नोकर हो गया वह हो गया . फिर उस्सै कुछ काम लिया जाय या न लिया जाय, उसके लायक कोई काम हो या न हो, वह अपना काम अच्छी तरह करे या बुरी तरह करे, उस्के प्रतिपालन करनें का कोई हक अपनें ऊपर हो या न हो, वह ग्रलग नहीं हो सक्ता, संसार के अथश का ऐसा भय समा रहा है कि अपनी अवस्था के अनुसार उचित प्रबंध सर्वथा नहीं होनें पाता . सत्र नोकर सत्र कामों में दखल देते हैं परंतु कोई किसी काम का जिम्मेवार नहीं है, श्रौर न कोई सम्हाल रखता है . मामूली तनख्याह तो उन लोगों नें बादशाही पेंशन समभा रक्खी है . दस पंद्रह रुपे महीनें की तनख्वाह मैं हज़ार पाँच सो रुपे पेशगी ले रखना, दो, चार हजार पैदा कर लेना कौन वड़ी बात है ? पाँच रुपे महीने के नोकर हों, या तीन रुपे महीनें के नोकर हों विवाह श्रादि का खर्च लाला साहब के जिम्मे समकते हैं, श्रीर क्यों न समभे ? लालां साहब की नोकरी करें तब विवाह श्रादि का खर्च लेने कहाँ जायें ? मदत का दारोग़ा मदत मैं चीज़ वस्त लानेवाले चीज़ वस्त में, दुकान के गुमारते दुकान में मनमाना काम वना रहे हैं जिस्नें जिस काम के वास्तै जितना रुपया पहले ले लिया वह उसके बाप दादे का हो चुका, फिर हिसाव कोई नहीं पूछता . घाटे नफे ख्रीर लेन देन

की जाँच परताल करनें के लिये काग़ज़ कोई नहीं देखता. हाल मैं लाला मदनमोहन नें अपनें नोकरों के प्रतिपालन के लिए अल्लीपुर रोड का ठेका ले रक्खा था जिस्में सरकार सै ठेका लिया उस्सै दूनें रुपे अब तक खर्च हो चुके थे पर काम आधा भी नहीं बना था और खर्च के वास्तै वहाँ सै ताक़ीद पर ताक़ीद चली आती थी परमेश्वर जानें अंब्दुर्रहमान को अपनें घर खर्च के वास्तै रुपे की ज़रूर थी.

चोथा खत एक अखनार के एडीटर का था उसमैं लिखा था कि ''त्रापनें इस महीनें की १३ वों तारीख का पत्र देखा होगा उसमै कुछ । वृत्तांत त्राप का भी लिखा गया है इंस्समय के लोगों को खुशामद बहुत प्यारी है श्रीर खुशामदी चैन करते हैं परंतु मेरा यह काम नहीं. मैंने जो कुछ लिखा वह सच, सच लिखा है. स्राप से बुद्धिमान, योग्य, सच्चे श्रमिज्ञ, उदार श्रीर देशहितैषी हिंदुस्थान मैं बहुत कम हैं इसी सै हिदुस्थान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जान्ता, श्रखवारों की कदर कोई नहीं करता, श्रखवार जारी करनेवालों को नफ़े के बदले नुक्सान उठाना पडता है . हम लोग अपना दिमारा खिपा कर देश की उन्नति के लिए त्रार्टिकल लिखते हैं, परंतु त्रपनें देश के लोग उस्की तरफ श्रांख उठा कर भी नहीं देखते इस्से जी टूटा जाता है . देखिये श्रखनार के कारण मुक्त पर एक हज़ार रुपे का कर्ज़ हो गया श्रीर श्रागे को छापेखाने का खर्च निकलना भी बहुत कठिन मालूम होता है . प्रथम तो ऋखबार के पढ़नेवाले बहुत कम, ऋौर जो हैं उन्मैं भी बहुधा कार-स्पोंन्डेन्ट बन कर बिना दाम दिये पत्र लिया चाहते हैं श्रौर जो गाहक बनते हैं उन्में भी बहुधा दिवालिये निकल जाते हैं. छापेखानें का दो इज़ार -रुपया इस्समय लोगों मैं वाकी है परंतु फूटी कौड़ी पटने का भरोसा नहीं . कोई आप सा साहसी पुरुष देश का हित विचार कर इस डूबती नाव को सहारा लगावे तो वेड़ा पार हो सक्ता है नहीं तो खैर जो इच्छा परमेश्वर की ."

एक श्रखवार के एडीटर की इस लिखावट से क्या, क्या वार्ते मालूम होती हैं ? प्रथम तो यह कि हिंदुस्थान में विद्या का, सर्वसाचारण की श्रनुमित जान्ने का, देशातर के बृत्तांत जार्ने का, श्रीर देशोन्नति के लिये देश हितकारी वातों पर चर्चा करने का व्यसन ग्रभी बहुत कम है. वला-यत की बस्ती हिंदुस्थान की बस्ती से बहुत ही थोड़ी है तथापि वहाँ ग्रख-वारों की इतनी वृद्धि है कि बहुत से श्रखवारों की डेढ़ दो लाख कापियाँ र्पनकलती हैं . वहाँ के स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक, गरीब, अमीर, सब अपने ेदेश का वृत्तात जान्ते हैं श्रीर उस्पर वादा विवाद करते हैं किसी श्रखन चार मै कोई बात नई छपती है तो तत्काल उस्की चर्चा सब देश में फैल जाती है श्रीर देशांतर को तार दोड़ जाते हैं परंतु हिदुस्थान मैं ये वात कहाँ ? यहाँ बहुत सी श्रखवारों की पूरी दो, दो सौ कापियाँ भी नहीं निकलतीं, श्रीर जो निकलती हैं उन्में भी जानें के लायक वातें बहुत ही कम रहती हैं क्योंकि वहुत से एडीटर तो ग्रपना कठिन काम सपादन करने की योग्यता नहीं रखते और वलायत की तरह उन्को और विद्वानों की सहायता नहीं मिल्ती, बहुत से जान वूभ कर अपना काम चलानें के लिए अजान बन जाते हैं इसलिये उचित रीति से श्रपना कर्तव्य संपादन करनें शले श्रखबारों की सख्या बहुत थोडी है पर जो है उस्को भी उरोजन देनें वाला श्रीर मन लगाकर पढ़नेंवाला कोई नहीं मिल्ता . वहे बहे श्रमीर, सौदागर, साहूकार, ज़मींदार, दस्तकार जिन्की हानि लाभ का श्रीर देशों सै वड़ा संबंध है वह भी मन लगाकर अखबार नहीं देखते विलक्त कोई कोई तो श्रखनार के एडीटरों को प्रसन्न रखने के लिए श्रथवा गाहकों के सूचीपत्र मैं अपना नाम छपानें के लिये, अथवा अपनी मेज़ को नये नये श्रखवारों से सुशोभित करने के लिये, श्रथवा किसी समय श्रपना काम निकाल लेने के लिये अखवार खरीदते हैं! जिस्पर अखवार निकाल नेवालों की यह दशा है ! लाला मदनमोहन इस खत को पढ़ कर सहायता करने के लिए वहुत लंखचाये परतु रपे की तंगी के कारण तत्काल कुछ न कर सके •

"हुजूर ! मिस्टर रसल के पास रुपे आज भेजनें चाहियें" मुंशी चुन्नीलाल नें डाक देखे पीछै याद दिवाई .

"हाँ ! मुभको बहुत खयाल है परंतु क्या करूँ ? अब तक कोई बानक नहीं बना." लाला मदनमोहन बोले .

"थोडी बहुत रक्तम तो मिस्टर ब्राइट के यहाँ भी ज़रूर भेजनी पड़ेगी" मास्टर शिभूदयाल नें ब्रावसर पाकर कहा .

"हाँ, श्रीर हरिकशोर ने नालिश कर दी तो उस्सै जवाब दिही करनें के लिये भी रुपे चाहियेंगे" लाला मर्दनमोहन चिंता करने लगे.

"श्राप चिंतां न करें, जोतिष सै सब होनहार मालूम हो सक्ता है. चाणक्य ने कहा है—

"का ऐश्वर्य विशाल में का मोटे दुख पाहि। रस्सी बांच्यो होय जो पुरुष दैव वस माहिं॥-"

इसिंखए श्रापको कुछ श्रागे का वृत्तांत जान्ना हो, तो श्राप प्रश्न करिये। जोतिष सै बढ़कर होनहार जान्नें का कोई सुगम मार्ग नहीं है" पंडित पुरुषोत्तम दास नें लाला मदनमोहन को कुछ उदास देखकर श्रपना मतलब गाँठनें के लिये कहा. वह जान्ता था कि निर्वल चित्त के मनुष्य सुख मै किसी बात की गर्ज़ नहीं रखते परंत् धवराट के समय हर तरफ़ को सहारा तकते फिरते हैं.

''विद्या' का प्रकाश प्रति दिन फैल्ता जाता है इसिलये अब आप की बातों मैं कोई नहीं आवेगा" मास्टर शिभृदयाल ने कहा.

"यह तो त्राजकल के सुधरे हुत्रों की बात है परंतु वे लोग जिस विद्या का नाम नहीं जान्ते उस्में उन्की बात कैसे प्रमाण हो ?" पंडित जी नें जवाब दिया .

ऐश्वयं वासु विस्तीर्णं व्यसने वापि दारुणे ।
 रज्वेव पुरुषो वदः कृतांतेनोपनीयते ॥

"ग्रन्छा! ग्राप करेले के सिवाय ग्रीर क्या जान्ते हैं ? ग्राप को मालूम है कि नई तहक़ीकात करने वालों ने कैसी, कैसी दूरवीनें वनाकर ग्रहों का हाल निश्चय किया है ?" मास्टर शिभूदयाल वोले .

"किया होगा, परंतु हमारे पुरुखों ने भी इस विषय में कुछ कसर नहीं रक्खी" पंडित पुरुषोत्तम दास कहनें लगे . "इस समय के विद्रानों ने बड़ा खर्च करके जो कलें ग्रहों का बृतांत निश्चय करने के लिये वनाई हैं हमारे बड़ों ने छोटी, छोटी निलयों श्रीर बाँस की छड़ियों के द्वारा उरसे बढ़कर काम निकाला था . संस्कृत की बहुत सी पुरतकें नष्ट हो गई, योगान्यास श्रादि विद्याश्रों का खोज नहीं रहा परंतु फिर भी जो पुरतकें श्रव मौजूद हैं उन्में हूँढ़नें वालों के लिए कुछ थोड़ा खज़ाना नहीं है . हाँ श्राप की तरह कोई कुछ हूँढ़ भाल करे विना दूर ही से "कुछ नहीं" "कुछ नहीं" कह कर बात उड़ा दे तो यह जुदी वात है."

"संस्कृत विद्या की तो त्राजकल के सब विद्वान एक स्वर होकर प्रशसा करते है परंतु इस्समय जोतिप की चर्चा थी सो निस्संदेह जोतिष में फलादेश की पूरी विध नहीं मिल्ती शायद वतानेंवालों की भूल हो तथापि में इस विपय में किसी समय तुम से प्रश्न करूँगा और तुम्हारी विध मिल जायगी तो तुम्हारा श्रव्छा सत्कार किया जायगा" लाला मदनमोहन ने कहा श्रीर यह वात सुन कर पंडित जी के हर्ष की कुछ हद न रही.

#### प्रकरण १५

# प्रिय श्रथवा पिय्

दमयन्ती बिलपत हुती बन मैं श्रिह भय पाइ.। श्रिह बध बिधक श्रिधिक भयो ताहू ते दुखदाइ॥ नत्नोपाख्याने

"ज्योतिष की विष पूरी नहीं मिल्ती इसिलये उत्पर विश्वास नहीं होता परंतु प्रश्न का बुरा उत्तर आवे तो प्रथम ही सै वित्त ऐसा व्याकुल हो जाता है कि उस काम के अचानक होने पर भी वैसा नहीं होता, और चित्त का असर ऐसा प्रवल होता है कि जिस वस्तु की संसार में सृष्टि ही नहो वह भी वहम समा जानें सै तत्काल दिखाई देनें लगतो है. जिस्पर जोतिषी ग्रहों को उलट पुलट नहीं कर सक्ते, अच्छे बुरे फल को बदल नहीं सक्ते, फिर प्रश्न करनें से लाभ क्या ? कोई ऐसी बात करनी चाहिये जिस्सै कुछ लाभ हो" मुशी चुन्नीलाल ने कहा.

"श्राप हुक्म दें तो मैं कुछ श्रर्ज करूँ ?" विहारी वालू वहुत दिन सै श्रवसर देख रहे थे वह धीरे सै पूछने लगे.

"श्रच्छा कहो" मुंशी चुन्नीलाल नें मदनमोहन के कहने से पहले ही कह दिया.

"भोजला पहाड़ो पर एक बड़े धनवान् जागीरदार रहते हैं उन्को ताश खेलनें का बड़ा व्यसन है वह सदा बाज़ी बद कर खेलते हैं ख्रौर मुफ्त को इस खेल के पत्ते ऐसी राह सै लगानें ख्राते हैं कि जब खेलें तब अपनी ही जीत हो. मैनें उन्को कितनी ही बार हरा दिया इसलिये अत्र वह मुभको नहीं पितयाते परंतु आप चाहें तो में वह खेल आप को सिखा दूँ फिर आप उन्से निधडक खेलें आप हार जायंगे तो वह रक्षम मैं दूँगा और जीतें तो उसमै से मुभको आधी हो दें" विहारी बाबू नें जुए का नाम छिपा कर मदनमोहन को आसामी बनानें के वास्तै कहा.

"जीतेंगे तो चोथाई देंगे परंतु हारने के लिये रकम पहले जमा कर दो" मुंशी चुन्नीलाल लाला मदनमोहन की तरफ़ सै मामला करने लगे.

"हारने' के लिये पहले पाँच सी की थैली ग्रपने पास रख लीजिये परंतु जीत मैं में श्राघा हिस्सा लूँगा" विहारी वावू हुजत करने लगे .

"नहीं, जो चुन्नीलाल नें कह दिया वह हो चुका, उस्सै श्रिषिक हम कुछ न देगे" लाला मदनमोहन ने कहा.

श्रीर वड़ी मुश्किल, सै विहारी बाबू उस्पर कुछ, कुछ राजी हुए परंतु सौभाग्य वस उस्समय वाबू वैजनाय श्रा गए इस्सै सब काम जहाँ का तहाँ श्रटक गया.

"विहारी वावू सै किस वात का मामला हो रहा है ?" वावू वैजनाय ने पहुँचते ही पूछा .

"कुछ नहीं, यह तो ताश के खेल का ज़िक था" मुंशी चुन्नीलाल ने साधारण रीति सै कहा .

"विहारी वाबू कहते हैं कि "मैं पत्ते लगाना सिखा दूं जिस्तरह पत्ते लगाकर श्राप एक घनवान जागीरदार सै ताश खेलें श्रीर वाजी वद लें जो हारेंगे तो सब नुक्सान मैं दूंगा श्रीर जीतेंगे तो उस्मैं सै चौथाई ही मैं लूँगा" लाला मदनमोहन ने भोले भाव सै सचा वृत्तांत कह दिया.

"यह तो खुला जुआ है और विहारी बाबू आप को चाट लगाने के लिये प्रथम यह सब्ज बाग दिखाते हैं" बाबू बैजनाथ कहने लगे "जिस तरह सै पहले एक मेव ने आप को गड़ी दौलत का तावे पत्र दिखाया था, और वह सब दौलत गुप चुप आपके यहाँ ला डालने की हामी भरता था प्रतु आप से खोदने के बहाने सो, पचास रुपे मार ले गया तब सै

लोट कर सूरत तक न दिख़ाई ! ब्राप को याद होगा कि ब्रापके पास एक बदमाश स्याम का शाहजादा बन कर श्राया था श्रीर उस्ने कहा था कि "मै हिंदुस्थान की सैर करने आया हूँ मेरे जहाज़ ने कलकते मैं लंगर कर रक्ला है मुभको यहाँ खर्च की ज़रूरत है आप अपने अड़ितये का नाम मुभे बता दें मै अपने नोकरों को लिखकर उसके पास रुपे जमा कर दूँगा जब उस्की इत्तला आप के पास आ जाय तब आप रुपे मुक्ते दे दें" निदान त्रांप के श्रदृतिये के नाम से तार श्राप के पास श्रा गया श्रीर श्राप नें रुपे उस्को दे दिये, परंतु वह तार उन्हीं के किसी साथी ने आप के श्रदृतिये के नाम से श्राप को दे दिया या इसलिये यह मेद खुला उस्समय शाहजादे का पता न लगा ! एक बार एक मामला करानेंवाला एक मामला स्राप के पास लाया था जब उस्ने कहा था कि "सरकार मैं रसद के लिये लक ड़ियों की खरीद है श्रोर तहसील मैं ढाई मन का भाव है. मैं सरकारी हुक्म त्राप को दिखा दूँगा त्राप चार मन के भाव मै मेरी मारफ़त एक जगलवाले की लकड़ी लेनी कर लें" यह कह कर उस्ने तहसील से निर्द्धनामे की दस्तखती नकल लाकर त्याप को दिखा दी पर उस भाव मे सरकार की कुछ खरीददारी न थी ! इन्से सिवाय जिस्तरह बहुत सै रसायनी तरह, तरह का घोका देकर सीघे आदिमियों को उगते फिरने हैं इसी तरह यह भी जुल्लारी बनाने की एक चाल है . जिस काम मैं बे लागत श्रीर वे महनत बहुत सा फायदा दिखाई दे उस्में बहुघा कुछ न कुछ घोकंवाज़ी होती है ऐसे मामलेवाले ऊपर सै सन्ज वाग दिखा कर भीतर कुछ न कुछ चोरी जरूर रखते हैं".

"वाबू साहब ! मैने जिस राह सै ताश खेलने के वास्तै कहा या वह हरगिज जुए मैं नहीं गिनी जा सक्ती परंतु त्राप उस्को जुत्रा ही ठैराते हैं तो कहिये जुए मैं क्या दोष है ?" बिहारी बाबू मामला विगड़ता देख कर बोले "दिवाली के दिनों मैं सब संसार जुत्रा खेल्ता है त्रौर त्रासल मैं जुत्रा एक तरह का व्यापार है जो नुक्सान के डर सै जुत्रा

वर्जित हो तो ग्रीर सब तरह के व्यागर भी वर्जित होनें चाहियें. ग्रीर व्यापार में घाटा देने के समय मनुष्य को नीयत ठिकानें नहीं रहती परत जुए के लेन देन बाबत ग्रदालत की डिक्री का डर नहीं है तो भी जुग्रारी ग्रपना सब माल ग्रस्वाब वेचकर लेनदारों की कौड़ी, कौड़ी चुका देता है उसके पास रुपया हो तो वह उसके लुटानें में हाथ नहीं रोकता ग्रीर ग्रपनें काम में ऐसा निमन्न हो जाता है कि उसे खानें पीनें तक की याद नहीं रहती. उसके पास फूटी कौड़ी न रहे तो भी वह भूखों नहीं मरता फड़ पर जाते ही जीते जुग्रारी दो, चार गड़े देकर उसका काम श्रच्छी तरह चला देते हैं."

"राम! राम! दिवाली पर क्या? समभवार तो स्वम में भी जुए के पास नहीं जाते जुए सै व्यापार का क्या संबंध? उस्की कुछ स्रत मिल्ती है तो बदनी से मिल्ती है पर उस्को जुए से अलग कौन समभता है? उस्को प्रतिष्ठित साहूकार कब करते हैं? सरकार में उस्की सुनाई कहां होती हैं? निरी वातों का जमा खर्च व्यापार में सर्वथा नहीं गिना जाता व्यापार के तत्व ही जुदे हैं. भविष्यत काल की श्रवस्था पर दृष्टि पहुँचाना, परता लगाना, माल का खरीदना, वेचना या दिसावर को वीजक मेजकर माल मंगाना श्रीर माल भेजकर बदला भुगताना, व्यापार है परंतु जुए में यह वातें कहाँ? जुश्रा तो सब श्रधमीं की जड़ है. मनु श्रीर विदुर जी एक स्वर से कहते हैं

"धुनी पुरातन वात जुआ कलह को मूल है। हांसी हूं मैं तात तासो नहि खेलै चतुर॥"\* वावू वैजनाथ ने कहा.

"श्राप वृथा तेज होते हैं मै खुद जुए का तरफ़दार नहीं हूँ परंतु विवाद के समय श्रच्छी श्रच्छी युक्तियों सै श्रपना पच प्रवल करना चाहिये.

<sup>\*</sup> द्यूतमेतत्पुराकल्पे दृष्टं वैरकरम् महत् ॥ तरमात् द्यूतकसेवेत द्दास्याथमिष बुद्धिमान् ॥

कोध करके गाली देनें से जय नहीं होती. आप की दृष्टि में मै भूंटा हूं परंतु मेरी सदुक्तियों को आप भूटा नहीं ठैरा सक्ते मुक्त पर किसी तरह का दोषारोप किया जाय तो उसको युक्तिपूर्वक साबित करना चाहिये और और बातों मै मेरी भूल निकालने से क्या वह दोष साबित हो जायगा ? "

"जुये का नुक्सान साबित करने के लिये विशेष परिश्रम नहीं करना पहेगा देखो नल श्रौर युधिष्ठिरादि की बरबादी इस्का प्रत्यक्त प्रमाण है" बाबू बैजनाय बोले .

"मै त्रापसै कुछ त्रार्ज नहीं कर सक्ता परंतु—"

"बस जी ! गहनें दो बाबू साहब कुछ तुम से बहस करने के लिये इस्समय यहाँ नहीं श्राये" यह कह कर लाला मदनमोहन बाबू बैजनाथ को श्रलग ले गए श्रीर हरिकशोर की तकरार का सब बृत्तात थोड़े मै उन्हें सुना दिया.

"मैं पहले इरिकशोर को श्रन्छ। श्रादमी समभता था परंतु कुछ दिन से उस्की चाल विल्कुल विगड़ गई उस्को श्राप की प्रतिष्ठा का विल्कुल विचार नहीं रहा श्रोर श्राज तो उस्नें ऐसी दिठाई की कि उस्को श्रावश्य दंड होना चाहिये था सो श्रन्छा हुश्रा कि वह श्रपनें श्राप यहाँ से चला गया, उस्के चले जाने से उस्के सब इक जाते रहे श्रव क्रिछ दिन धक्के खानें से उस्की श्रकल श्रपनें श्राप ठिकानें श्रा जायगी."

" श्रौर उसने नालिश कर दी तो ?" लाला मदनमोहन घवरा कर बोले.

"क्या होगा ! उसके पास सब्त क्या है ! उसका गवाह कौन है ! वह नालिश करैगा तो हम क़ानूनी पाइंट से उसको पलट देगे परंतु हम जान्ते हैं कि यहाँ तक नोवत न पहुँचेगी • अञ्छा ! उसके पास आप की कोई सनद है !" "कोई नहीं"-

"तो फिर ग्राप क्यों डरते हैं ? वह ग्राप का क्या कर सक्ता है ?"

"सच है उस्को रुपे को गर्ज होगी तो वह नाक रगड़ता आप चला आयगा हम उस्के नीचे नहीं दवे वही कुछ हमारे नीचे दव रहा है."

''त्राप इस विषय में बिल्कुल निश्चित रहें ."

"मुभको थोड़ा सा खटका लाला व्रजिकशोर की तरफ का है यह इर बात में मेरा गला घोंटते हैं श्रोर मुभको तोते की तरह पिजरे में बंद रक्खा चाहते हैं."

वकीलों की चाल ऐसी ही होती है वह प्रथम धरती श्राकाश के कुलावे मिलाकर अपनी योग्यता जताते हैं फिर दूसरे को तरह, तरह का डर दिखाकर अपना आधीन बनाते हैं और अंत में आप उसके घर बार के मालक बन बैठते हैं परंतु चाहे जैसा फ़ायदा हो मैं तो ऐसी परतंत्रता सै रहने को अच्छा नहीं सममता."

"मेरा भी यही विचार है मैं जो जो दवता हू वह ज्याद: दवाते जाते हैं इसितये अब नहीं दवा चाहता ."

"श्राप को दबनें की क्या जरूरत है ? जब तक श्राप इनको मुंहतोड़ जबाब न देंगे यह सीधे न होंगे, लाला व्रजिकशोर श्राप के घर के दुकड़े खा खा कर बड़े हुए थे वह दिन भूल गये !"

लाला मदनमोहन नें वावू वैजनाथ की नेक सलाहों का बहुत उपकार माना और वह लाला मदनमोहन से रुखसत होकर श्रपनें घर गए.

# प्रकरगा १६.

## सुरा (शराव)

जे निदित कर्म न डरहिं करिं काज शुभ जान । रक्षें मंत्र प्रमाद तज करिं न ते मदपान ॥ \* (बिदुरनीति)

"अब तो यहाँ बैठे, बैठे जी उखताता है चली कहीं बाहर चल कर दस, पांच दिन सैर कर आवें" लाला मदनमोहन नें कमरे मैं आ कर कहा.

"मेरे मन मैं तो यह बात कई दिन सै फिर रही थी परंतु कहनें का समय नहीं मिला" मास्टर शिभूदयाल बोले .

"हुजूर! आजकल कुतब में बड़ी बहार आ रही है थोड़े दिन पहले एक छींटा हो गया था। इस्सै चारों तरफ़ हरियाली छा गई इस्समय भरने की शोभा देखने लायक है" मुंशी चुन्नोलाल कहनें लगे.

"श्री हा ! वहाँ की शोभा का क्या पूछना है ! श्राम के मौर की सुगंधी सै सब श्रमरैंगें महक रही हैं उस्की लहलही लताश्रों पर बैठकर कोयल कुहुकती रहती है घनघोर वृद्धों की घटा सी छटा देख कर मोर नाचा करते हैं, नीचे भरना भरता है ऊपर बेल श्रीर लताश्रों के मिलनें से तरह तरह की रमणीक कुनै श्रीर लता-मंडप बन गये हैं रंग, रंग के फूलों की बहार जुदी ही मन को लुभाती है फूलों पर मदमाते भौरों की

अकार्यं कारणाद्भीतः कार्याणांच विवर्जनात् ।
 अकाले मंत्र भेदाच येनमाद्येन्नतिपवेत् ॥

गुंजार श्रीर भी श्रानंद बढ़ाती है शीतल मंद सुगंधित हवा से मन श्रपनें श्राप खिला जाता है निर्मल सरोवरों के बीच वारहद्री में बैठकर चहर श्रीर फ़िश्रारों की शोभा देखने से जी कैसा हरा हो जाता है ? बच्चों की गहरी छाया में पत्यर के चटानों पर बैठकर यह बहार देखनें से कैसा श्रानंद श्राता है ." पडित पुरुषोत्तम दास नें कहा .

''पहाड़ की ऊँची चोटियों पर जानें से कुछ श्रौर विशेष चमत्कार दिखाई देता है जब वहाँ से नांचे की तरफ देखते हैं कहीं वर्फ, कहीं पत्थर की चटानें, कहीं बड़ी बड़ी कंदराएँ, कहीं पानी बहनें के घाटों में कोसों तक वृद्धों की लंगतार, कहीं स्त्रूर, रीछ श्रौर हिरनों के मुड, कहीं जोर से पानी का टकराकर छींट छींट हो जाना श्रौर उन्में स्त्ये की किणों के पड़नें से रंग, रंग के प्रतिविशों का दिखाई देना, कहीं बादलों का पहाड़ से टकराकर श्रपनें श्राप वरस जाना, वरसा की भड़, श्रपनें श्रास पास बादलों का लूम भूम कर शिर श्राना श्रित मनोहर दिखाई देता है" मास्टर शिभूदयाल नें कहा.

"कुतन मैं ये वहार नहीं है तो भी वो अपनी दिल्लगी के लिये बहुत अच्छी जगह है" मुशी चुन्नीलाल बोले ,

"रात को चॉद अपनी चाँदनी सै सन जगत को रुपहरी नना देता है उस्समय दरया किनारे हरियाली के नीच मीठी तान कैसी प्यारी लगती है ?" हकीम अहमद हुसैन नें कहा . "पानी के भरनें की भरनभनाहट, पित्तयों की चहचहाहट, हवा की सन्सनाहट, वाजे के सुरों सै मिल कर गानें वाले की लय को चौगुना वढ़ा देते हैं . आहा ! जिस समय यह समा ऑख के साम्ने हो स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम देता है ."

"जिस्मै यह वसंत ऋतु तो इसके लिए सब से बढ़कर है" पंडित जी कहनें लगे "नई कोंपल, नए पत्ते, नई कली, नए फूलों से सज सजाकर बृद्ध ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे बुड्ड़ों में नए सिर से जवानी त्र्या जाय." "निस्संदेह, वहाँ कुछ दिन रहना हो, सुख भोग की सब सामग्री मौजूद हो श्रीर भीनी भीनी रात मैं ताल सुर के साथ किसी पिकवयनी की श्रावाज़ श्राकर कान मै पड़े तो पूरा श्रानंद मिले" मास्टर शिभूदयाल ने कहा.

"शराव की चस विना यह सब मज़ा फीका है" मुंशी चुन्नी-लाल बोले .

"इसमै कुछ संदेह नहीं" मास्टर शिभूदयाल ने सहारा लगाया "मन क्रो चिता मिटाने के लिये तो ये अक्सीर का गुंग रखती है इस्की लहरों के चढ़ाव उतार मैं स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम होता है इस्के जोश मैं बहादुरी बढ़ती है बनावट और छिपाव दूर हो जाता है हरेक काम मै मन खूब लगता है".

' बस; विशेष कुछ न कहो ऐसी बुरी चीज की तुम इतनी तारीफ करते हो इस्से मालूम होता है कि तुम इस्समय भी उसी के बसवर्ती हो रहे हो" बाबू बैजनाथ कहनें लगे . "मनुष्य बुद्धि के कारण श्रीर जीवों से उत्तम है किर जिस्के पान से बुद्धि विकार हो, किसी काम के परिणाम की खबर न रहे, हरेक पदार्थ का रूप श्रीर से श्रीर जाना जाय, स्वेच्छा-चार की हिम्मत हो काम कोघादि रिपु प्रवल हों, शरीर जर्जर हो वह कैसे श्रव्छी सम्भी जाय ?"

'थों तो गुण दोष से खाली कोई चीज़ नहीं है परंतु थोड़ी शराब लेने से शरीर में बल श्रीर फ़र्ती तो ज़रूर मालूम होती है" मुंशी चुन्नी-लाल ने कहा.

"पहले थोड़ी शराब पीनें से निस्सदेह रुधिर की गति तेज़ होती है, नाड़ी बलवान होती है और शरीर में फुर्ती पाई जाती है परंतु पोछैं उतनी शराब का कुछ असर नहीं मालूम होता इस लिये वह धीरे घीरे बढ़ानी पड़ती है उसके पान किये बिना शरीर शिथिल हो जाता है, अब इजम नहीं होता, हात पाँच काम नहीं देते. पर बढ़ानें से बढ़ते, बढ़ते वो ही शराव प्राण्घातक हो जाती है. डाक्टर पेरेश लिखते हैं कि शराव से दिमाग श्रीर उदर श्रादि के श्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं; डाक्टर कार्पेन्टर में इस बावत एक पुस्तक रची है जिस्मै बहुत से प्रसिद्ध डाक्टरों की राय से सावित किया है कि शराव से लकवा, मदाम्नि, वात, मूत्र रोग, चर्म रोग, फोड़ा फ़ंसी श्रीर कंपवायु श्रादि श्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं, शरावियों की दुदंशा प्रति दिन देखी जाती है, कभी कभी उनका शरीर स्खे काठ की तरह श्रपनें श्राप भभक उठता है. दिमाग में गर्मा बढ़नें से बहुवा लोग बावले हो जाते हैं."

"शराव में इतनें दोष होते तो ग्रंग्रेज़ों में शराव का इतना रिवाज इरगिज़ न पाया जाता" मास्टर शिभूदयाल बोले .

"तुमको मालूम नहीं है बलायत के सैकड़ों डाक्टरों नें इस्के विप-रीत राय दी है श्रीर वहाँ सुरापान निवारिणी सभा के द्वारा बहुत लोग इसे छोड़ते जाते हैं परंतु वह छोड़े तो क्या श्रीर न छोहें तो क्या ? इंद्र के परस्त्री (श्रहिल्या) गमन सै क्या वह काम श्रच्छा समभ लिया जायगा ? श्रफ़सोस ! हिंदुस्थान में यह दुराचार दिन दिन बढ़ता जाता है यहाँ के बहुत से कुलीन युवा छिप छिप कर इस्में शामिल होने लगे हैं पर जब इंगलेंड जैसे ठंडे मुल्क में शराब पीने से लोगों की यह गत होती है तो न जाने हिंदुस्थानियों का क्या परिणाम होगा श्रीर देश की इस दुर्दशा पर कौन्से देश हितैषी की श्राँखों सै श्राँस न टपकेंंगे "

"श्रव तो श्राप इद से आगे वढ़ चले" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा .

"नहीं, हरगिज़ नहीं मैं जो कुछ कहता हूँ यथार्थ कहता हूँ देखों इसी मिदरा के कारण छुप्पन कोटि यादवों का नाश घड़ी भर मैं हो गया, इसी मिदरा के कारण सिकंदर नें भर जवानी मैं अप्रपर्ने प्राण खो दिये. मनुस्मृति मैं लिखा है— "द्विजघाती, मद्यप, बहुरि चोर, गुरु-स्त्री मीत। महापातकी है सोऊ जाकी इन सीं प्रीत॥" इसी तरह कुरान मै शराब के स्पर्श तक का महा दोष लिखा है."

"श्राज तो बाबू साहब ने लाला व्रजिकशोर की गद्दी दवा ली" मुंशी चुन्नीलाल ने मुस्करा कर कहा .

"राम, राम उन्का ढंग तो दुनिया सै निराला है वह क्या अपनी बातचीत में किसी को एक अन्तर बोलनें देते हैं" मास्टर शिभू-दयाल बोलें •

"उन्की कहन क्या है अर्गन बाजा है एक बार चाबी दे दी; घंटों बजता रहा ." मुंशी चुन्नीलाल नें कहा .

. "मैंने तो कल ही कह दिया था कि ऐसे फिलासफर बिद्या सबधी बातों में भले ही उपकारी हों संसारी बातों में तो किसी काम के नहीं 'होते" मास्टर शिभूदयाल बोले .

"मुभ को तो उन्का मन भी कुछ अच्छा नहीं मालूम देता" लाला मदनमोहन आप ही बोल उठे.

"श्राप उन्से ज़रा हरिकशोर की वाबत बातचीत करेंगे तो रहा सहा मेद श्रोर खुल जायगा देखें इस विषय में वह श्रपनें भाई की तरफ-दारी करते हैं या इंसाफ़ पर रहते हैं" मुंशी चुन्नीलाल नें पेच से कहा.

"क्या कहें! हमारी श्रादत निंदा करने की नहीं है परसों शाम को लाला साहब मुक्त से चाँदनी चौक में मिले थे श्राँख की सेन मार कर कहने लगे "श्राजकल तो बड़े गहरों में हो हम पर भी थोड़ी कृपा दृष्टि रक्खा करो" मांस्टर शिभूदयाल ने मदनमोहन का श्राशय जान्ते ही जड़ दी.

"हैं ! तुम से ये बात कही ?" लाला मदनमोहन त्राश्चर्य से बोले .

"मुभ से तो सैंकड़ों वार ऐसी नोक भोक हो चुकी है परंतु में कभी इन्वातों का विचार नहीं करता" मुंशी हान्नीलाल ने मिल्ती में मिलाई.

"जब वह मेरे पीछै मेरा टट्टा उड़ाते हैं तो मेरे मित्र कहाँ रहे ? जब तक वह मेरे कामों के लिये केवल मुक्त से कागड़ते थे मुक्तको कुछ बिचार न था परत जब वह मेरे पास वालों को छेड़ने लगे तो में उनको अपना मित्र कभी नहीं समक सकता" लाला मदनमोहन बोल उठे.

"सच तो ये है कि सब लोग त्रापकी इस बरदाश्त पर बड़ा त्राश्चर्य करते है" मुंशी चुन्नीलाल ने ब्रावसर पाकर बात स्त्रागै बढ़ाई.

"ग्राप को लाला व्रजिक्शोर का इतना क्या दवाव है ? उन्से श्राप इतने क्यों दवते हैं ?" मास्टर शिभूदयाल ने कहा .

"सच है मै अपनी दौलत खर्च करता हूं इस्में उन्की गाँठ का क्या जाता है ? और वह बीच, बीच मैं बोलने वाले कीन हैं ?" लाला मदन-मोहन तेज़ होकर कहने लगे.

"इस्तरह पर हर वात में रोक टोक होने से वात का गुमर नहीं रहता; नोकरों को मुकाबला करने का होसला बढ़ता जाता है और आगे चल कर काम काज में फ़र्क आने की सूरत हो चली है" मुंशी चुन्नीलाल लै बढ़ाने लगे.

"मैं अब उन्से हरगिज़ नहीं दव्या; मैंने अब तक दब, दब कर बुथा उनको सिर चढ़ा लिया." लाला मदनमोहन ने प्रतिज्ञा की .

"जो वह भरने के सरोवरों में अपना तैरना और तिवारी के ऊपर से कलामुंडी खा खाकर कूदना देखेंगे तो फिर घंटों तक उनका राग काहे को वद होगा ?" पंडित पुरुषोत्तम दास बड़ी देर से बोलने के लिये उमाह रहे थे वह भट्ट बोल उठे

"उन्का वहाँ चलने का क्या काम है ? उन्को चार दोस्तों मैं बैठ कर हँसने बोलने की आदत ही नहीं है वह तो शाम सबेरे हवा खा लेते हैं और दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं या पुस्तकों के पन्ने उलट पुलट किया करते हैं ! वह ससार का सुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुये फिर उन्हें ले जाकर हम क्या अपना मज़ा मही करें ?" लाला मदनमोहन ने कहा .

"बरसात में तो वहाँ भूलों की बड़ी बहार रहती है" हकीम अहमद हुसैन बोले.

"परंतु यह ऋतु भूतों की नहीं है ग्राज कल तो होली की बहार है" पंडित पुरुषोत्तम दास ने जवाब दिया.

"अञ्जा फिर कन चलने की ठैरी श्रीर में कितने दिन की रुखसत ले श्राऊँ" मास्टर शिभूदयाल ने पूछा .

"वृथा देर करने से क्या फायदा है ? चलना ही ठैरा तो कल सबेरे यहाँ से चल देंगे श्रीर कम से कम दस बारह दिन वहाँ रहेंगे" लाला मदनमोहन ने जवाब दिया .

लाला मदनमोहन केवल सेर के लिए कुतब नहीं जाते ऊपर सै यह केवल सैर का बहाना करते हैं परंतु इन्के जी में अब तक हरिकशोर की धमकी का खटका बन रहा है. मुंशी चुन्नीलाल और बाबू बैजनाथ वगैरे ने इन्को हिम्मत बंधानें में कसर नहीं रक्खी परंतु इन्का मन कमज़ोर है इस्से इन्को छाती अब तक नहीं ठुकती यह इस अवसर पर दस पांच दिन के लिए यहाँ से टल जाना अच्छा समभते हैं इन्का मन आज दिन भर वेचैन रहा है इसलिए और कुछ फ़ायदा हो या न हो यह अपना मन बहलानें के लिए, अपनें मन से यह डरावनें विचार दूर करने के लिए दस पाँच दिन यहाँ से बाहर चले जाना अच्छा समभते हैं और इसी वास्ते ये भट पट दिल्ली से बाहर जानें की तैयारी कर रहे हैं.

# प्रकरण १७.

# स्वतंत्रता श्रोर स्वेच्छाचार.

जो कहुँ सब प्राणीन सों होय सरलता भाव। सब तीरथ श्रभिषेक ते ताको श्रधिक प्रभाव॥\* (बिदुर प्रजागरे)

लाला मदनमोहन कुतव जानें की तैयारी कर रहे थे इतने में लाला वर्जांकशोर भी आ पहुँचे .

"त्रापने लाला इरिकशोर का कुछ हाल सुना !" व्रजिक्शोर के श्राते ही मदनमोहन ने पूछा.

"नहीं! मै तो कचहरी सै सीघा चला आया हूं."

"फिर त्राप नित्य तो घर होकर त्राते थे ग्राज सीधे कैसे चले त्राप १११ मास्टर शिभूदयाल नें सदेह प्रगट करके कहा .

"इस्में कुछ दोष हुन्ना १ मुफ्तको कचहरी में देर हो गई थी इस्वास्ते सीघा चला त्राया तम त्रपना मतलव कहो"

"मतलव तो श्राप का श्रीर मेरा लाला साहव खुद समभते होगे परंतु मुम्मको यह वात कुछ नई, नई सी मालूम होती है" मास्टर शिभूदयाल ने संदेह बढ़ाने के वास्तै कहा.

"सीधी बात को वे मतलब पहेली बनाना क्या ज़रूर है ? जो कुछ कहना हो साफ़ कहो ."

"अच्छा ! सुनिये" लाला मदनमोहन कहने लगे "लाला हरिकशोर

<sup>\*</sup>सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् ॥ उमे त्वेते समे स्याता मार्जवं वा विशिष्यते ॥

के स्वभाव को तो आप जान्ते ही हैं आपके और उन्के बीच बचपन सै भगड़ा चला आता है—"

"वह भगड़ा भी आप ही की बदौलत है परंतु खैर, इस्समय आप उस्का कुछ विचार न करे अप्ना वृत्तांत सुनायँ औरों के काम मैं अपनी निज की बातों का सबंध मिलाना बड़ी अनुचित बात है १" लाला वज-किशोर ने कहा .

" अच्छा! आप हमारा वृत्तांत सुनिये" लाला मदनमोहन कंहने लगे . "कई दिन से लाला हरिकशोर रूठे रूठे से रहते थे कल बेसबब हरगोविंद से लड़ पड़े उस्की जिद पर आप पांच, पाच रुपे के घाटे से टोपिये देने लगे! शाम को बाग़ में गए तो लाला हरदयाल साहब से वृथा भगड़ पड़े, आज यहाँ आए तो मुभको और चुन्नीलाल को सैकडों कहनी न कहनी सुना गए!"

"बेसबब तो कोई बात नहीं होती श्राप इस्का श्रस्ती सबब बताइये ? श्रीर लाला हरिकशोर पाँच, पाँच रुपे के घाटे पर प्रसन्नता से श्राप को टोपियाँ देते थे तो श्रापनें उनमें से दस पाँच क्यों नहीं ले लीं ? इन्में श्राप से श्राप हरिकशोर पर पांच पचीस रुपे का जुर्माना हो जाता" लाला अजिकशोर ने मुस्करा कर कहा

"तो क्या में हरिकशोर की जिद पर उस्की टोपिये ले लेता और दस बीस रुपे के वास्ते हरगोविंद को नीचा देखनें देता ? में हरगोविंद की भूल अपनें ऊपर लेनें को तैयार हूँ परंतु अपनें आश्रितुओं की ऐसी वेइजती नहीं किया चाहता" लाला मदनमोहन नें ज़ोर देकर कहा .

"यह त्राप का भूंटा पत्तपात है" लाला व्रजिकशोर स्वतंत्रता सै कहनें लगे "पापी त्राप पाप करनें सै हो नहीं होता . पापियों की सहायता करनें वाले, पापियों को उत्तेजन देनें वाले, बहुत प्रकार के पापी होते हैं;

कोई ग्रपने स्वार्थ से, कोई ग्रपराधी की मित्रता से कोई ग्रीरों की राष्ट्रता से, कोई ग्रपराधी के संवधियों की दया से, कोई ग्रपने निज के संवध से, कोई खुशामद से, महान् ग्रपराधियों का पत्त करने वाले वन जाते हैं परंतु वह सब पापी समसे जाते हैं ग्रीर वह प्रगट में जाहे जैसे धर्मातमा, दयालु, कोमल चित्त हों, भीतर से वह भी बहुधा वैसे ही पापी ग्रीर कुटिल होते हैं ."

"तो क्या ग्राप की राह में किसी की सहायता नहीं करनी चाहिये ?" लाला मदनमोहन ने तेज होकर पूछा .

"नहीं, बुरे कामों के लिये बुरे ग्रादिमयों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिये" लाला व्रजिकशोर कहने लगे . "रिश्रिया का शाहन्शाह पीटर एक वार भर जवानी में इवर से मरने लायक हो गया या उस्समय उसके वजीर ने पूछा कि "नो ग्रापरािवयों को ग्रामी लूट मार के कारण कठोर दंड दिया गया है क्या वह भी ईश्वर प्रार्थना के लिए छोड़ दिये जाय ?" पीटर ने निर्वल ग्रावाज से कहा "क्या तुम यह समभते हो कि इन ग्रामां को ज्ञान करने ग्रीर इंसाफ की राह में काटे वोने से में कोई अच्छा काम करूँगा ? ग्रीर जो ग्रामांगे माया जाल में फंसकर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही भूल गए हैं मेरे फायदे के लिए ईश्वर उन्की प्रार्थना ग्रांगीकार करैगा ? नहीं हरिगज़ नहीं; जो कोई काम मुक्त से ईश्वर की प्रसन्नता लायक वन पड़े तो वह यही इंसाफ का शुभ काम है"

"में तो श्रापके कहने से इंसाफ के लिए परमार्थ करना कभी नहीं छोड़ सक्ता" लाला मदनमोहन तमक कर कहनें लगे.

"नो जिस्के लिये करना चाहिये सो करना इंसाफ में आ गया परतु स्वार्थ का काम परमार्थ कैसै हो सक्ता है ! एक के लाभ के लिये दूसरों की अनुचित हानि परमार्थ में कैसे समभी जा सक्ती है ! किसी तरह के स्वार्थ विना अपनें ऊपर परिश्रम उठा कर, आप दुःख सह कर, अपना मन मार कर श्रीरों को सुखी करना सचा धर्म समभा जाता है जैसे यूनान में कोडर्स नामी बादशाह राज करता था उरसमय यूनानियों पर हेरेकडिली लोगों नें चढ़ाई की . उरसमय के लोग ऐसे अवसर पर मंदिर में जाकर हार जीत का प्रश्न किया करते थे इसी तरह कोडर्स ने प्रश्न किया तब उसे यह उत्तर मिला कि "तू शत्र के हाथ से मारा जायगा तो तेरा राज स्वदेशियों के हाथ बना रहेगा श्रीर तू जीता रहेगा तो शत्र प्रश्न होता जायगा" कोडर्स देशोपकार के लिए प्रसन्नता से अपने प्राण देने को तैयार था परंतु कोडर्स के शत्र को भी यह बात मालूम हो गई इस लिये उसने अपनी सेना में हुक्म दे दिया कि कोडर्स को कोई न मारे . तथापि कोडर्स ने यह बात लोग दिखाई के लिए नहीं की थी इस से वह साधारण सिपाही का भेष बना कर लड़ाई में लड़ मरा परंतु अपने देशियों की स्वतंत्रता शत्र के हाथ न जाने दी."

"जब ग्राप स्वतंत्रता को ऐसा ग्रच्छा पदार्थ समभते हैं तो ग्राप लाला साइव को इच्छानुसार काम करनें से रोक कर क्यों पिंजरे का पंछी बनाया चाइते हैं ?" मास्टर शिभूदयाल नें कहा .

"यह स्वतंत्रता नही स्वेच्छाचार है; श्रीर इन्को एक समभने से लोग बारंबार घोखा खाते हैं" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "ईश्वर में मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया क्योंिक उस्को प्रकृति के नियमों में श्रदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई वह किसी पदार्थ की स्वामाविक शक्ति में तिल भर घटा बढ़ी नहीं कर सक्ता; जिन पदार्थों में श्रलग, श्रलग रहनें श्रथवा रसायनिक संयोग होने से जो, जो शक्ति उत्पन्न होनें का नियम ईश्वर ने बना दिया है बुद्धि द्वारा उन पदार्थों की शक्ति पहचान कर केवल उन्से लाम लेने के लिये मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है इसलिये जो काम ईश्वर के नियमानुसार स्वाधीन भाव से किया जाय वह स्वतंत्रता में समभा जाता है श्रीर जो काम उसके नियमों के विपरीत स्वाधीन भाव से किया जाय वह

स्वेच्छाचार श्रीर उस्का स्पष्ट दृष्टांत यह है कि शतरंज के खेल में दोनों खिलाड़ियों को श्रपनी मर्ज़ी मूजिन चाल चलनें की स्वतंत्रता दी गई है परंतु वह लोग घोड़े की हाथी की चाल या हाथी को घोड़े की चाल नहीं चल सक्ते श्रीर जो वे इस्तरह चलों तो उन्का चलना शतरंज के खेल से श्रलग होकर स्वेच्छाचार समभा जायगा यह स्वेच्छाचार श्रत्यंत दूषित है श्रीर इस्का परिणाम महा भयंकर होता है इसिलिये वर्तमान समय के श्रनुसार सब के फ़ायदे की नातों पर सत् शास्त्र श्रीर शिष्टा-चार की एकता से वरताव करना सच्ची स्वतंत्रता है श्रीर बड़े लोगों ने स्वतंत्रता की यह हद बाँच दी है. मनु महाराज कहते हैं—

"विना सताए काहु के घीरे धर्म वटोर। ज्यों मृतिका दीमक हरत क्रम क्रम सों चँहु ग्रोर॥"\*

महाभारत कर्णपर्व में युघिष्ठिर श्रीर श्रर्जुन का विगाइ हुश्रा उस्समय । श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन से कहा है कि

"धर्म ज्ञान श्रनुमान ते श्रितशय कठिन लखाय ।
एक धर्म है वेद यह भापत जन समुदाय ॥"†
तामें कछ संशय नहीं, पर लख धर्म श्रपार ।
स्पष्ट करन हित कहुँ कहूँ पंडित करन विचार ॥ \$\frac{1}{4}\$

भ धर्मो शनस्तं चिनुयादल्मीकिमिव पुत्तिका।
परलोक सहायार्थे सर्वे भूतान्य पीडयन्॥
† दुष्करं परमं ज्ञानं तर्केणानु व्यवस्यति।
श्रुतेर्धर्मे इतित्वेके वदंति वहवोजनाः॥
‡ तत्तेन प्रत्यस्यामि न च सर्वे विधीयते।
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मे प्रवचनं कृतं॥

जहाँ न पीड़ित होय कोड, सो सुधर्म निरधार।
हिंसक हिंसा हरन हित भयो सुधर्म प्रचार॥ \*
प्राणिन कों धारण करे ताते कहियत धर्म।
जासों जन रक्षित रहें सों निरचय शुभ कर्म॥ †
जे जन पर संतोष हित करें पाप शुभ जान।
तिन सों कबहुँ न बोलिये श्रुति विरुद्ध पहिचान॥ ‡

इसिलिये दूसरे की प्रसन्नता के हेतु अधर्म करने का किसी को अधिकार नहीं है इसी तरह अपने या औरों के लाम के लिये दूसरे के बाजबी हक़ों में अंतर डालने का भी किसी को अधिकार नहीं है. जिस्समय महाराज रामचंद्र जी नें निर्दोष जनकनंदनी का परित्याग किया जानकी जी को कुछ थोड़ा दुःख था १ परंतु वह गर्म नाश के भय से अपना शरीर न छोड़ सकीं हाँ जिस्तरह उन्ने अकारण अत्यंत दुःख पाने पर भी कभी रघुनाथ जी के दोष नहीं विचारे थे इस तरह सब प्राणियों को अपने विषय में अपराधी के अपराध चमा करने का पूरा अधिकार है और इस तरह अपने निज के अपराधों का चमा करना मनुष्य मात्र के लिए अच्छे से अच्छा गुण समभा जाता है परंतु ओरों को किसी तरह की अनुचित हानि हो वहाँ यह रीति काम में नहीं लाई जा सक्ती ."

श्वतस्याद हिसा संयुक्तं सधर्म इति निश्चयः ।
 श्रहिंसार्थाय हिंसाणां धर्म प्रवचनं कृतं ॥

<sup>†</sup> घारणाद्धर्म मित्याहुर्घमी घारयते प्रजाः। यत्स्याद्धारण संयुक्तं सधर्म इति निश्चयः॥

<sup>‡</sup> येन्यायेन जिहीर्षेतो धर्ममिञ्छंति कर्हिचित। श्रक्जनेन मोत्तं वा नानुकूजेत् कथंचन॥

"मैं तो यह समभता हूँ कि मुभ से एक मनुष्य का भी कुछ उपकार हो सके तो मेरा जन्म सफल है" लाला मदनमोहन ने कहा.

"जिस्में नामवरी श्रादि स्वार्थ का कुछ श्रंश हो वह परोपकार नहीं, श्रीर परोपकार करने में भी किसी खास मनुष्य का पच्च किया जाय तो बहुधा उस्के पच्चपात से श्रीरों की हानि होने का हर रहता है इसिल्ये श्रशक्त श्रपाहजों का पालनपोपण करना, इंसाफ़ का साथ देना श्रीर हर तरह का स्वार्थ छोड़ कर सर्वसाधारण के हित में तत्पर रहना मेरे जान सच्चा परोपकार है" लाला ब्रजिकशोर ने जवाब दिया.

### प्रकरण १८

#### च्ना

नर को भूपण रूप है रूपहु को गुण जान। गुण को भूपण ज्ञान है क्षमा ज्ञान को मान॥\*

सुभापित रत्नाकरे ।

"श्राप चाहे स्वार्थ समभें चाहे पत्तपात समभें हरिकशोर ने तो मुक्ते ऐसा चिड़ाया है कि मैं उस्सै बदला लिये विना कभी नहीं रहूंगा" लाला मदनमोहन ने गुरसे सै कहा.

"उस्का कसूर क्या है ? हरेक मनुष्य से तीन तरह की हानि हो सक्ती है एक अपवाद करके दूसरे के यश में घटना लगाना, दूसरे शरीर की चोट, तीसरे माल का नुक्सान करना इन्में हरिकशीर ने अप्रापकी कीन सी हानि की ?" लाला जनकिशोर ने कहा .

नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः।
 गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं ज्ञमा॥

लाला मदनमोहन के मन में यह बात निश्चय समा रही थी कि हरिकशोर ने कोई बड़ा भारी अपराध किया है परंतु ब्रजिकशोर ने तीन तरह के अपराध बताकर हरिकशोर का अपराध पूछा तब वह कुछ न बता सके क्योंकि मदनमोहन की वाकि कियत में ऐसा कोई अपराध हरिकशोर का न था . मदनमोहन को लोगों ने आत्मान पर चढ़ा रक्खा था इसिलिये केवलं हरिकशोर के जवाब देने से उसके मन में इतना गुस्सा भर रहा था .

"उस्तें बड़ी ढिठाई की वह अपनें रुपे तत्काल माँगनें लगा और रुपया लिये बिना जानें से साफ़ इन्कार किया" लाला मदनमोहन नें बड़ी देर सोच विचार कर कहा .

"वस उस्का यही अपराध है ? इसमें तो उस्नें आप की कुछ हानि नहीं की मनुष्य को अपना सा जी सबका समक्तना चाहिये. आप का किसी पर रुपया लेना हो और आप को रुपे की ज़रूरत हो अथवा उस्की तरफ से आपके जी में किसी तरह का शक आ जाय अथवा आप के और उसके दिल में किसी तरह का अंतर आ जाय तो क्या आप उस्से व्यवहार बंद करनें के लिये अपनें रुपे का तकाज़ा न करेंगे ? जब ऐसी हालतों में आप को अपनें रुपे के लिये औरों पर तक़ाज़ा करनें का अधिकार है तो औरों को आप पर तकाज़ा करनें का अधिकार है तो औरों को आप पर तकाज़ा करनें का अधिकार क्यों न होगा ? आप तो वेसबब ज़रा, ज़रा सी बातों पर मुँह बनाएँ, वाजबी राह से ज़रा सी बात दुलख देनें पर उस्को अपना शत्र समक्तनें लगे और दूसरे को वाजबी बात कहनें का भी अधिकार न हो !'' लाला ब्रजिकशोर नें ज़ोर देकर कहां

"साहब! उस्ने लाला साहब को तंग करने की नीयत से ऐसा तक़ाज़ा किया था" मुंशी चुन्न लाल बोले

"लाला साहब को उस्का स्वभाव पहचान्कर उस्से व्यवहार डालना चाहिये था श्रथवा उस्का रुपया बाकी न रखना चाहिये था . जब उस्का रपया बाक़ी है तो उस्को तकाज़ा करने का निस्संदेह अधिकार है और उस्ने कड़ा तकाजा करने में कुछ श्रपराघ भी किया हो तो उसके पहले कामों का संबंध मिलाना चाहिये" लाला वजिकशोर कहने लगे. "प्रल्हाद जी ने राजा वित से कहा है

"पहलो उपकारी करें जो कहुँ म्रातिराय हान। तोहू ताकों छोड़िये पहले गुग श्रनुमान ॥ विन समभे श्राधित करे, सोऊ क्षमिये तात । सव पुरुपन में सहज नहि चतुराई की बात ॥†"

यह सच है कि छोटे त्रादमी पहले उपकार करके पीछे उसका बदला बहुधा श्रनुचित रीति सै लिया चाहते, हैं परंतु यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ ."

"उपकार हो या न हो ऐसे ब्रादिमयों को उन्की करनी का दंड तो श्रवश्य मिलना चाहिये" मास्टर शिभूद्याल कहने लगे . "जो उन्को उन्की करनी का दंड न मिलेगा तो उन्की देखा देखी श्रीर लोग विगड़ते चले जायॅगे त्रौर भय विना किसी वात का प्रवंघ न रह सकेगा सुघरे हुए बोगों का यह नियम है कि किसी को कोई नाहक न सतावें ग्रौर सतावें तो दंड पावें . दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का . नहीं है बिलक त्रागै के लिये त्रीर त्रपराधों से लोगों को वचाने का है ."

"इसी वास्तै में चाहता हूँ कि मेरा चाहै जितना नुक्सान हो जाय परंतु हरिकशोर के प्रले फूटी कौड़ी न पड़ने पानै " लाला मदनमोहन

दाँत पीसकर कहने लगे.

पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपराध गरीयसी। 恭 उपकारण तत्तस्य च्तंतन्यमपराधिनः॥ † श्रबुद्धिमाश्रितानांतु च्तंतन्यमपराधिनां । नहि सर्वत्र पांडित्यं मुख्यं पुरुपेण्वै॥ "श्रच्छा! लाला साहब ने कहा इस रीति से क्या मास्टर साहब के कहने का मतलब निकल श्रावेगा?" लाला ब्रजिकशोर पूछने लगे. "श्राप जानते हैं कि दंड दो तरह का है एक तो उचित रीति से श्रपराघी को दंड दिवाकर श्रीरों के मन में श्रपराघ की श्रघिच श्रथवा भय पैदा करना, दूसरे श्रपराघी से श्रपना बैर लेना श्रीर श्रपने जी का गुस्सा निकालना. जिस्ने मूटी निंदा करके मेरी इज्जत लो उस्को उचित रीति से दंड कराने में में श्रपने देश की सेवा करता हूं परंतु में यह मार्ग छोड़ कर केवल उस्की बरबादी का विचार करूँ श्रयवा उस्का बैर उसके निर्दोष संबंधियों से लिया चाहूं श्राधीरात के समय चुपके से उसके घर में श्राग लगा दूं श्रीर लोगों को दिखाने के लिये हाथ में पानी लेकर श्राग बुमाने जाऊँ तो मेरी बराबर नीच कौन होगा? विदुर जी ने कहा है—

"सिद्ध होत विनहू जतन मिथ्या मिश्रित काज। श्रकर्तन्य से स्वप्त हू मन न घरो महाराज॥" श्र ऐसी कारवाई करनेंवाला श्रपने मन में प्रसन्न होता है कि मैं नें श्रपनें वैरी को दुखी किया परंतु वह श्राप महापापी बन्ता है श्रीर देश का पूरा नुक्सान करता है, मनु महाराज नें कहा है —

"दुखित होय भाखें न तो मर्म विभेदक बैन। द्रीह भाव राखें न चित करें न परिह अबैन॥"†

"जो स्रपराघ केवल मन को सतानेवाले हों स्रौर प्रगट में सात्रित न हो सकें तो उन्का बदला दूसरे सै कैसे लिया जाय ?" लाला मदन-मोहनं नें पूछा .

मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धयुर्यानि भारत ।
 श्रनुपायप्रयुक्तानि मास्म् तेषु मनः क्रयाः ।।
 † नारुन्तुदः स्यादार्तोपि न परद्रोहकर्म्मघीः ।
 ययास्यो द्विजते वाचा नालोक्यान्तामुदीरयेत ॥

"प्रथम तो ऐसा अपराघ हो ही नहीं सक्ता और थोड़ा बहुत हो भी तो वह खयाल करनें लायक नहीं है क्योंकि संदेह का लाभ सदा अप-राघी को मिल्ता है इस्के सिवाय जब कोई अपराघी सच्चे मन से अपनें अपराघ का पछतावा कर ले तो वह भी चमा करनें योग्य हो जाता है और उस्सै भी दंड देनें के वरावर ही नतीजा निकल आता है ."

"पर एक अपराधी पर इतनी दया करनी क्या ज़रूर है ?" लाला

मदनमोइन ने ताज्जुन सै पूछा .

"जब हम लोग सर्वशिक्तमान परमेश्वर के अत्यंत अपराधी हो कर उसी स्मा करानें की आशा खते हैं तो क्या हमको अपनें निज के कामों के लिये, अपनें अधिकार के कामों के लिये आगे की राह दुस्त हुए पीछै, अपराधी के मन में शिक्ता की बरावर पछतावा हुए पीछै, स्नाम करना अनुचित है ? यदि मनुष्य के मन में स्मा और दया का लेश भी न हो तो उसमें और एक हिंसक जंतु में क्या अंतर है ? पोप कहता है "भूल करना मनुष्य का स्वभाव है परंतु उसको स्मा करना ईश्वर का गुण है" एक अपराधी अपना कर्तव्य भूल जाय तो क्या उस्की देखा देखी हमको भी अपना कर्तव्य भूल जाना चाहिये ? सादी नें कहा है—

"होत हुमा याही लिये सव पिक्षन को राय। श्रिस्थ भक्ष रक्षे तनिह काहू को न सताय॥" दूसरे का उपकार याद रखना वाजनी वात है परंतु श्रपकार याद रखने में या यों कहो कि श्रपने कलेजे का धाव हरा रखने में कौन्सी तारीफ़ है १ जो दैवयोग सै किसी श्रपराधा को श्रीरों के फ़ायदे के लिये

<sup>~</sup> To err is human, to forgive divine.

दंड दिवाने की ज़रूरत हो तो भी अपने मन मैं उस्की तरफ़ दया श्रीर करणा ही रखनी चाहिये."

"ये सब बातें हॅसी खुशी मैं याद आती हैं कोघ मैं बदला लिये बिना किसी तरह चित्त को सतोष नहीं होता" लाला मदनमोहन ने कहा.

"बदला लेनें का तो इस्से अच्छा दूसरा रस्ता ही नहीं है कि वह अपकार करे और उसके बदले आप उपकार करो" लाला अजिकशोर कहनें लगे "जब वह अपनें अपराधों के बदले आप की मेहरबानी देखेगा तो आप लजित होगा आरे उसका मन ही उसको धिक्कारनें लगेगा. वैरो के लिये इस्से कठोर दंड दूसरा नहीं है परंतु यह बात हर किसी से नहीं हो सक्ती. तरह तरह का दुःख, नुक्सान और निदा सहनें के लिये जितनें साहस, धैर्य और गंभीरता की जरूरत है बैरी से बैर लेनें के लिये उन्की कुछ भी जरूरत नहीं होती. यह काम बहुत थोड़े आदिमियों से बन पड़ता है पर जिन्से बन पड़ता है बही सच्चे धर्मातमा हैं:—

"जिस्समय साइराक्यूज़वालों नें एथेन्स को, जीत लिया साइराक्यूज़ की कोंसिल में एथीनियन्स को सज़ा देने की बाबत विवाद होने लगा इतनें में निकोलास नामी एक प्रसिद्ध गृहस्थ बुड़ापे के कारण नौकरों के कंधे पर बैठकर वहाँ आया और कोंसिल को समभा कर कहनें लगा "भाइयो! मेरी ओर दृष्टि करो में वह अभागा वाप हूँ जिस्की निस्वत ज्याद: नुक्सान इस लड़ाई में शायद ही किसी को हुआ होगा मेरे दो जवान वेटे इस लड़ाई में देशोपकार के जिये मारे गए उन्से मानो मेरे सहारे की ब्रोकड़ी छिन गई, मेरे हाथ पाँव टूट गए. जिन एथेन्सवालों नें यह लड़ाई की उन्को में अपनें पुत्रों के प्राण्घातक समभ कर थोड़ा नहीं धिकारता तथापि मुक्तको अपनें निज के हानि लाभ के बदले अपनें देश की प्रतिष्ठा अधिक प्यारी है. बैरियों से बदला लेने के लिये जो कठोर सलाह इस्समय हुई है वह अपने देश के यश को सदा सर्वदा के

लिये कलंकित कर देगी. क्या अपने वैरियों को परमेश्वर की श्रोर से कठिन दंड नहीं मिला ? क्या उनको युद्ध में इस तरह हारने से श्रपना वदला नहीं भुगता ? क्या शश्रुओं ने अपने प्राण रच्चा के भरोसे पर तुमको हथियार नहीं सोंपे ? श्रीर अब तुम उनसे अपना वचन तोड़ोगे तो क्या तुम विश्वासघाती न होगे ? जीतने से श्रवनाशी यश नहीं मिल सक्ता परंतु जीते हुए शश्रुओं पर दया करने से सदा सर्वदा के लिये यश मिल्ता है". साइराक्यूज की कौंसिल के चित्त पर निकोलास के कहने का ऐसा असर हुआ कि सब एथीनियन्स तत्काल छोड़ दिये गए".

"श्राप जान्ते हैं कि शरीर के घाव श्रीषिष से रज जाते हैं परंतु दुखती वार्तों का घाव कलेजे पर से किसी तरह नहीं मिटता" मुंशी चुन्नी- लाल ने कहा.

"व्माशील के कलेजे पर ऐसा घाव क्यों होने लगो है ? वह अपने मन में समस्ता है कि जो किसी ने मेरा सचा दोष कहा तो खरे मान्ने की कौन्सी वात हुई ? श्रीर मेरे मतलव को विना पहुँचे कहा तो नादान के कहने से खुरा मानने की कौन्सी वात रही ? श्रीर जान बूस कर मेरा जी दुखाने के वास्ते मेरी सूँटी निदा की तो में उचित रीति से उस्को सूंटा डाल सका हूँ सज़ा दिवा सका हूं फिर मन में देष श्रीर प्राट में गाली गलौज लड़ने की क्या ज़रूरत है ? श्राप बुरा हो श्रीर लोग अच्छा कहें इस्की निस्वत श्राप अच्छा हो श्रीर लोग वुरा कहें यह बहुत अच्छा है" लाला वजिकशोर ने जवाब दिया.

## प्रकरगा १६

### स्वतंत्रता,

स्तुति निंदा कोऊ करिं लन्मी रहिं की जाय। मरें कि जियें न धीर जन धरें कुमारग पाय॥॥ ( प्रसंग रत्नावली )

"सच तो यह है कि श्राज लाला ब्रजिकशोर साहब ने बहुत श्रव्छी तरह भाई चारा निभाया इन्की बातचीत में यह बड़ी तारीफ़ है कि जैसा काम किया चाहते हैं वैसा ही श्रसर सबके चित्त पर पैदा कर देते हैं" मास्टर शिभूदयाल ने मुस्करा कर कहा .

"हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इंसाफ के मामले मैं भाई चारे को पास नहीं आने देता जिस रीति सै बरतनें के लिये मैं और लोगों को सलाह देता हूँ उस रीति सै बरतना मैं अपनें ऊपर फ़र्ज़ समक्तता हूं. कहना कुछ और, करना कुछ और नालायकों का काम है और सचाई की अमिट दलीलों को दलील करनें वाले पर फूटा दोषारोप करके उड़ा देने वाले और होते हैं" लाला अजिक्शोर ने शेर की तरह गरज कर कहा और कोध के मारे उनकी आँखे लाल हो गईं.

लाला ब्रजिकशोर अभी मदनमोहन को त्वमा करने के लिये सलाह दे रहे थे इतने मैं एकाएक शिंभूदयाल की जरा सी बात पर गुरसे मैं कैसे भर गए ? शिंभूदयाल नें तो कोई बात प्रगट मैं ब्रजिकशोर के अप्रस् सन्न होनें लायक नहीं कही थी ! निस्संदेह प्रगट मैं नहीं कही परंतु भोतर

<sup>\*</sup> निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदिवास्तुवन्तु लद्दमीः समाविशतुगच्छतुवा यथेष्टम् । श्रद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं नधीरा ॥

सै व्रजिकशोर का हृदय विदीर्ण करने के लिये यह साधारण वचन सब से श्रिधिक कठोर या व्रजिकशोर श्रीर सब बातों में निरिममानी ये परंतु श्रिपनी ईमान्दारी का श्रिममान रखते ये इसिलये जब शिभूद्याल ने उन्की ईमान्दारी में बहा लगाया तब उन्को कोध श्राये बिना न रहा. ईमान्दार मनुष्य को इतना खेद श्रीर किसी बात से नहीं होता जितना उस्को वेईमान बताने से होता है.

"श्राप कोध न करे. श्राप को यहाँ की वातों में श्रपना कुछ स्वार्थ नहीं है तो श्राप हरेक वात पर इतना जोर क्यों देते हैं ? क्या श्राप की ये सब वातें किसी को याद रह सक्ती हैं ? श्रोर श्रुमचितकी के विचार सै हानि लाभ जतानें के लिये क्या एक इशारा काफी नहीं है ?" मुंशी चुन्नी-लाल नें शिभृद्याल की तरफ़दारी करके कहा, .

"मैं ने अन तक लाला साहन से जो स्वार्थ की नात की होगी नह लाला साहन और तुम लोग जानते होगे. जो इशारे मैं काम हो सक्ता तो मुक्तको इतने नदा कर कहनें से क्या लाभ था? मैं ने कही है वह सन नातें निस्संदेह याद नहीं रह सक्तीं परंतु मन लगाकर मुन्नें से नहुषा उनका मतलन याद रह सक्ता है और उस्समय याद न भी रहे तो समय पर याद आ जाता है. मनुष्य के जन्म से लेकर नर्तमान समय तक जिस, जिस हालत मैं नह रहता है उन सनका असर निना जानें उस्की तनियत में नना रहता है इस नास्ते में ने ये नातें जुदे, जुदे अनसर पर यह समक कर कह दी थीं कि अन कुछ फ़ायदा न होगा तो आगे चल कर किसी समय काम आनेंगी" लाला न्नकिशोर ने जनान दिया.

"अपनी नातों को आप अपने ही पास रहनें दीजिये क्योंकि यहाँ हन्का कोई गाहक नहीं है" लाला मदनमोहन 'कहने लगे "आप के कहनें का अभिप्राय यह मालूम होता है कि आप के सिवाय सब लोग अनस्समक और स्वार्थपर हैं."

"मैं सबके लिये कुछ नहीं कहता परंतु आपके पास रहने वालों मैं तो निस्संदेह बहुत लोग नालायक श्रीर स्वार्थपर हैं" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे "ये लोग दिन रात आपके पास बैठे रहते हैं, हर बात मै आप की बड़ाई किया करते हैं, हर काम मैं अपनी जान हथेली पर लिये फिरते हैं पर यह त्राप के नहीं; त्राप के चपे के दोस्त हैं, परमेश्वर न करें जिस दिन आपके रुपे जाते रहेंगे इन्का कोसों पता न लगेगा. जो इंडजत, दौलत श्रौर श्रिधिकार के कारण मिल्ती है वह उस मनुष्य की नहीं होती. जो लोग रुपे के कारण त्राप को भुक भुक कर सलाम करते हैं वही अपनें घर बैठ कर आप की बुद्धिमानी का ठहा, उड़ाते हैं ! कोई काम पूरा नहीं होता जब तक उसमें अनेक प्रकार कें नुक्सान होने की संभावना रहती है पूरे होने की उम्मेद पर दस काम उठाये जाते हैं जिन्मे मुश्किल सै दो पूरे पड़ते हैं पर्तु ब्राप के पास वाले खाली उम्मेद पर विलंक भीतर की नाउम्मेदी पर भी आप को नफ़ी का सब्जवाग दिखा कर बहुत सा रुपया खर्च करा देते हैं! मैं पहले कह चुका हूँ कि स्रादमी की पहचान ज़ाहिरी बातों सै नहीं होती उस्के वरताव सै होती है . इन्मे अप्रापका सचा शुभचितक कौन है ? आपके हानि लाभ का दर्साने वाला कौन है ? श्राप के हानि लाभ का विचार करनें वाला कौन है ! क्या त्राप की हाँ मैं हाँ मिलानें से सब हो गया ! मुभको तो ब्राप के मुसाहिबों मै सिवाय मसखरापन के ब्रौर किसी वात की लियाकत नहीं मालूम होती कोई फबतियाँ कह कर इनाम पाता है, कोई छेड़छाड़ कर गालियें खाता है, कोई गानें बजानें का रंग जमाता है, कोई घोलधप्पे लड़ कर हॅसता हॅसाता है पर ऐसे आदिमियों से किसी तरह की उम्मेद नहीं हो सक्ती."

"मेरी दिल्लगी की आदत है मुक्त सै तो हॅसी दिल्लगी विना रोती सूरत बना कर दिन भर नहीं रहा जाता परंतु इन बातों सै काम की वातों में कुछ आंतर आया हो तो बताइये" लाला मदनमोहन ने पूछा .

"ग्राप के पिता का परलोक हुग्रा जब सै श्राप की पूँजी में क्या घटा बढ़ी हुई ! कितनी रकम पैदा हुई ! कितनी श्रहंड हुई कितनी ग़लत हुई, कितनी खर्च हुई इन वातों का किसी नें विचार किया है ? श्रामदनी से श्रिधिक खर्च करने का क्या परिणाम है ? कौन्सा खर्च वाजवी है, कौन्सा ग़ैरवाजवी है, मामूली खर्च के वरावर वंधी ब्रामदनी कैमे हो सक्ती है ? इन बातों पर कोई दृष्टि पहुँचाता है ? मामूली ग्रामदनी पर किसी की निगाह है ? -श्रामदनी देखकर मामूली खर्च के वास्ते हरेक सीगे का श्रंदाजा पहले सै कभी किया है, गौर मामूली खचौं के वास्ते मामूली तौर पर सीगेवार कुछ रक्म हर साल त्रालग रक्खी जाती है ? विना जानें नुक्सान, ख़र्च त्रीर श्रामदनी कम होने के लिए कुछ रक्म हर साल बचा कर श्रलग रक्ख़ी जाती है ? पैदावार बढ़ाने के लिये वर्तमान समय के अनुसार अपने बरा-वर वालों की कारवाई, देश देशातर का वृत्तात और होनहार वातों पर निगाह पहुँचा कर श्रपने रोजगार धंदे की बातों मै कुछ उन्नति की जाती है ? व्यापार के तत्व क्या हैं. थोड़े ख़र्च, थोड़ी महनत श्रीर थोड़े समय में चीज़ तैयार होने से कितना फ़ायदा होता है, इन बातों पर किसी ने मन लगाया है ? उगाही मैं कितनें रुपे लेने हैं, पटनें की क्या सूरत है, देन-दारों की कैसी दशा है, मयाद के कितनें दिन बाकी है इन बातों पर कोई ध्यान देता है १ व्योपार सीगा के माल पर कितनी रक्म लगती है, माल कितना मोजूद है किस्समय वेचनें में फ़ायदा होगा इन्वातों पर कोई निगाह दौडाता है ? खुर्च सीगा के माल की कभी विध मिलाई जाती है ? उस्की कमी वेशी के लिये कोई जिम्मेदार है ? नौकर कितनें हैं, तनख्वाह क्या पाते हैं, काम क्या करते हैं, उन्की लियाकृत कैसी है, नीयत कैसी है, कारवाई कैसी है, उन्को सेवा का त्राप पर क्या हक है, उन्के रखने न रखने में त्राप का क्या नफा नुक्सान है इन्वातों को कभी आपने मन लगाकर सोचा है ?"

"मैं पहले ही जान्ता था कि आप हिर फिर कर मेरे पास के आद-मियों पर चोट करेंगे परतु अब मुफ्तको यह बात असहा है. मैं अपना नक्ता नुक्सान समभता हूँ आप इस विषय मैं अधिक परिश्रम न करे." लाला मदनमोहन ने रोक कर कहा .

"मैं कहूँगा पहले से बुद्धिमान कहते चले आए है" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "विलयम कूपर कहता है:—

"जिन नृपन को शिशुकाल से सेविहं छली तन मन दिये।
तिनकी दशा श्राविलोक करुणा होत श्राति मेरे हिये॥
श्राजन्म सों श्रमिषेक लों मिध्या प्रशंसा जन करें।
बहु भांत श्रस्तुति गाय, गाय सराहि सिर स्हेरा घरे॥
शिशुकाल ते सीखत सदा सज धज दिखावन लोक में।
तिनको जगावत मृत्यु बहुतिक दिन गए इह लोक में।
मिध्याप्रशंसी बैठ घुटनन, जोड़ कर, मुस्कावहीं।
छल की सुहाती बात कहि पापिह धरम दरसावही॥
छिबिशालिनी, मृदुहासिनी श्ररु धनिक नित वेरे रहें।
सूँटी भलक दरसाय मनिह लुभाय कछ दिन में लहें॥
जे हेमचित्रित रथन चढ़, चंचल तुरंग भजावहीं।
सेना निरख श्रमिमान कर, यों व्यर्थ दिवस गमावहीं॥
'तिनकी दशा श्रविलोक' भाखत फेरहूं मन दुख लिये।
नृप की श्रधम गित देख 'करुणा होत श्रित मेरे हिये'॥"\*

\*

I Pity kings, whom worship waits upon Obsequious from the cradle to the throne; Before whose infant eyes the flatterer bows, And binds a wreath about their baby brows; Whom education stiffens into state, And death awakens from that dream too late, Oh! if servility with supple knees,

"लाला साहव ग्रपनें सरल स्वभाव से कुछ नहीं कहते इस वास्ते ग्राप चाहे जो कहते चले जाय परंतु कोई तेज स्वभाव का मनुष्य हिोता तो ग्राप इस तरह हरगिज न कहनें पाते" मास्टर शिभृद्याल ने ग्रपनी जात दिखाई .

"सच है ! विदुर जी कहते हैं-

"द्यावंत लजा सहित मृदु श्ररु सरल सुभाइ। ता नर को श्रसमर्थ गिन लेत कुतुद्धि द्वाइ॥"

Whose trade it is to smile, to crouch, to please;

If smooth dissimulation, skill'd to grace A devil's purpose with an angel's face; If smiling peeresses, and simp'ring peers, Encompassing his throne a few short year's; If the gilt carriage, and the pamper'd steed, That wants no driving, and disdains the lead; If-guards, mechanically form'd in ranks, Playing, at beat of drum, their martial

pranks,
Should'ring and standing as if stuck to stone,
While condescending majesty looks on—
If monarchy consist in such base things,
Sighing I say again, I pity kings!

(William Cowper)

त्र्यार्जवन नरं युक्त मार्जवात् सव्यपत्रपम् ।
 त्र्याक्तं मन्यमानास्तु धर्षयन्ति कुबुद्धयः ॥

इसिलिये इन् गुणों के साथ सावधानी की बहुत ज़रूरत है सादगी श्रौर सीघेपन से रहने में मनुष्य की सची श्रशराफ़त मालूम होती है, मनुष्य की उन्नति का यह सीधा मार्ग है परंतु चालाक श्रादमियों की चालाकी से वचने के लिये हर तरह की वाक़फ़ियत भी ज़रूर होनी चाहिये" लाला ब्रजिकशोर ने जवाब दिया.

"दोषदर्शी मनुष्यों के लिये सब बातों मै दोष मिल सक्ते हैं क्योंकि लाला साहन के सरल स्वभाव की बड़ाई सब संसार मैं हो रही है परंतु लाला ब्रजिकशोर को उसमें भी दोष ही दिखाई दिया !" पंडित पुरुषोत्तम दास बोले.

"द्रव्य के लाल्चियों की बड़ाई पर मैं क्या विश्वास करूँ ? विदुर जी कहते हैं कि—

"जाहि सराहत हैं सब ज्वारी । जाहि सराहत चंचल नारी ॥ जाहि सराहत भाट वृथा ही । मानहु सो नर जीवत नाहीं ॥" श्र लाला ब्रजिकशोर ने जवाब दिया .

"मैं अञ्जा हूँ या बुरा हूँ आप का क्या लेता हूँ श आप क्यों हात धो कर मेरे पीछे पड़े हैं श आप को मेरी रीति भाँति अञ्जी नहीं लगती तो आप मेरे पास न आँय" लाला मदनमोहन ने विगड़ कर कहा.

"मैं आप का राज नहीं, मित्र हूँ परंतु आप को ऐसा ही जचता है तो अब मैं भी आपको अधिक परिश्रम नहीं दिया चाहता मेरी इतनी ही लालसा है कि आपके बड़ों की बदौलत मैं नें जो कुछ पाया है वह मै आपको मेंट करता जाऊँ" लाला ब्रजिक शोर लायकी सै कहनें लगे "मै ने आपके बड़ों की कृपा से विद्या धन पाया जिस्का बड़ा हिस्सा मै आपके सन्मुख रख चुका तथापि जो कुछ वाकी रहा है उसको आप कृपा करके और अंगीकार कर लें. मैं चाहता हूं कि मुक्त सै आप भले ही अपसन्न

थं प्रशसन्ति कितवः यं प्रशसन्ति चारणाः ।
 यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो न सजीवित मानवः ॥

रहें मुक्तको हरगिज श्रपनें पास न रक्खें परंतु श्रापका मंगल हो . यदि इस विगाड़ से श्रापका कुछ मंगल होता हो तो में इसे ईश्वर की कृपा समक्रूगा . श्राप मेरे दोषों की श्रोर हिए न दें, मेरी थोथी वातों में जो कुछ गुण निकल्ता हो उसे श्रहण करें . इजरत सादी कहते हैं—

"भींत तिख्यो उपदेश ज कोऊ। साद्र ग्रहण कीजिये सोऊ॥"ङ

इसिलिये श्राप स्वपन्न श्रौर त्रिपन्न का विचार छोड़ कर गुण संग्रह करनें पर दृष्टि रक्खें. श्रापका वरताव श्रच्छा होगा तो मैं क्या हूँ ? बढ़े वढ़े लायक श्रादमी श्रापको सहज में मिल जायंगे परंतु श्रापका वरताव श्रच्छा न हुश्रा तो जो होंगे वह भी जाते रहेगे. एक छोटे से पखेल की क्या है ? जहाँ रात हो ज़ाय वहीं उस्का रैन वसेरा हो सक्ता है परंतु वह फलदार वृद्ध सदा हरा भरा रहना चाहिये जिस्के श्राश्रय बहुत से पन्नी जीते हों."

"बहुत कहने से क्या है ? श्रापको हम से संबंध रखना हो तो हमारी मर्जी के मूजिव वरताव रक्खो नहीं तो श्रपना रस्ता लो हम से श्रव श्राप के तानें नहीं सहे जाते" लाला मदनमोहन नें ब्रजिकशोर को नरम देख कर ज्यादः दवानें की तजवीज़ की .

"बहुत अञ्छा! मैं जाता हूँ; बहुत लोग जाहरी इजत बनाने के लिये भीतरी इज्जत खों बैठते हैं परतु में उन्में का नहीं हूं. तुलसी कृत रामायण में रघुनाथ जी नें कहा है—

"जो हम निद्रहि विप्र वर सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो श्रस को जग सुभट तिहि भय वस नावहिं माथ॥" सोई प्रसंग इस्समय मेरे लिये वर्तमान है. एथेन्स मैं जिन दिनों

तीस अन्याइयों की कौन्सिल का अधिकार था एक बार कौन्सिल ने सेिकटीज़ को बुलाकर हुक्म दिया कि "तुम लिओं नामी धनवान को पकड़ लाओ जिस्से उस्का माल जप्त किया जाय" सेिकटीज़ ने जवाब दिया कि "एक अनुचित काम में मे अपनी प्रसन्नता से कभी सहायता न कल्या." कौन्सिल के प्रेसिडेंट ने धमकी दी कि "तुमको आज्ञा उहां- धन करने के कारण कठोर दंड मिलेगा" सेिकटीज़ ने कहा कि "यह तो में पहले ही से जान्ता हूं परंतु मेरे निकट अनुचित काम करने के बराबर कोई कठोर दंड नहीं है" लाला अजिकशोर बोले .

"जब स्राप इमको छोड़नें ही का पक्का विचार कर चुके तो फिर इतना वादाविवाद करनें से क्या लाभ है ? इमारे प्रारब्ध में होगा वह इम भुगत लेंगे, स्राप स्रधिक परिश्रम न करें" लाला मदनमोहन नें त्योरी वदल कर कहा.

"श्रव मैं जाता हूं ईश्वर श्रापका मंगल करे. बहुत दिन पास रहने के कारण जाने विना जाने श्रव तक जो श्रपराध हुए हों वह च्या करना" यह कह कर लाला ब्रजिकशोर तत्काल श्रपने मकान को चले गए.

लाला ब्रजिकशोर के गए पीछै मदनमोहन के जी में कुछ, कुछ पछतावा सा हुआ वह सममे कि "में अपने हट से आज एक लायक आदमी को खो बैठा परंतु अब क्या ? अब तो जो होना था हो चुका . इस्समय हार मान्ने से सबके आगे लिजत होना पहेगा और इस्समय ब्रजिकशोर के बिना कुछ हर्ज भी नहीं, हाँ, ब्रजिकशोर ने हरिकशोर को सहायता दी तो कैसी होगी ? क्या करें ? हमको लिजत होना न पहें और सफाई की कोई राह निकल आवै तो अच्छा हो" लाला मदनमोहन इसी सोच बिचार में बड़ी देर बैठे रहे परंतु मन की निर्वलता से कोई बात निश्चय न कर सके .

# 'प्रकरण २०

#### कृतज्ञता

नृणहु उतारे जन गनत कोटि सुहर उपकार । प्राण दियेहू दुष्ट जन करत वैर व्यवहार ॥%

(भोजप्रवंध सार)

लाला व्रजिकशोर मदनमोहन के पास से उठ कर घर की जाने लगे उस्समय उन्का मन मदनमोहन की दशा देख कर दुःख से विवस हुआ जाता था वह वारम्बार सोचते थे कि मदनमोहन ने केवल अपना ही नुक्सान नहीं किया, अपने बाल बच्चों का हक भी डवो दिया, मदन-मोहन ने केवल अपनी पूँजी ही नहीं खोई अपने ऊपर कर्ज़ भी कर लिया.

भला ! लाला मदनमोहन को कर्ज करने की क्या ज़रूरत थी ? जो यह पहले ही से प्रबंध करने की रीति जान्कर तत्काल अपने आमद खर्च का बंदोबस्त कर लेते तो इन्को क्या इन्के वेटे पोतों को भी तंगी उठाने की कुछ ज़रूरत न थी . में आप तकलीफ़ से रहने को, निर्लंडजता से रहने को, बदइंतज़ामी से रहने को, अथवा किसी हकदार के हक में कमी करने को पसंद नहीं करता, परंतु इन्को तो इन बातों के लिये उद्योग करने को भी कुछ ज़रूरत न थी यह तो अपनी आमदनी का बंदोबस्त करके असल पूँजी के हाथ लगाए विना अमिरी ठाठ से उमर भर चैन कर सक्ते थे . विदुर जी ने कहा है—

सन्त स्तृणोत्तारणमृतमागात् सुत्रण्कोट्यप्णभा मनंति ।
 प्राण्व्ययेनापि कृतोपकाराः खलाः परम्बैरिमवोद्वहन्ति ।।

"फल श्रपक जो वृत्त ते तोर लेत नर कोय। फल को रस पानै नहीं नास बीज को होय॥ नास बीज को होय॥ नास बीज को होय ॥ पके, पके फल लेइ समय परिपाक निहारे॥ पके पके फल लेइ स्वाद रस लहे बुद्धि बल। फल ते पानै बीज, बीज ते होइ बहुरि फल॥"\*

यह उपदेश सब नीति का सार है परंतु जहाँ मालिक को श्रनुभव न हो, निकटवर्ती स्वार्थपर हो वहाँ यह बात कैसे हो सक्ती है!

"जैसे माली बाग को राखत हित चित चाहि। तैसे जो कोला करत कहा दुरद है ताहि?"

लाला मदनमोहन अब तक कर्ज़दारी की दुर्दशा का वृत्तांत नहीं जान्ते. जिस्समय कर्जदार वादे पर रुपया नहीं दे सक्ता उसी समय से लेनदार को अपनें कर्ज़ के अनुसार कर्ज़दार की जायदाद और स्वतंत्रता पर अधिकार हो जाता है. वह कर्ज़दार को कठोर से कठोर वाक्य "वेई-मान" कह सक्ता है, रस्ता चल्ते में उस्का हाथ पकड़ सक्ता है. यह कैसी लज्जा की बात है कि एक मनुष्य को देखते ही डर के मारे छाती धड़कनें लगे और शर्म के मारे आँखे नीची हो जायं, सब लोग लाला मदनमोहन की तरह फिजूलख़चीं और मूँटी ठसक दिखानें में वरबाद नहीं होते सो में दो, एक समभवार भी किसी का काम बिगड़ जानें से, या किसी को जामनी कर देनें से या किसी और उचित कारण से

<sup>\*</sup> वनस्पतेरपकानि फलानिप्रचिनोति यः । सनाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य विनश्यति ॥ यस्तु पक्तमुपादत्ते काले परिण्तं वलं । फलाद्रसं सलभते वीजञ्चैव फलं पुनः ॥

इस ब्राफत में फॅस जाते हैं परंतु बहुधा लोग ग्रमीरों की सी ठसक दिखाने में ब्रौर ग्रपने वृते से बढ़ कर चलने में कर्जशर होते हैं.

कर्जदारी में सब से बड़ा दोष यह है कि जो मनुष्य धर्मात्मा होता है वह भी कर्ज में फँसकर लाचारी से अधर्म की राह चलनें लगता है. जब से कर्ज लेनें की इच्छा होती है तब हो से कर्ज लेनें वाले को ललचानें, और अपनी साहूकारी दिखानें के लिये तरह तरह की बनावट की जाती है. एक बार कर्ज लिये पीछे, कर्ज लेनें का चस्का पड़ जाता है और समय पर कर्ज नहीं चुका सका तब लेनदार को धीर्य देनें और उस्की हिए में साहूकार दीखनें के लिये ज्यादः ज्यादः कर्ज में जकडता जाता है और लेनदार का कडा तकाजा हुआ तो उस्का कर्ज चुकानें के लिये अधर्म करनें की भी कि हो जाती है. कर्जदार क्रूँट बोलनें से नहीं डरता और क्रूँट बोले पीछे, उस्की साख नहीं रहती वह अपनें वाल बचों के हक में दुश्मन से अधिक बुराई करता है. मित्रों को तरह तरह की जोखों में फँसाता है अपनी घडी भर की मौज के लिये आप जन्म भर के बंधन में पड़ता है और अपनी अनुचित इच्छा को सजीवन करनें के लिये आप मर मिटता है.

बहुत से अविचारी लोग कर्ज़ चुकाने की अपेदा उदारता को अधिक समभते हैं इस्का कारण यह है कि उदारता से यश मिलता है, लोग जगह जगह उदार मनुष्य की बड़ाई करते फिरते हैं परंतु कर्ज़ चुकाना केवल इंसाफ है इसिलये उस्की तारीफ कोई नहीं करता; इंसाफ को लोग साधारण नेकी समभते हैं इस कारण उस्की निस्वत उदारता की ज्यादः कदर करते हैं जो बहुधा स्वभाव की तेज़ी और अभिमान से प्रगट होती है परंतु बुद्धिमानी से कुछ संबंध नहीं रखती. किसी उदार मनुष्य से उस्का नौकर जाकर कहै कि फ़लाना लेनदार अपने रूपे का तकाज़ा करने अथा है और आग के फलाने गरीब मित्र अपने निर्वाह के खिये आप

की सहायता चाहते हैं तो वह उदार मनुष्य तत्काल कह देगा कि लेनदार को टाल दो त्रौर उस गरीव को रुपे दे दो क्योंकि लेनदार का क्या ? वह तो श्रपने लेने लेता है इस्के देने से वाह वाह होगी.

परंतु इंसाफ का अर्थ लोग अच्छी तरह नहीं समभते क्योंकि जिस्के लिये जो करना चाहिये वह करना इंसाफ है इसलिये इंसाफ में सव नेकिये आ गईं इंसाफ का काम वह है जिस्मे ईश्वर की तरफ का कर्तव्य, संसार की तरफ का कर्तव्य और अपनी आत्मा की तरफ का कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न होता हो . इंसाफ सब नेकियों की जड़ है और सब नेकियों उस्की शाखा प्रशाखा है इंसाफ की सहायता बिना कोई बात मध्यम भाव से न होगी तो सरलता अविवेक, बहादुरी दुराग्रह, परोपकार अनसमभी और उदारता फिजूलखर्ची हो जायगीं.

कोई स्वार्थरहित काम इंसाफ़ के साथ किया जाय तो उस्की सूरत ही बदल जाती है और उस्का परिणाम बहुधा भयंकर होता है. सिवाय की रक्म मैं से अच्छे कामों में लगाए पीछै कुछ रपया बचै और वो निदोंष दिल्लगी की बातों में खर्च किया जाय तो उस्को कोई अनुचित नहीं बता सक्ता परतु कर्तव्य कामों को अटका कर दिल्लगी की बातों मै रपया या समय खर्च करना कभी अच्छा नहीं हो सक्ता. अपने बूते मूजिब उचित रीति से औरों की सहायता करनी मनुष्य का फर्ज है परंतु इस्का यह अर्थ नहीं है कि अपने मन की अनुचित इच्छाओं को पूरी करने का उपाय करे अथवा ऐसी उदारता पर कमर बाँधे कि आगे को अपना कर्तव्य संपादन करने के लिये और किसी अच्छे काम में खर्च करने के लिये अपने पास फूटी कोडी न बचे बल्कि सिवाय में कर्ज हो जाय.

श्रफ़सोस! लाला मदनमोहन की इस्समय ऐसी ही दशा हो रही है. इन्पर चारों तरफ सै श्राफ़त के वादल उमड़े चले श्राते हैं. परंतु इन्हें कुछ खबर नहीं है. विदुर जी ने सच कहा है—

### "बुद्धिश्रंश ते तहत विनासिंह। ताहि श्रनीति नीति सी भासिह।"

इस तरह से अनेक प्रकार के सोच विचार में ह्वे हुए लाला व्रजिक्शोर अपने मकान पर पहुँचे परंतु उन्के चित्त को किसी वात से जरा भी धैर्य न हुआ .

लाला व्रजिकशोर किटन से किटन समय में अपने मन को स्थिर रख सक्ते थे परंतु इस्समय उन्का चित्त िटकाने न था उन्ने यह काम अच्छा किया कि चुरा किया ? इस बात का निश्चय वह आप नहीं कर सक्ते थे वह कहते थे; कि इस दशा में मदनमोहन का काम बहुत दिन नहीं चलेगा और उस्समय थे सब रुपे के मित्र मदनमोहन को छोड़ कर अपने अपने रस्ते लगेंगे पंरंतु में क्या करूं ? मुभको कोई रस्ता नहीं दिखाई देता और इस्समय मुभ से मदनमोहन की कुछ सहायता न हो सकी तो में ने संसार में जन्म लेकर क्या किया ?

प्राप्त के चौथे हेन्री ने डी ला ट्रेमाइल को देशनिकाला दिया था श्रीर काउंट डी श्राविग्नी उस्से मेल रखता था इस्पर एक दिन चौथे हेन्री ने डी श्राविग्नी से कहा कि "तुम श्रव तक डी ला ट्रेमाइल की मित्रता कैसे नहीं छोड़ते ?" डी श्राविग्नी ने जवाव दिया कि "मे ऐसी हालत मै उस्की मित्रता नहीं छोड़ सक्ता क्योंकि मेरी मित्रता के उपयोग करने का काम तो उस्को श्रभी पड़ा है ."

पृथ्वीराज महोवे की लड़ाई में बहुत घायल होकर मुदों के शामिल पड़े थे और संजमराय भी उन्के वरावर उसी दशा में पड़ा था . उस्समय एक गिद्ध आके पृथ्वीराज की आँख निकालनें लगा परंतु पृथ्वीराज की उसके रोकनें की सामर्थ्य न थी इस्पर संजमराय पृथ्वीराज को वचानें के लिये

बुद्धौ कलुष भृतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते ।
 श्रनयो नयसंकाशो हृद्यान्नापसपैति ॥

अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्ध के आगे फैंकने लगा जिस्से पृथ्वीराज की आँखें बच गई और योड़ी देर मैं चंद वगैरे आ पहुँचे .

. हेन्री रिचमन्ड पीटर के भय से बीटनी छोड़ कर फ्रांस को भागने' लगा उस्समय उसके सेवक सीमार नें उसके वस्त्र पहन कर उस्की जोखों अपनें सिर ली और उस्को साफ़ निकाल दिया.

क्या इस्तरह से में मदनमोहन की कुछ, सहायता इस्समय नहीं कर सक्ता ? यदि इस काम में मेरी जान भी जाती रहे तो कुछ चिंता नहीं जब में उन्को श्रनसमक्त जान कर उन्के कहनें से उन्हें छोड़ श्राया तो मै ने कौन्सी बुद्धिमानी की ? पर में रह कर क्या करता ? हॉ मैं हॉ मिला कर रहना रोगी को कुपध्य देनें से कम न था श्रीर ऐसे श्रवसर पर उन्का नुक्सान देख कर चुप हो रहना भी स्वार्थपरता से क्या कम था ?, मेरा विचार सदैव से यह रहता है कि काम करना तो विधीपूर्वक करना न हो सके तो चुप हो रहना, बेगार तक को बेगार न समक्ता, परंतु वहाँ तो मेरे वाजबी कहनें से उल्टा श्रसर होता था श्रीर दिन पर दिन जिद बढ़ती जाती थी में ने बहुत धैर्य से उन्को राह पर लाने के श्रनेक उपाय किये पर उन्ने किसी हालत में श्रपनी हद से श्रागै बढ़ना मंजूर न किया .

श्रमल तो ये है कि श्रब मदनमोहन बच्चे नहीं रहे उन्की उम्र पक गई, किसी का दबाव उन्पर नहीं रहा, लोगों ने हाँ में हाँ मिला कर उन्की भूलों को श्रीर हद कर दिया रुपे के कारण उन्को श्रपनी भूलों का फल न मिला श्रीर संसार के दुःख सुख का श्रनुभव भी न होने पाया वस रंग पक्का हो गया . बिदुर जी कहते हैं कि—

"सन्त श्रमंत तपस्वी चोर, पापी सुकृती हृदय कठोर । तैसो होय बसै जिहि संग, जैसो होत बसन मिल रंग ॥"%

<sup>\*</sup> यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं तपस्विनं यदि वा स्तनमेव । वासो यथा रंग वशं प्रयाति तथा सतेषां वशमभ्युपैति ॥

यदि वह सावधान हों तो श्रंगद हनुमान की तरह उन्की श्राजा पालन करने में सब कर्तव्य सपादन हो जाते हैं परंतु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ बड़ी कठिन।ई पड़ती है. सकड़ी गली में हाथी नहीं चल्ता तब महावत कूढ़ बाजता है. बंद कहता है कि—

"ताको त्यो समकाइये जो समके जिहिं वानि। यैन कहत मग अन्य को अरु वहरे को पानि॥"

जिस तरह सुग्रीव भोग विलास में फॅस गया तब रघुनाथ जी केवल उस्को धमकी देकर राह पर ले ग्राए थे इस तरह लाला मदनमोहन के लिये क्या कोई उपाय नहीं हो सक्ता ? हे जगदीश ! इस कठिन काम में तूं मेरी सहायता कर .

लाला व्रजिकशोर इन्त्रातों के विचार में ऐसं ह्रवे हुए थे कि उन्को ग्रापना देहानुसंधान न था . एक वार वह सहसा कलम उठाकर कुछ लिखनें लगे ग्रौर किसी जगह को पूरा महसूल देकर एक ज़रुरी तार तत्काल भेज दिया . परंतु फिर उन्हीं वातों के सोच विचार में मग्न हो गए . इस्समय उन्के मुख से श्रनायास कोई, कोई शब्द वेजोड़ निकल जाते थे जिन्का श्रथें कुछ समभ में नहीं श्राता था . एक वार उन्नें कहा "तुलसीदास जी सच कहते हैं—

"पट् रस बहू प्रकार व्यंजन कोउ दिन ग्रह रैन वखानें। विन वोले संतोप जनित सुख खाय सोई पे जानें॥" थोड़ी देर पीछै कहा—"मुक्तको इस्समय इस वचन पर बरताव रखना पड़ेगा—

(वृंद) फ्रंटहु ऐसो बोलिये साँच वरावर होय। त जो श्राँगुरी सों भीत पर चंद्र दिखावे कोय।।" परंतु पानी जैसा दूध सै मिल जाता है तेल से नहीं मिल्ता . विकमो-वंशी नाटक में उर्वशी के मुख से सची प्रीति के कारण पुरुषोत्तम की

जगह पुरूरवा का नाम निकल गया था इसी तरह मेरे मुख से कुछ का कुछ निकल गया तो क्या होगा ? थोड़ी देर पीछै कहा "लोक निंदा से डरना तो वृथा है जब वह लोग जगत-जननी जनक-नंदिनी की भूँटी निंदा किए बिना नहीं रहे ! श्रीकृष्णचंद्र को जाति वालों के अपवाद का उपाय नारद जी से पूछना पंड़ा! तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों की क्या गिन्ती है ? सादी ने लिखा है "एक विद्वान से पूछा गया था कि कोई मनुष्य ऐसा होगा जो किसी रूपवान सुंदरी के साथ एकांत में बैठा हो, दरवाज़ा बद हो, पहरे वाला सोता हो मन ललचा रहा हो काम प्रवल हो 🗙 🗙 श्रीर वह अपने शम दम के वल से निर्दोष चल सके ?" उसने कहा कि "हाँ वह रूपवान सुंदरी से वच सक्ता हैं परंतु निदकों ्र की निंदा से नहीं बच सक्ता" फिर लोक-निदा के भय से अपना कर्तव्य न करना बड़ी भूल है घर्म ऋौरों के लिए नहीं ऋपने लिये श्रीर ऋपने लिए भी फल की इच्छा से नहीं, श्रपना कर्तव्य पूरा करने के लिये करना चाहिये परंतु धर्म करते अधर्म हो जाय, नेकी करते बुराई पल्ले पड़े, श्रीरों को निकालती बार श्राप गोता खाने लगे तो कैसा हो १ रुपे का जालच वड़ा प्रवल है और निधनों को तो उन्के काम निकालनें की चाबी होने के कारण बहुत ही ललचाता है " थोड़ी देर पीछै कहा "हलघर दास ने कहा है-

"बिन काले मुख नहिं पताश को श्ररुणाई हैं। बिन बूड़े न समुद्र काहु मुक्ता पाई है॥"

इसी तरह गोल्डिस्मिथ कहता है कि "साहस किये विना अलभ्य वस्तु हाथ नहीं लग सक्ती." इसलिये ऐसे साहसी कामों मैं अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिये यदि अपनी नीयत अच्छी होगी तो ईश्वर अवश्य सहायता करैगा और हुब भी जायगे तो अपनी स्वरूप हानि न होगी."

# प्रकरण २१

#### पतिव्रता

पित के सँग जीवन मरण पित हुपें हर्पाय। स्नेहमयी कुल नारि की उपमा लखी न जाय। । छ ( शाईधरे )

लाला व्रजिकशोर न जाने किन तक इसी भेंबर जाल में फेंसे रहते परंतु मदनमोहन की पतिव्रता स्त्री के पास से उसके दो नन्हें, नन्हें बच्चों को लेकर एक बुढ़िया ग्रा पहुँची इस्से व्रजिकशोर का ध्यान वट गया .

उन बालकों की ब्राँखों में नींद युल रही थी उन्कों ब्राते ही ब्रजकिशोर ने बड़े प्यार से ब्रपनी गोद में विठा लिया ब्रौर बुढ़िया से कहा
"इन्को इस्समय क्यों हैरान किया ? देख इन्की ब्राँखों में [नींद युल रही
है जिस्से ऐसा मालूम होता है कि मानों यह भी ब्रपनें बाप के काम
काज की निर्वल ब्रवस्था देखकर उदास हो रहे हैं" उन्को छाती से लगा
कर कहा "शावास ! बेटे शावास !! तुमे ब्रपनें बाप की भूल नहीं
समभते तो भी उदास मालूम होते हो परंतु वह सब कुछ समभता है तो
भी तुम्हारी हानि लाभ का कुछ विचार नहीं करता भूटी ज़िद ब्रथवा
हरुधमीं से तुम्हारा बाजवी हक खोए देता है तुम्हारे बाप को लोग बड़ा
उदार ब्रौर दयालु बताते हैं परंतु वह कैसा कठोर चित्त है कि ब्रयने
गुलाव जैसे कोमल ब्रौर गंगाजल जैसे निर्मल बालकों के साथ विश्वासघात

<sup>\*</sup> जीवति जीवति नाथे मृतेमृता या मुदायुता मृदिते । सहजरनेह रसाला कुलवनिता केन तुल्यास्यात् ॥

करके उन्को जन्म भर के लिये दिरद्री बनाये देता है वह नहीं जान्ता कि एक इक़दार का हक़ छीन कर मुफ्तखोरों को लुटा देनें में कितना पाप है! कहो श्रव तुम्हारे वास्तै क्या मंगवाय १"

"खिनोंने" (खिलौंनें) छोटे ने कहा "बप्ती" (बर्फ़ी) बड़े बोले श्रीर दोनों त्रजिकशोर की मूँछे पकड़ कर खेचनें लगे. त्रजिकशोर ने बड़े प्यार से उन्के गुलाबी गालों पर एक, एक मीठी चूमी ले ली श्रीर नौकरों को श्रावाज़ देकर खिलौंने श्रीर बरफ़ी लानें का हुक्म दिया.

'जी! इन्की मॉ नें ये बच्चे आप के पास मेजे हैं" बुढ़िया बोली "और कह दिया है कि इन्को आप के पांओं मैं डाल कर कह देना कि सुक्त को आप के कोधित हो कर चले जानें का हाल सुन्कर बड़ी चिंता हो रही है मुक्त को अपनें दुःख सुख का कुछ बिचार नहीं मैं तो उन्के साथ रहनें मैं सब तरह प्रसन्न हूँ, परंतु इन छोटे, छोटे बच्चों की क्यादशा होगी? इन्को बिद्या कौन पढ़ायगा? नीति कौन सिखायगा? इन्को उमर कैसे कटेगी? मैं नहीं जान्ती कि आप को इस कठिन समय मैं अपना मन मार कर उन्की बुद्धि सुधारनी चाहिये थी अथवा उन्को अधर धार मैं लटका कर घर चले जाना चाहिये था? खैर! आप उन्पर नहीं तो अपनें कर्तव्य पर हिंछ करें, अपनें कर्तव्य पर नहीं तो इन छोटे बच्चों पर दया करें ये अपनी रक्षा आप नहीं कर सक्ते इन्का बोक्त आप के सिर है आप इन्की खबर न लोंगे तो संसार मैं इन्का कहीं पता न लगेगा और ये बिचारे यो ही कुर कुर कर मर जायंगे!"

यह बात सुन कर ब्रजिकशोर की श्रॉखें भर श्राईं थोड़ो देर कुछ नहीं बोला गया फिर चित्त स्थिर कर के कहनें लगे "तुम बहन से कह देना कि मुक्तको श्रपना कर्तव्य श्रच्छी तरह याद है परंतु क्या करूँ ! में बिबस हू काल की कुटिल गित से मुक्त को श्रपनें मनोर्थ के विपरीत श्राचरण (बरताव) करना पड़ता है तथापि वह चिता न करें. ईश्वर का कोई काम भलाई से खाली नहीं होता उस्ने इस्मै भी श्रपना कुछ न कुछ हित ही सोचा होगा" लड़कों की तरफ देख कर कहा "वंटे ! तुम कुछ उदास मत हो जिस तरह सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है इसी तरह निदींप मनुष्यों पर भी कभी, कभी ग्रानायास विपत्ति ग्रा पड़ती है परंतु उत्समय उन्हें श्रपनी निटींपता का विचार करके मन में यैर्य रखना चाहिये".

उन ग्रन्समभ बचों को इन्वातों की कुछ परवा न था वरफ़ी श्रीर खिलोनों के लालच से उनकी नींद उड़ गई थी इस वास्ते वह तो हरेक चीज़ की उठाया घरों में लग रहे वे श्रीर व्रजिकशोर पर तङाज़ा जारी था.

थोड़ी देर में वरफ़ी श्रीर खिलोनें भी श्रा पहुँचे इस्तमय उन्की खुशी की हद न रही . ब्रजिकिशोर टोनों को वरफ़ी बांटा चाहते ये इतनें में छोटा हाथ मार कर सब ले मागा ग्रीर बड़ा उस्से छीर्ने लगा तो सब की सब एक बार मुँह में रख गया . मुँह छोटा या इसलिये वह मुँह में नई। समाती थी परंतु यह खुशी भी कुछ योड़ी न थी कनछॅखियों सै वहें की तरफ़ देख कर मुस्कराता जाता या ग्रीर नाचता जाता था. वह मोली मोली स्रत, हुमक हुमक कर नाचना, छिप छिप कर बहे की तरफ देखना, सेन मारना , उस्के मुस्कराने में दृष के छोटे, छोटे दांवों की मोती की सी भालक देख कर याड़ी देर के लिये व्रजिक्शोर श्रपने सब कारा विचार भृत गए परंतु इस्को नाचता कृदता देख कर श्रव वड़ा मचल पड़ा उत्ने सव खिलोने अपने कृट्डो में कर लिये और ठिनक, ठिनक कर रोने लगा . व्रजिकशोर उस्को बहुत सम-भाते ये कि "वह तुम्हारा छोटा भाई है तुम्हारे हिस्से की वरफ़ी खा ली तो क्या हुआ ? तुम ही जाने दो" परंतु वहाँ इन्यातों की कुछ सुनाई न थी इयर छोटे खिलोंनों की छीना भागटी में लग रहे थे! निदान त्रजिकशोर को वहें के वास्ते वरफ़ी और छोटे के वास्ते खिलीनें फिर मगानें पहें. जब दोनों की रज़ामंदी हो गई तो ब्रजिकशोर नें बड़े प्यार से दोनों की प्स, एक मिडी (मीठी चूमी) लेकर उन्हें बिदा किया श्रीर जाती बार बुढ़िया को समका दिया कि "बहन को श्रच्छी तरह समका देना वह कुछ चिंता न करें."

परंतु बुढ़िया मकान पर पहुँची जितनें वहाँ की तो रंगत ही बदल गई थी मदनमोहन के साले जगजीवन दास अपनी बहन को लिया ले जानें के लिये मेरठ सै आए थे वह अपनी मा ( अर्थात् मदनमोहन की सास ) की तबीयत अच्छी नहीं बताते थे और आज ही रात की रेल में अपनी बहन को मेरठ लिवा ले जानें की तैयारी करा रहे थे, मदनमोहन की स्त्री के मन में इस्समय मदनमोहन को अकेले छोड़ कर जानें की विल्कुल न थी परंतु एक तो वह अपनें भाई से लज्जा के मारे कुछ नहीं कह सक्ती थी दूसरे मा की माँदगी का मामला था तीसरे मदनमोहन हुक्म दे चुके थे इस लिये लाचार होकर उसनें दो, एक दिन के वास्ते जानें की तैयारी की थी.

मदनमोहन की स्त्री अपने पित की सच्ची प्रीतिमान, शुभिचितक, दु:ख सुख की साथन, श्रीर श्राज्ञा में रहनें वाली यी श्रीर मदनमोहन भी प्रारंभ में उस्से बहुत ही प्रीति रखता या परंतु जब से वह चुनीलाल श्रीर शिभूदयाल श्रादि नए मित्रों की संगित में बैठनें लगा नाच रंग की धुन लगी, बेश्याश्रों के भूंटे हान मान देख कर लोट पोट हो गया! "अय! सुभानश्रल्लाह! क्या जोबन खिल रहा है!" "वल्लाह! क्या बहार श्रा रही है!" "चश्मबद्दूर क्या भोली, भोली सूरत है!" "अय! परे हटो!" "में सदकें! में कुर्वान मुक्ते न छेड़ो!" "खुदा की कसम! मेरी तरफ़ तिरछी नज़र से न देखी!" बस यह चोचले की वार्ते चित्त में चुभ गईं. किसी वात का श्रनुभव तो था ही नहीं तक्णाई की तरंग, शिभूदयाल श्रीर चुन्नीलाल श्रादि की संगति, द्रव्य श्रीर श्रधिकार के नशे में ऐसा चकचूर हुश्रा कि लोक परलोक की कुछ खबर न रही.

यह विचारी सीधी सादी सुयोग्य स्त्री श्रव गंवारी मालूम होने लगी, पहले पहले कुछ दिन यह बात छिपी रही परंतु प्रीति के फुल में कीड़ा लगे पी छै वह रस कहाँ रह सक्ता है ? उस्समय परस्पर के मिलाप सै किसी का जी नहीं भरता था, बातों की गुलभटी कभी सुलभनें नहीं पाती थी, श्राधी वात मुख में श्रीर श्राधी होटों ही में हो जाती थी, श्राँख सै श्राँख मिलते ही दोनों को अपने आप हॅसी आ जाती थी केवल हॅसी नहीं उस हॅसी मैं धूप छाया की तरह आधी भीति और आधी लज्जा की भालक दिखाई देती थी श्रौर सच्ची प्रीति के कारण संसार की कोई वस्तु सुंदरता मै उरसै अधिक नहीं मालूम होती थी . एक की गुप्त दृष्टि सदा दूसरे की ताक भाक मै लगी रहती थी क्या चित्रपट देखनें मे, क्या रमणीक स्थानों की सैर करने मैं, क्या हॅसी दिल्लगी की वातों में कोई मौका नोक भोक सै खाली नहीं जाता था श्रौर ससार के सत्र सुख श्रपनें प्राण जीवन विना उन्को भीके लगते थे परंतु स्रव वह वाते कहाँ हैं ? उस्की स्त्री स्त्रव तक सब बातों में वैसी ही हढ़ है विलक अज्ञान अवस्था की अपेदा। अब श्रिधिक प्रीति रखती है परंतु मदनमोहन का चित्त वह न रहा वह उस विचारी सै कोसों भागता है उस्को ब्राफ़त समकता है क्या इन्वातों सै श्रन्समभ तरणों की प्रीति केवल श्रॉखों में नही मालूम होती ? क्या यह उस्की वेकदरी श्रौर सूँटी हिर्स का सब सै श्रिधिक प्रमाण नहीं है ? क्या यह जाने पीछै फोई बुद्धिमान ऐसे अन्समभ आदिमियों की प्रतिज्ञाओं का विश्वास कर सक्ता है ? क्या ऐसी पवित्र प्रीति के जोड़े मै अतर डालने वालों को वालमीकि ऋषि का शाप \* भस्म न करेगा ? क्या एक इकदार की सच्ची शीत के ऐसे चोरों को परमेश्वर के यहाँ सै कठिन दंड न होगा ?

मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।
 यत्कौंच मिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥

मदनमोहन की पतिव्रता स्त्री श्रपने पति पर क्रोध करना तो सीखी ही नहीं है मदनमोहन उस्की दृष्टि मैं एक देवता है वह अपने ऊपर के सब दुःखों को मदनमोहन की सूरत देखते ही भूल जानी है और मदन-मोहन के बड़े सै बड़े अपराधों को सदा जाना न जाना करती रहती है. मदनमोहन महीनों उस्की याद नहीं करता परतु वह केवल मदनमोहन को देखकर जीती है वह श्रपना जीवन श्रपनें लिये नहीं, श्रपनें प्राण-पित के लिये समभती है जब वह मदनमोहन को कुछ उदास देखती है तो उसके शरीर का रुधिर सूख जाता है जब उसको मदनमोहन के शरीर मैं कुछ पीड़ा मालूम होती है तो वह उस्वी चिंता से बावली वन जाती है, मदनमोहन को चिंता से उस्का शरीर सूख कर काटा हो गया है उस्को अपने खानें पीने की जिल्कुल लालसा नहीं है परंतु वह मदनमोहन के खाने पीने की सब से अधिक चिता रखती है वह सदा मदनमोहन की बड़ाई करती रहती है श्रीर जो लोग मदनमोहन की ज़रा भी निंदा करते है वह उन्की शत्र बन जाती है, वह सदा मदनमोहन को प्रसन्न रखने के लिये उपाय करती है उसके सन्मुख प्रसन्न रहती है अपना दुःख उस्को नहीं जताती श्रौर सच्ची प्रीति से बड्पन का विचार रख कर भय श्रौर सावधानी के साथ सदा उस्की आज्ञा प्रतिपालन करती रहती है .

थोड़े खर्च में घर का प्रबंध ऐसी अच्छी तरह कर रक्खा है कि
मदनमोहन को घर के कामों में जरा परिश्रम नहीं करना पड़ता जिस्पर
फुसंत के समय खाली बैठ कर और लोगों की पंचायत और ित्रयों के
गहनें गाँठे की थोथी बातों के बदले कुछ, कुछ लिखने पढ़नें, कसीदा
काढ़नें और चित्रादि बनाने का अभ्यास रखती है बच्चे बहुत छोटे हैं
परंतु उन्को खेल ही खेल में अभी सै नीति के तत्व समकाए जाते हैं
और बेमालूम रीति सै धीरे, धीरे हरेक बस्तु का ज्ञान बढ़ाकर ज्ञान
बढ़ानें की उन्की स्वामाविक रुचि को उत्तेजन दिया जाता है परंतु उन्के

मन पर किसी तरह का बोक्त नहीं डाला जाता उनके निदीप खेल कूद श्रीर हॅसने बोलने की स्वतंत्रता में किसी तरह की बाबा नहीं होने पाती.

मदनमोहन की स्त्री श्रपने पित को किसी समय मीके से नेक सलाह भी देती है परंतु बड़ों की तरह दवा कर नहीं, बरावर वालों की तरह भागड कर नहीं, छोटों की तरह अपनें पति की पदवी का विचार करके, उन्के चित्त दुःखित होनें का विचार करके, श्रपनी श्रज्ञानता प्रगट करके, स्त्रियों की छोछी समभ जता कर घीरज सै छपना भाव प्रगट करती है परंत कभी लोट कर जवाव नहीं देती, विवाद नहीं करती . वह बुद्धिमती चुन्नीलाल ग्रौर शिंभृद्याल इत्यादि की स्वार्थपरता सै श्रच्छी तरह भेदी है परतु पति की तावेदारी करना श्रपना कर्तव्य समक्त कर समय की बाट देख रही हैं त्रीर व्रजिकशोर को मदनमोहन का सच्चा शुभचितक जान्कर केवल उसी सै मदनमोहन की भलाई की आशा रखती है. वह कभी व्रजिकशोर से सन्मुख होकर नहीं मिली परंतु उस्को घर्म का भाई मान्ती है श्रीर केवल श्रपने पित की भलाई के लिये जो कुछ नया वृत्तांत कह-लाने के लायक मालूम होता है वह गुपचुप उरसै कहला मेजती है. व्रजिकशोर भी उस्को धर्म की वहन समभता है इस्कारण आज व्रज-किशोर के अनायास क्रोघ करके चले जाने पर उरने मदनमोहन के इक मै व्रजिकशोर को दया उत्पन्न करने के लिये इस्समय अपने नन्हें नन्हें वच्चों को टहलनी के साथ व्रजिक्शोर के पास भेज दिया था परतु वह लोट कर श्राए जितने श्रपनी हो मेरठ जानें की तैयारी हो गई श्रीर रातों रात वहाँ जाना पड़ा.

#### प्रकरगा २२

## संशय

श्रज्ञ पुरुष श्रद्धारिहत संशययुत बिनशाय । बिन श्रद्धा दुहुँ लोक मैं ताकों सुख न लखाय ॥॥ (श्रीमद्भगवद्गीता)

लाला बजिकशोर उठकर कपड़े नहीं उतारने पाये थे इतने मैं हर-

"क्यों! भाई! श्राज तुम श्रपने पुराने मित्र सै कैसे लड श्राए ?" ब्रजिकशोर ने पूछा .

"इस्सै आपको क्या ? आपके हाँ तो घी के दिये जल गए होंगे" हरिकशोर नें जवाब दिया .

"मेरे हाँ घी के दिये जलनें की इस्मैं कौन्सी बात थी ?" ब्रजिकशोर में पूछा .

"श्राप हमारी मित्रता देख कर सदैव जला करते थे श्राज वह जलन मिट गई ."

"क्या तुम्हारे मन मै अन तक यह भूँटा वहम समा रहा है ?" व्रजिकशोर ने पूछा.

"इस्में कुछ संदेह नहीं" हरिकशोर हुज्जत करने लगा. "मैं ठेठ सें देखता त्राता हूँ कि आप मुमको देखकर जल्ते हैं मेरी और मदनमोहन की मित्रता देख कर आपकी छाती पर सांप लोटता है । आपने हमारा परस्पर बिगाड़ करानें के लिए कुछ थोड़े उपाय किये ? मदनमोहन के

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
 नायंत्रोकोस्तिनपरी न सुखं संशयात्मनः ॥

पिता को थोडा भड़काया ? जिस दिन मेरे लडके की बरात में राहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्य ग्राए थे उन्को देख कर ग्रापके जो में कुछ थोड़ा दुःख हुग्रा ? शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्यों से मेरा मेल देख कर ग्राप नहीं कुढते ? ग्राप मेरी तारीफ़ सुन्कर कभी ग्रपनें मन में धसन्न हुए ? ग्रापनें किसी काम में सुफ़को सहायता दी ? जब में नें ग्रपने लडके के विवाह में मजलिस की थो ग्रापनें मजलिस करनें से मुफ़े नहीं रोका ? लोगों के ग्रापे मुफ़को बावला नहीं बताया ? बहुत कहनें से क्या है ? ग्राज ही मदनमोहन का मेरा विगाड़ सुन्कर कचहरी से वहाँ फटपट दोड़ गए ग्रोर दो घटे एकात में बैठकर उस्को ग्रपनी इच्छानुसार पट्टी पढ़ा दी परंतु सुफ़को इन बातों की क्या परवा है ? ग्राप ग्रोर वह दोनो मिलकर मेरा क्या कर सक्ते हो ? मै सब समफ़ लूँगा ."

लाला व्रजिकशोर ये वार्ते सुन सुन कर मुस्कराते जाते थे . वह ग्रव धीरज से बोले "भाई! तुम वृथा वहम का भृत बनाकर इतना डरते हो . इस वहम का कुछ ठिकाना है ? तुम तत्काल इन वातों की सफ़ाई करते चले जाते तो मन मैं इतना वहम सर्वथा नहीं रहता. क्या स्वच्छ श्रंतः करण का यही श्रर्थ है ? मुभको जलन किस वात पर होती ? तुम अपना सन काम छोड़ कर दिन भर लोगों को हाजरी साधते फिरोगे, उन्की चाकरी करोगे, उन्को तोहफा तहायफ दोगे ? दस, दस बार मसाल लेकर उन्कें घर बुलानें जात्रोगे तो वह क्यों न त्रावेंगे ? त्रपनें गांठ की दौलत खर्च करके उन्को नाच दिखा श्रोगे तो वह क्यों न तारी फ करेंगे ? परंतु यह तारीफ़ कितनी देर की, वाह वाह कितनी देर की ? कभी तुम पर आफ़त आ पड़ेगी तो इन्में से कोई तुम्हारी सहायता को त्रावेगा ? इस· खर्च से देश का कुछ भला हुत्रा ? तुम्हारा कुछ भला हुआ ? तुम्हारी सतान का कुछ मला हुआ ? यदि इस फ़िजूलख चों के वद्ले लड़के के पढ़ानें लिखानें मैं यह रूपया लगाया जाता, श्रथवा किसी देश हितकारी काम मैं खर्च होता तो निस्सदेह बड़ाई की वात थी परंतु मैं

इस्मैं क्या तारीफ़ करता, क्या प्रसन्न होता, क्या सहायता करता, मुफ्तको तुम्हारी भोली, भोली बातों पर बड़ा आश्चर्य था इसी वास्ते मैं ने तुमको फिजूलखर्ची से रोका था, तुमको बावला बताया था परंतु तुम्हारी तरफ़ की मेरी मन की प्रीति मैं कुछ अतर कभी नही आया क्या तुम यह बिचारते हो कि जिरसै सबध हो उस्भी उचित अनुचित हरेक बात का पच्पात करना चाहिये ? इंसाफ़ अपने वास्ते नहीं केवल औरों के वास्ते है ? क्या हाथ मै डिमडिमी लेकर सब जगह डोंडी पीटे बिना सच्ची प्रीति नहीं मालूम होती ? इन सब बातों मैं कोई बात तुम्हारी बड़ाई के लायक हो तो घर फूँक तमाशा देखना है. इसी तरह इन सब बातो मै कोई बात मेरे प्रसन्न होनें लायक हो तो तुमको प्रसन्न देख कर प्रसन्न होना है में यह नहीं कहता कि मनुष्य ऐसे कुछ काम न करे समय, समय पर श्रपने चूते मूजिन सन काम करने योग्य हैं परंतु यह मामूली कारवाई है जितना वैभव अधिक होता है उतनी ही धूम धाम वढ़ जाती है इसलिये रं कोई खास बात नही पाई जाती है. मैं चाहता हूं कि तुम सै कोई देशहितैषी ऐसा काम बने जिस्मै मैं ऋपने मन की उमंग निकाल सकूँ. मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ। करती है जब वह आप उस लायक न हो परंतु तुमनो जो बड़ाई बड़े परिश्रम सै मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुभको वेमहनत मिल रही है फिर मुभ को जलन क्यों हो ? तुम्हारी तरह ुखुशामद कर के मदनमोइन से मेल किया चाहता तो में सहज में कर लेता परतु मैं ने त्राप यह चाल पसं३ न की तो त्रपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिये मुभ्तको जलन क्यों हो ? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुग्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊँची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे परंतु जो लोग जलन के मारे श्रौरों का नुक्सान करके उन्हें अपनी बराबर का बनाया चाहते है वह मनुष्य के नाम को धन्त्रा लगाते हैं. मुभको तुम से केवल यह शिकायत थी श्रीर इसी विषय में तुम्हारे विषरीत चर्चा करनी पड़ी थी कि तुमने मदन-

मोहन से मित्रता करके मित्र के करने का काम न किया, तुम को मदन-मोहन के सुघारने का उपाय करना चाहिये या परंतु में ने तुम्हारे विगाइ की कोई बात नहीं की . हाँ इस बहम का क्या ठिकाना है ? खाते, पीते, वैठते, उठते, विना जाने ऐसी सैकड़ों वातें वन जाती हैं कि जिन्का विचार किया करें तो एक दिन मैं वावले वन जायं. ग्राए तो ग्राए क्यों, गए तो गए क्यों, बैठे तो बैठे क्यों, हॅसे तो हॅसे क्यों, फलानें सै क्या वात की फ़लानें से क्यो मिले ? ऐसी निरर्थक वातों का विचार किया करें तो एक दिन काम न चले . छुटभैये सेंकड़ों वातें बीच की बीच मैं वनाकर नित्य लड़ाई करा दिया करें पर नहीं ग्रपने मन को सदैव दृढ़ रखना चाहिए निर्वेल मन के मनुष्य जिस तरह की ज़रा जारा सी वातों मैं विगइ खड़े होते हैं हड़ मन के मनुष्य को वैसी वातों की खबर भी नहीं होती इसिलये छोटी, छोटी वातों पर विशेष विचार करना कुछ तारीफ़ की बात नहीं है और निश्चय किए विना किसी की निंदित बातों पर विश्वास न करना चाहिये: किसी वात मैं संदेह पड़ जाय तो स्वच्छ मन सै कह सुनकर उस्की तत्काल सफ़ाई कर लेनी ऋच्छी है क्योंकि ऐसे भूंटे, भूंटे वहम संदेह श्रीर मनःकल्पित बातों से श्रव तक हजारों घर त्रिगड़ चुके हैं »

"खैर! श्रीर वातों में श्राप चाईं जो कहें परंतु इतनी वात तो श्राप भी श्रंगीकार करते हैं कि मदनमोहन की श्रीर मेरी मित्रता के विपय में श्राप ने मेरे विपरीत चर्चा की वस इतना प्रमाण मेरे कहने की सचाई प्रगट करने के लिए बहुत है" हरिकशोर कहने लगा "श्राप का यह वरताव केवल मेरे संग नहीं है बिलक सब संसार के संग है श्राप सबकी नुक्त चीनी किया करते हैं ."

"श्रव तो तुम श्रपनी वात को सब संसार के साथ मिलाने लगे परंतु तुम्हारे कहने से यह बात श्रंगीकार नहीं हो सक्ती जो मनुष्य श्राप जैसा होता है वैसा ही सब संसार को समकता है . मैं ने श्रपना कर्तव्य समभ कर श्रपने मन के सच्चे, सच्चे विचार तुम से कह दिये श्रव उन्को मानों या न मानों तुम्हें श्रिधिकार है" लाला व्रजिकशोर ने स्वतंत्रता से कहा.

"श्राप सच्ची बात के प्रगट होने से कुछ संकोच न करें संबंधी हो श्रथवा बिगाना हो जिस्से श्रपनी स्वार्थ-हानि होती है उससे मन में श्रंतर तो पड़ ही जाता है" हरिकशोर कहने लगा "स्यमन्तक मिणा के संदेह पर श्रीकृष्ण बलदेव जैसे माइयों में भी मन चाल पड़ गई ब्रह्मसभा में श्रपमान होने पर दल् श्रौर महादेव (ससुर जवाई) के बीच भी विरोध हुए बिना न रहा ."

"तो यों साफ़ क्यों नहीं कहते कि मेरी तरफ़ सै अब तक तुम्हारे मन में वहीं विचार बन रहे हैं. मुफ़कों कहना था वह कह चुका अब तुम्हारे मन में आवे जैसे समफ़ते रहो" लाला व्रजिकशोर में वेपरवाई सै कहा.

"वालाक श्रादिमियों की यह तो रीति ही होती है कि वह जैसी हवा देखते हैं वैसी बात करते हैं. श्रव तक मदनमोहन से श्राप की श्रनवन रहती थी श्रव मुकदमों का समय श्राते ही मेल हो गया! श्रव तक श्राप मदनमोहन से मेरी मित्रता छुड़ानें का उपाय करते थे श्रव मुक्तकों मित्रता रखनें के लिए समकानें लगे! सच है बुद्धिमान मनुष्य जो करना होता है वही करता है परंतु श्रीरों का श्रोलंभा मिटानें के लिए उनके सिर मुक्त का छुप्पर ज़रूर घर देता है. श्रच्छा! श्राप को लाला मदनमोहन की नई मित्रता के लिए वधाई है श्रीर श्राप के मनोर्थ सफल करनें का उपाय बहुत लोग कर रहे हैं" हरिकशोर नें भरमा भरमी कहा.

"यह तुम क्या बक्ते हो मेरा मनोर्थ क्या है ? श्रौर मैं ने हवा देख कर कौन्सी चाल बदली ?" लाला व्रजिकशोर कहने लगे "जैसे नाव मैं बैठनें वाले को किनारे के दृज्ञ चल्ते दिखाई देते हैं इसी तरह तुम्हारी चाल बदल जानें से तुमको मेरी चाल में श्रांतर मालूम पडता है. तुम्हारी तिबयन को जावने के लिये तुमने पहले से कुछ नियम स्थिर कर रक्खें होते तो तुमको ऐसी भ्रांति कभी न होती में ठेठ से जिस्तरह मदनमोहन को चाहता था, जिस्तरह तुमको चाहता था, जिस्तरह तुम दोनों की परस्पर प्रींति चाहता था उसी तरह श्रव भी चाहता हूँ परतु तुम्हारी तिबयत ठिकाने नहीं है इस्सै तुमको बारबार मेरी चाल पर सदेह होता है, सो खैर! सुभे तो चाह जैसा समभते रहो परंतु मदनमोहन के साथ वैर भाव मत रक्खो, तुच्छ बातों पर कलह करना श्रव चित है श्रीर बैरी से भी बैर बढ़ाने के बदले उसके श्रवराध च्या करनें में बड़ाई मिल्ती है."

"जी हाँ ! पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी को च्नमा करके जैसी बड़ाई पाई थी वह सबको प्रगट है" हरिकशोर ने कहा .

"श्राग की हानि का संदेह मिटे पीछे पहले के ग्रपराध समा करने चाहिये परत पृथ्वीराज नें ऐसा नहीं किया था इसी सै घोका खाया ग्रीर—"

"वस, वस यहीं रहनें दीजिये . मेरा मतलब निकल आया आप अपनें मुख से ऐसी दशा में चमा करना अनुचित बता चुके उस्से आगे सुन्कर में क्या करूँगा ?" यह कह कर हरिकशोर, अजिकशोर के बुलाते बुलाते उठ कर चला गया .

श्रीर व्रजिकशीर भी इन्ही बातों के सोच विचार में वहाँ सै उट कर पलंग पर जा लेटे.

#### प्रकरण २३

### प्रामाणिकता.

"एक प्रामाश्विक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है" ( पोप )

व्रजिकशोर कौन हैं ! मदनमोहन की क्यों इतनी सहानुभूति (हमददीं) करते है ! ख्रव्छा ! अब थोड़ी देर और कुछ काम नहीं है जितने थोड़ा सा हाल इन्का सुनिये .

वाला ब्रजिकशोर गरीव मा बाप के पुत्र हैं परंतु प्रामाणिक, साव-घान, विद्वान और सरल स्वभाव हैं इन्की अवस्था छोटी है तथापि अनु-भव बहुत है यह जो कहते हैं उसी के अनुसार चलते हैं इन्की बहुत सी बाते अब तक इस पुस्तक में आ चुकी हैं इसलिए कुछ विशेष लिखने की ज़रूरत नहीं है तथापि इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि यह परमेश्वर की सृष्टि का (के) एक उत्तम पदार्थ हैं. यह वकील हैं परंतु अपनी तरफ़ के मुकद्दमेवालों का भूंटा पच्चपात नहीं करते, भूंटे मुकद्दमें नहीं लेते बूते से ज्याद: काम नहीं उठाते, परंतु जो मुकद्दमें लेते हैं उन्की पैरवी वाजबी तौर पर बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुधा अन्याय से सताए हुए ग़रीबों के मुकद्दमों में वे महन्ताना लिये पैरवी किया करते हैं, हाकिम और नगरनिवासियों को इन्की बात पर बहुत विश्वास है. यह स्वतंत्र मनुष्य हैं परंतु स्वेच्छाचारी और अहंकारी नहीं हैं अपनी स्वतंत्रता को उचित मर्यादा से आगे नहीं बढ़ने देते, परमेश्वर और स्वधर्म पर हढ़ विश्वास रखते हैं. बात सच कहते हैं परंतु ऐसी चतुराई

<sup>\*</sup> An honest man's the noblest work of God. Alexander Pope.

सै कहते हैं कि इन्का कहना किसी को बुरा नहीं लगता और किसी की हक तल्फ़ी भी नहीं होनें पाती. यह थोथी वातों पर विवाद नहीं करते श्रीर इन्के कर्तव्य में श्रंतर न श्राता हो तो ये दूसरे की प्रसन्नता के लिए ग्रकारण भी चुप हो रहते हैं ग्रथवा केवल संकेत सा कर देते हैं. जहाँ तक ग्रौरों के हक़ में ग्रांतर न ग्राय; ये श्रपने जपर दुःख उठा कर भी परोपकार करते हैं वैशी से सावधान रहते हैं परंतु ग्रपने मन में उस्की तरफ़ का बैर भाव नहीं रखते . ग्रपनी ठसक किसी को नही दिखलाया चाहते . यह मध्यम भाव से रहने को पसंद करते हैं श्रीर इनकी भलमनसात से सब लोग प्रसन्न हैं परंतु मदनमोहन को इन्की बाते अच्छी नहीं लगती और लोगों से यह केवल इतनी बात करते हैं जिस्में वह प्रसन्न रहें स्त्रीर इन्हें भूट न वोलनी पड़े परंतु मदनमोहन से ऐसा संबंध नहीं है . उस्की हानि लाभ को यह अपनी हानि लाभ से अधिक समभते हैं इसी वास्ते इन्की उरसे नही बन्ती . यह कहते हैं कि "जब तक कुछ काम न हो अपने पल्ले मैं किसी तरह का दाग लगाए विना हर तरह के आदमी से अच्छी तरह मित्रता निभ सक्ती है परंतु काम पड़े पर उचित रीति विना काम नहीं चलता ."

यह श्रपनी भूल जान्ते ही प्रसन्नता सै उस्को श्रंगीकार कर के उस्के सुघारनें का उद्योग करते हैं इसी तरह जो बात नहीं जान्ते उस्में श्रपनी भूंटी निपुण्ता दिखानें पर काम पड़नें पर उस्का श्रभ्यास करके जेम्सवाट की तरह श्रपनी सची सावधानी से लोगों को श्राश्चर्य में डालते हैं.

(वहुघा लोग जानते होंगे कि जेम्सवाट कलों के काम में एक प्रसिद्ध मनुष्य हो गया है उसके समान काल में उसकी श्रपेद्धा वहुत लोग श्रिषक विद्वान थे परंतु श्रपनें ज्ञान को काम में लानें के वास्ते जेम्सवाट नें जितनी महनत की उतनी श्रीर किसी नें नहीं की . उस्नें हरेक पदार्थ की वारीकियों पर दृष्टि पहुँचानें के लिए खूब श्रम्थास बढ़ाया . वह बढ़ई का पुत्र था जन वह बाज क था तन ही अपनें खिलोनों में से विद्या विषय चूँ व निकालता था . उस्के बाप की दुकान में प्रहों के देखनें की कलों रक्खी थीं जिस्से उस्को प्रकाश और जोतिष विद्या का व्यसन हुआ . उस्के शरीर में रोग उत्पन्न होनें से उसको वैद्यक सीखने की रुचि हुई और बाहर गाँव में एकांत फिरनें को आदत से उसनें वनस्पित विद्या और इतिहास का अभ्यास किया . गणित शास्त्र के आजार बनाते, बनाते उस्को एक आर्गन बाजा बनानें को फ़र्मायश हुई परंतु उस्को उस्समय तक गाना नहीं आता था इसिलये उसनें प्रथम संगीत विद्या का अभ्यास करके पीछे से एक आर्गन बाजा बहुत अच्छा बना दिया . इसी तरह एक बाफ़ की कल उस्की दुकान पर सुधरने आई तब उसनें गर्मी और बाफ़ विषयक इत्तांत सीखने पर मन लगाया और किसी तरह की आशा अथवा किसी के उत्तेजन बिना इस काम में दस बरस परिश्रम करके बाफ़ की एक नई कल ढूंढ़ निकाली जिस्से उस्का नाम सदा के लिए अमर हो गया.)

लाला ब्रजिकशोर को संसारी सुख भोगने की तृष्णा नहीं है त्रौर द्रव्य की त्रावश्यकता यह केवल सांसारिक कार्य निर्वाह के लिये समस्तते हैं इस वास्ते संसारी कामो की ज़रूरत के लायक परिश्रम त्रौर धम से रुपया पैदा किये पीछे बाकी का समय यह विद्याभ्यास त्रौर देशोपकारी बातों में लगाते हैं.

इन्के निकट उन गरीबों की सहायता करनें मैं सचा पुन्य है जो सच-मुच अपना निर्वाह आप नहीं कर सक्ते, या जिन रोगियों के पास इलाज करानें के लिए रुपया अथवा सेवा करने के लिये कोई आदमी नहीं होता . ये उन अन्समक बच्चों को पढ़ाने लिखानें में, अथवा कारीगरी इत्यादि सिखा कर कमाने खानें के लायक बना देने में, सच्चा धर्म समकते हैं जिन्के मा बाप दिद्रता अथवा मूर्खता सै कुछ नहीं कर सक्ते. ये अपने देश में उपयोगी विद्याओं की चर्चा फैलानें, अच्छी अच्छी पुस्तकों का और भाषाओं से अनुवाद करवा कर अपवा नई बनवा कर अपने देश में प्रचार करनें, और देश के सच्चे शुभचितक और योग्य पुरुषों को उत्तेजन देने, और कलों को अपवा खेती आदि की सच्ची देश हितकारी वातों के प्रचलित करनें में सच्चा धर्म समभने हैं. परतु शर्त यह है कि इन सब बातों में अपना कुछ स्वार्थ न हो, अपनी नामवरी का लालच न हो, किसी पर उपकार करनें का बोभ न डाला जाय बाल्क किसी को खबर ही न होने पाय.

इन्नें थोडी श्रामद में श्रपने घर का प्रबंध बहुत श्रच्छा बांघ रक्खा है इन्की श्रामदनी मामृली नहीं है तथापि जितनी श्रामदनी श्राती है उस्मैं खर्च कम किया जाता है श्रीर उसी खर्च में भावी विवाह श्रादि का खर्च समस्त कर उन्के वास्तै कम कम से सीगेवार रकम जमा होती जाती है. विवाहादि के खर्चा का मामृल बंध रहा है उन्में फ़िज्लुलखर्चां सर्वथा नहीं होने पाती परत बाजबी बातों में कसर भी नहीं रहती . इन्के सिवाय जो कुछ थोडा बहुत बचता है वह बिना विचारे खर्च श्रीर नुक्सानादि के लिए श्रमानत रक्खा जाता है श्रीर विश्वास योग्य फायदे के कामों में लगाने से उस्की वृद्धि भी की जाती है .

इन्के दो छोटे भाइयों के पढ़ानें लिखानें का बोफ इन्के सिर है इसलिए ये उन्को प्रचलित विद्याभ्यास की रूढ़ी के सिवाय उनके मान-सिक विचारों के सुधारनें पर सब से अधिक दृष्टि रखते हैं. ये कहते हैं कि "मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़नें लिखनें से क्या लाभ हुआ ?" इन्नें इतिहास और वर्तमान काल की दशा दिखा दिखा कर भले बुरे कामों के परिणाम और उन्की बारोकी उनके मन पर अच्छी त्रह बैठा दी है तथापि ये अपनी दूर दृष्टि से अपनी सम्हाल मैं गुफलत नहीं करते उन्हें कुसंगति में नहीं बैठनें देते. यह उनके संग ऐसी युक्ति से बरतते हैं जिस्मैं न वो उद्धत होकर दिठाई करने योग्य होने पावें न भय से उचित बात करने में संकोच करें. ये जानते हैं कि बच्चों के मन में गुरु के उपदेश से इतना श्रासर नहीं होता जितना श्रपने बड़ों का श्राचरण देखने से होता है इस लिये ये उन्को मुख से उपदेश देकर उतनी बात नहीं सिखाते जितनी श्रपनी चाल चलन से उनके मन पर बैठाते हैं.

व्रजिकशोर को सची सावधानी से हरेक काम में सहायता मिल्ती है. सची सावधानी मानों परमेश्वर की तरफ़ से इन्को हरेक काम की राह वतानेवाली उपदेष्टा है परंतु लोग सची सावधानी और चालाकी का भेद नहीं समभते. क्या सची सावधानी और चालाकी एक है ?

मनुष्य की प्रकृति में बहुत सी उत्तमोत्तम वृत्ति मोजूद हैं परंतु सावधानी के बराबर कोई हितकारी नहीं है. सावधान मनुष्य केवल अपनी तिबयत पर ही नहीं औरों की तिबयत पर भी अधिकार रख सक्ता है वह दूसरे से बात करते ही उसका स्वभाव पह्चान जाता है और उससे काम निकालने का ढंग जान्ता है. यदि मनुष्य में और गुण साधारण हों और सावधानी अधिक हो तो वह अच्छी तरह काम चला सक्ता है परंतु सावधानी बिना और गुणों से काम निकालना बहुत कठिन है.

जिस्तरह सावधानी उत्तम पुरुषों के स्वभाव में होती है इसी तरह चालाकी तुच्छ श्रीर कमीनें श्रादिमियों की तिवयत में पाई जाती है. सावधानी हमको उत्तमोत्तम बातें बताती है श्रीर उनके प्राप्त करनें के लिये उचित मार्ग दिखाती है वह हर काम के परिणाम पर दृष्टि पहुँचाती है श्रीर श्रागे कुछ विगाड़ की सूरत मालूम हो तो सूँटे लालच के कामों को प्रारम से पहले ही श्रटका देती है परंतु चालाकी श्रपनें श्रासपास की छोटी, छोटी चीजों को देख सक्ती है श्रीर केवल वर्त-मान समय के फायदों का विचार रखती है. वह सदा श्रपनें स्वार्थ की तरफ मुकती है , श्रीर जिस्तरह हो सके, श्रपनें काम निकाल लेने पर दृष्टि रखती है . सावधानी श्रादमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं श्रीर वह जों, जों लोगों में प्रगट होती जाती है, सावधान मनुष्य की प्रतिष्ठा वहती जाती है परंतु चालाकी प्रगट हुए पीछे उसकी वात का श्रसर नहीं रहता चालाकी होशियारी की नक़ल है श्रीर बहुधा जान्वरों में श्रयवा जान्वरों की सी प्रकृति के मनुष्यों में पाई जाती है इसलिए उसमें मनुष्य जन्म की भूपित करनें के लायक कोई वात नहीं है वह श्रशानियों के निकट ऐसी समभी जाती है जैसे ठहेबाजी, चतुराई श्रीर भारी भरकमपना बुद्धिमानी समभे जायं .

लाला व्रजिकशोर सची सावधानी के कारण किसी के उपकार का बोम अपनें ऊपर नहीं उठाया चाहते, किसी से सिफारश आदि की सहायता नहीं लिया चाहते, कोई काम अपनें आग्रह से नहीं कराया चाहते, किसी को कची सलाह नहीं देते, ईश्वर के सिवाय किसी के भरोसे पर काम नहीं उठाते, अपनें अधिकार से वढ़ कर किस काम में दस्तंदाज़ी नहीं करते . औरों की मारफ़त मामला करनें के बदले रोवरू वातचीत करनें को अधिक पसंद करते है; वह लेन देन में बड़े खरे हैं परंतु ईश्वर के नियमानुसार कोई मनुष्य सब के उपकारों से अनुणीय (उऋण) नहीं हो सक्ता . ईश्वर, गुरु और माता पितादि के उपकारों का बदला किसी तरह नहीं दिया जा सक्ता परंतु व्रजिकशोर पर केवल इन्हीं के उपकार का बोम नहीं है वह इन्से सिवाय एक और मनुष्य के उपकार में भी वॅघ रहे हैं .

व्रजिकशोर का पिता अत्यंत दिर्द्री या अपने पास से फीस देकर व्रजिकशोर को मदरसे में पढ़ाने की उस्की सामर्थ्य न थी और न वह इतने दिन खाली रख कर व्रजिकशोर को विद्या में निपुण किया चाहता था, परंतु मदनमोहन के पिता ने व्रजिकशोर की बुद्धि और आचरण देख कर उसे अपनी तरफ से ऊँचे दर्जे तक विद्या पढ़ाई थी उस्की फीस अपने पास से दी थी उसको पुस्तक अपने पास से ले दी थीं बिलक उसके पर का खर्च तक अपने पास से दिया था और यह सब बाते ऐसी गुप्त रीति से हुई कि इन्का हाल स्पष्ट रीति से मदनमोहन को भी मालूम न होने पाया था . ब्रजिकशोर उसी उपकार के बधन से इस्समय मदनमोहन के लिए इतनी कोशिश करते हैं .

#### प्रकरण २४

# हाथ सै पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर

श्रमिल द्रन्यहू यन्त ते मिलै सु श्रवसर पाय । संचित हू रक्षा त्रिना स्वतः नष्ट हो जाय ॥

(हितोपदेशे)

मदनमोहन का पिता पुरानी चाल का श्रादमी था वह श्रपना बूता देख कर काम करता था श्रोर जो करता था वृह कहता नहीं फिरता था उसने केवल हिंदी पड़ी थी वह बहुत सीधा सादा मनुष्य था परंतु व्यापार में बड़ा निपुण था साहूकारे में उसकी बड़ी साख थी वह लोगों की देखा देखी नहीं, श्रपनी बुद्धि से व्यापार करता था उसने थोड़े व्यापार में श्रपनी सावधानी से बहुत दौलत पैदा की थी इस्समय जिस्तरह बहुधा मनुष्य तरह, तरह की बनावट श्रीर श्रन्याय से श्रीरों की जमा मार कर साहूकार बम बैठते हैं सोने चाँदी के जगमगाहट के नीचे श्रपने धोर

<sup>\*</sup> त्रज्ञ स्थाप्यस्य स्थापित्यः । ज्ञास्याप्यस्त्रतस्य निधेरपिस्वयं द्विनाशः ॥

पापों को छिपाकर सज्जन बन्ने का दावा करते हैं धन को श्रपनी पाप वासना पूरी करने का एक साधन समभते हैं ऐसा उस्ने नहीं किया था .. वह व्यापार में किसी को कसर नहीं देता था पर ग्राप भी किसी से कसर नहीं खाता था . उन दिनो कुछ तो मार्ग की कठिनाई छादि के करण हरेक धुने जुलाहे को व्यापार करने का साहस न होता या इसलिये व्यापार मै अच्छा नफा था दूसरे वह वर्तमान दशा श्रीर होनहार वार्तो का प्रसग समभ कर अपनी सामर्थ्य मूजिव हर वार नए रोजगार पर दृष्टि पहुँचाया करता था इसलिए मक्खन उसके हाथ लग जाता था, छाछ में श्रीर रह जाते थे . वहते हैं कि एक बार नई खान के पन्नें की खड़ बाज़ार मे विकने आई परंतु लोग उस्की असलियत को न पहचान सके श्रीर इसे खरीद कर नगीना बनवाने का किसी को हौसला न हुआ परंतु उस्की निपु-णाई से उस्की दृष्टि में यह माल जच गया था इसलिए उस्ने बहुत थोड़े दामों में खरीद लिया श्रौर उस्के नगीने वनवा कर भली भौत लाभ उठा वा उसी समय से उस्की जड़ जमी श्रौर पीछै वह उसे श्रौर, श्रौर न्यापार में बढ़ाता गया . परंतु वह त्राप कभी बढ़कर न चला . वह कुछ तक-लीफ सै नहीं रहता था, परंतु लोगों को भूंटी भड़क दिखानें के लिए फिजुलखर्ची भी नहीं करता था उस्की सवारी मै नागोरी वैलों का एक सुशोभित तागा या और वह खासे मलमल से बढ़कर कभी वस्त्र नहीं पह-नता था; वह ग्रपने र्थान को भाड पोंछकर स्वच्छ रखता था परंतु भाड-फान्स त्रादि को फिज्लखचीं मै समसता था उसके हाँ मकान श्रीर दुकान पर बहुत थोड़े आदमी नोकर थे परतु हरेक मनुष्य का काम बट रहा था इस लिये वड़ी सुगमता सै सव काम अपने अपने समय पर होता चला जाता थां. वह अरने धर्म पर दृढ़ था ईश्वर मै वड़ी भक्ति रखता था. --प्रति दिन प्रातःकाल घंटा डेढ़ घंटा कथा सुन्ता था श्रीर दरिद्री, दुखिया, त्रपाइजों की सहायता करनें मैं वड़ी श्राभिक्चि रखता था परंतु वह ग्रपनी उदारता किसी को प्रगट नहीं होनें देता था . वह ग्रपने

काम घंदे में लगा रहता था इसलिये हाकिमों और रहीसों सै मिलनें का उसे समय नहीं मिल सक्ता था परंतु वह वाजबी राह सै चल्ता था इस लिये उसे बहुघा उन्हें मिलने की कुछ आवश्यकता भी न थी क्योंकि देशोन्नति का भार पुरानी रूढ़ी के अनुसार केवल राजपुरुषों पर समभा जाता था . वह महनती था इसलिए तन्दुरुस्त था वह अपनें काम का बोक्त हरगिज़ औरों के सिर नहीं डालता था; हा यथाशिक्त वाजबी वातों मैं औरों की सहाय ना करने को तैयार रहता था .

परत श्रव समय बदल गया इस्समय मदनमोहन के विचार श्रीर ही हो रहे हैं, जहा देखो अमीरी ठाठ, अमीरी कारखाने, बाग की सजावट का कुछ हाल हम पहले लिख चुके हैं . मकान मैं कुछ उस्सै श्रधिक चमत्कार दिखाई देता है, बैठक का मकान अग्रेज़ी चाल का बनवाया गया है उस्मै बहुमूल्य शीशे बरतन के सिवाय तरह, तरह का उम्दा सै उम्दा सामान मिसल सै लगा हुआ है सहन इत्यादि मै चीनी की ईंटों का मुशोभित फर्श कश्मीर के ग़लीचों को मात करता है. तबेले मै अच्छी से अच्छी विलायती गाड़ियें और अरबी, कॅप, बेलर, आदि की उम्दा जोड़िये ऋथवा जीन सवारी के घोड़े बहुतायत सै मीजूद हैं. साहब लोगों की चिठिये नित्य ब्राती जाती हैं . ब्रायेजी तथा देसी श्रखवार श्रीर मासिकपत्र बहुत से लिये जाते हैं श्रीर उन्में से खत्ररे श्रथवा श्रार्टिकलों को कोई देखे या न देखे परतु सौदागरों के इश्तहार भ्रवश्य देखे जाते हैं, नई फ़ैशन की चीजे श्रवश्य मंगाई जाती हैं, मित्रों का जल्सा सदैव बना रहता है ऋौर कभी कभी तो अभेजों को भी बाल दिया जाता है, मित्रों के सत्कार करनें मै यहां किसी तरह की कसर नहीं रहती श्रौर जो लोग श्रिघक दुनियादार होते हैं उन्की तो पूजा बहुत ही विश्वासपूर्वक की जाती है . मदनमोहन की अवस्था पचीत, तीस बरस सै ऋधिक न होगी . वह प्रगट मै वड़ा विवेकी श्रौर विचारवान मालूम होता है नए श्रादिमयों सै वड़ी श्रच्छी तरह मिल्ता

है उस्के मुख पर श्रमीरी भजकती है वह वस्त्र सादे परंतु बहुमूल्य पहनता है उस्के पिता को न्यापारी लोगों के सिवाय कोई नंही जान्ता था परंतु उस्की प्रशंसा श्रखवारों में बहुधा किसी न किसी बहानें छपती रहती है श्रौर वह लोग श्रपनी योग्यता सै प्रतिष्ठित होनें का मान उते देते हैं.

श्रव्छा ! मदनमोहन नें उन्नित की श्रयवा श्रवनित की इस विषय मैं हम इस्समय विशेष कुछ नहीं कहा चाहते परंतु मदनमोहन ने यह पदवी कैसे पाई ? पिता पुत्र के स्वभाव मैं इतना श्रंतर कैसे हो गया ? इस्का कारण इस्समय दिखाया चाहते हैं.

मदनमोहन का पिता आप तो हरेक बात को बहुत श्रच्छी तरह समसता था परंतु श्रपने विचारों को दूमरे के मन मैं ( उस्का स्वभाव पहिचान कर ) बैठा देने की सामध्ये उसे न थी उस्ने मदनमोहन को वचपन में हिदी, फ़ारसी श्रौर श्रमेजी भाषा सिखाने के लिये श्रच्छे श्रच्छे उस्ताद नौकर रंख दिए थे परंतु वह क्या जान्ता था कि भाषा ज्ञान विद्या नहीं, विद्या का दरवाजा है; विद्या का लाभ तो साघारण रीति से बुद्धि के तीच्ण होने पर श्रीर मुख्य करके विचारों के सुधरने पर मिल्ता है. जब उस्को यह मेद प्रगट हुन्रा उस्ने मदनमोहन को घमका कर राह पर लाने की युक्ति विचारी परंतु वह नहीं जान्ता था कि स्रादमी घमकाने सै आँख और मुख बंद कर सक्ता है, हाय जोड़ सक्ता है, पैरों मै पड़ सक्ता है, कहो जैसे कह सक्ता है, परंतु चित्त पर असर हुए विना चित्त नहीं बदलता श्रीर सत्संग विना चित्त पर श्रासर नहीं होता जब तक श्रापनें चित्त मैं त्रपनी हालत सुधारनें की श्रमिलाषा न हो त्रौरों के उपदेश सै क्या लाम हों सक्ता है ? मदनमोहन का पिता मदनमोहन को धमका कर उस्के चित्त का त्रासर देखने के लिए कुछ दिन चुप हो जाता था परंतु मदनमोहन के मन दुखने के विचार सै स्राप प्रवंघ न करता था स्रौर इस देरदार का श्रसर उल्टा होता था. हरिकशोर, शिभूदयाल, चुन्नीलाल, वगैरे मदनमोहन की बाल्यावस्था को इसी भमेले मैं निकाला चाहते थे क्योंकि एक तो इस श्रवकाश मैं उन लोगों के संग का श्रसर मदनमोहन के चित्त पर हद होता जाता था दूसरे मदनमोहन की श्रवस्था के संग उस्की स्वतंत्रता बढ़ती जाती थी इसिलये मदनमोहन के सुघरने का यह रस्ता न था. मदनमोहन के विचार प्रति दिन हद होते जाते थे परंतु वह श्रपनें पिला के भय से उन्हें प्रगट न करता था. खुलासा यह है कि मदनमोहन के पिता नें श्रपनी प्रीति श्रयवा मदनमोहन की प्रसन्नता के विचार से मदनमोहन के बचपन में श्रपनें रक्तक भाव पर श्रच्छी तरह बरताव नहीं किया श्रयवा यों कहो कि श्रपना कुदरती हक छोड़ दिया इस लिये इन्के स्वभाव में श्रंतर पड़नें का मुख्य ये ही कारण हुआ।

ब्रजिकशोर ठेठ से मदनमोहन के विरुद्ध समका जाता था . ब्रजिकशोर को वह लोग कपटी, जुगल, देवी ब्रौर श्रीमानो बताते थे, उन्के निकट मदनमोहन के पिता का मन विगाड़ने वाला वह था . जुन्नीलाल ब्रौर शिंमूदयाल उस्की सावधानी से डर कर मदनमोहन का मन उस्की तरफ़ से विगाड़ते रहते थे ब्रौर मदनमोहन भी उस्पर पिता की कृपा देख कर भीतर से जल्ता था . हरिकशोर जैसे मुँहफट तो कुछ, कुछ भरमा भरमी उस्को सुना भी दिया करते थे परंतु वह उचित जवाब देकर जुप हो जाता था ब्रौर श्रपनी निर्दोष चाल के भरोसे निश्चित रहता था हाँ उस्को इन्की चाल श्रव्छी नहीं लगती थी श्रौर इन्के मन का पाप भी मालूम था इसिलये वह इन्से श्रलग रहता था इन्का चत्तांत जान्ने से जान वूक्त कर वेपरवाई करता था; उस्ने मदनमोहन के पिता से इस विषय में वातचीत करना विल्कुल बंद कर दियाथा . मदनमोहन के पिता का परलोक हुये पीछै निरसंदेह उस्को मदनमोहन के सुधारने की चटपटी लगी उस्ने मदनमोहन को राह पर लाने के लिये समक्ताने मैं कोई वात वाकी नहीं छोड़ी परंतु उस्का सब श्रम व्यर्थ गया उस्के समक्ताने से कुछ काम न निकला .

अन त्राज हरिकशोर श्रीर व्रजिकशोर दोनों इजत खोकर मदनमोहन के पास से दूर हुए हैं इन्में से त्रागे चलकर देखें कीन कैसा नरतान करता है ?

# प्रकरण २५

### साहसी पुरुप

सानुवन्ध कारज करें सब श्रनुबन्ध निहार । करें न साहस, बुद्धि वल पंडित करें विचार ॥ (विदुर प्रजागरें )

इम प्रथम लिख चुके हैं कि हरिकशोर साहसी पुरुष था और दूर के संवध में ज्ञजिकशोर का भाई लगता था अब तक उसके काम उसकी इच्छा- नुसार हुए जाते थे वह सब कामों में बड़ा उद्योगी और दृढ़ दिखाई देता था उस्का मन बढ़ता जाता था और वह लढ़ाई फगड़े वगैरे के भयकर और साहसिक कामों में बड़ी कारगुजारी दिखलाया करता था . वह हरेक काम के अंग प्रत्यंग पर दृष्टि डालने या सोच विचार के कामों में माथा खाली करने और परिणाम सोचने वा कागज़ी और हिसाबी मामलों में मन लगाने के बदले ऊपर, ऊपर से इन्को देख भाल कर केवल बड़े बड़े कामों में अपने ताई लगाये रखने और बड़े आदिमयों में प्रतिष्ठा पाने की विशेष रिच रखता था . उसने हरेक अमीर के हाँ अपनी

श्रनुबन्धानपेद्येत सानुबन्धेपु कर्म्मेसु ।
 संप्रधार्य च कुर्वात न वेगेन समाचरेत् ॥

स्रावा जाई कर ली थी श्रीर वह सब सै मेल रखता था. उस्के स्वभाव
में जल्दी होने के कारण वह निर्मूल बातों पर सहसा विश्वास कर
लेता था श्रीर सरपट उन्का उपाय करने लगता था उस्के बिना
बिचारे कामों से जिस्तरह बिना बिचारा नुक्सान हो जाता था इसी तरह
बिना बिचारे फायदे भी इतने हो जाते थे जो बिचार कर करनें से किसी
प्रकार संभव न थे. जब तक उसके काम श्रच्छी तरह संपन्न हुए जाते
थे, उस्को प्रतिदिन श्रपनी उन्नति दिखाई देती थी, सव लोग उस्की बात
मान्ते थे, उस्का मन बढ़ता जाता था श्रीर वो श्रपना काम संपन्न
करनें के लिए श्रधिक, श्रधिक परिश्रम करता था परंतु जहां किसी बात
में उस्का मन रका उस्की इच्छानुसार काम न हुन्ना किसी ने उस्की
बात दुलख दी श्रथवा उस्को शावासी न मिली वहा वह तत्काल श्राग हो
जाता था, हरेक काम को बुरी निगाह सै देखनें लगता था, उस्की कारगुजारी
में फर्क श्रा जाता था श्रीर वह नुक्सान सै खुश होनें लगता था इसलिये
उस्की मित्रता भय सै खाली न थी.

कोई साहसी पुरुष स्वार्थ छोड़ कर संसार के हितकारी कामों में प्रवृत्त हो तो कोलम्बस की तरह बहुत उपयोगी हो सक्ता है और अब तक संसार की बहुत कुछ उन्नति ऐसे ही लोगों से हुई है इसलिये साहसी पुरुष पित्याग करने के लायक नहीं हैं पगंतु युक्ति से काम लेने के लायक हैं. हा! ऐसे मनुष्यों से काम लेने में उन्का मन बरावर बढ़ाते जांय तो आगे चल कर काबू से बाहर हो जाने का भय रहता है इसलिये कोई बुद्धिमान तो उन्का मन ऐसी रीति से घटाते बढ़ाते रहते हैं कि न उन्का मन बिगड़ने पाने न हद से आगे बढ़ने पाने कोई अनुभनी मध्यम प्रकृति के मनुष्यों को बीच में रखते हैं कि वह उन्को वाजनी राह बताते रहें. परंतु लाला मदनमोहन के यहां ऐसा कुछ प्रवध न था दूसरे उसके विचार मूजिन मदनमोहन ने अपने भूटे आभिमान से भलाई के बदले जान बूक्त कर उसकी इज्जत ली थी इस्कारण हरिकशोर इस्समय

क्रोध के ग्रावेश में लाल हो रहा था ग्रौर बदला लेने के लिए उसके मन में तरगें उठती थीं। उसने मदनमोहन के मकान से निकलते ही ग्रपनें जी का गुवार निकालना ग्रारंभ किया.

पहलै उस्को निहालचंद मोदी मिला उस्नें पृछा "त्राज कितनें की विक्रो की ?"

"खरीदारी की तो यहां कुछ हद हो नहीं है परंतु माल वेच कर दाम किस सै लें जिस्को बहुत नफें का लालच हो वह भले ही वेचे मुभकों तो श्रपनी रक्तम डबोनी मंजुर नहीं" हरिकशोर नें जवाब दिया.

"हैं ! यह क्या कहते हो ? लाला साहब की रकम मै कुछ घोका है ?"

"धोके का हाल थोड़े दिन में खुल जायगा मेरे जान तो जो होना था वह हो चुका "

"तुम यह बात क्या समभ्त कर कहते हो ?" मोदी ने घतरा कर पूछा "कम से कम लाख, पचास इजार का तो शीशा वर्तन इस्समय इनके मकान में होगा ."

"समय पर शीश वर्तन को कोई नहीं पूछता उस्की लागत में रुपे के दो आने नहीं उठते इन्हीं चीजों की खरीदारी में तो सब दौलत जाती रही. में ने निश्चय सुना है कि इन चीज़ों की कीमत बाबत पचास हज़ार रुपे तो ब्राइट साहब के देने हैं और कल एक अंब्रेज़ दस इज़ार रुपे माँगने आया था न जाने उसके लेने थे कि कर्ज़ मांगता या परंतु लाला साहब न किसी से उघार मेंगा कर देने का करार किया है ? फिर जहाँ उघार के भरोसे सब काम सुगतने लगा वहाँ बाकी क्या रहा ? में ने अपनी रक्षम के लिए अभी बहुत तकाज़ा किया पर वे फूटी कौड़ी नहीं देते इस लिये में तो अपने रुपों की नालिश अभी दायर करता हूँ तुम्हारी तुम जानो ."

यह बात सुन्ते ही मोदी के होश उड़ गए वह बोला "मेरे भी पाँच हज़ार लेने हैं मैं ने कई बार तगादा किया पर कुछ सुनाई न हुई में ग्राभी जाकर अपनी रक्षम माँगता हूँ जो सूघी तरह दे देंगे तो ठीक है नहीं तो में भी नालिश कर दूँगा . ब्योहार में मुलाहिजा क्या ?

इस्तरह बतला कर दोनों अपनें, अपनें रस्ते लगे. आगे चल कर हरिकशोर को मिस्टर ब्राइट का मुंशी मिला वह अपनें घर भोजन करनें जाता था उसें देख कर हरिकशोर श्रपनें आप कहनें लगा "मुक्तै क्या है ? मेरे तो थोड़े से रुपे हैं मैं तो अभी नालिश करके पटा लूँगा. मुश्किल तो पंचास, पचास हज़ार वालों की है देखें वह क्या करते हैं ?"

"लाला हरिकशोर किस्पर नालिश की तैयारी कर रहे हैं ?" मुंशी ने पूछा . "कुछ नहीं साहब! में आप से कुछ नहीं कहता . में तो विचारे मदनमोहन का विचार कर रहा हूं . हा! उस्की सब दौलत थोड़े दिन में लुट गई अब उसके काम में हलचल हो रही है लोग नालिश करने को तैयार हैं में ने भी कम्बख्ती के मारे हजार दो एक का कपड़ा दे दिया था इसिलिये में भी अपने रूपे पटाने की राह सोच रहा हूं . विचारा मदनमोहन कैसा सीधा आदमी था ?"

"क्या सचमुच उत्पर तकाजा हो गया ? उत्पर तो हमारे साहन के भी पचास हज़ार रुपे लेनें हैं आज सबेरे तो लाला मदनमोहन की तरफ़ सै बड़े काचों की एक जोड़ी खरीइने के लिए मास्टर शिभूदयाल हमारे साहन के पास गए थे फिर इतनी देर में क्या हो गया ? तुमनें यह बात किस्से सुनी ?"

"मैं स्राप वहाँ से स्राता हूं कल से गड़बड़ हो रही है कल एक साहब दस हजार रुपे मॉगने श्राये थे इस्पर मदनमोहन ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है में कहीं से उधार लेकर दो एक दिन में स्राप का बंदोबस्त कर दूंगा. में ने स्रापन रुपे के लिये बहुत ताकीद की पर मुक्त को भी कोरा जवाब ही मिला स्रव में नालिश करने जाता हूं स्रोर निहालचंद मोदी स्रभी पाँच हजार के लिए पेट पकड़े गया है वह कहता था कि मेरे रुपे इस्समय न देंगे तो में भी अभी नालिश कर दृगा जिस्की नालिश पहले होगी उसको पूरे रुपे मिलेंगे ."

"तो में भी जाकर साहब से यह हाल कह दूं तुम्हारी रकम तो खेरीज है परंतु साहब का कर्ज़ा बहुत बड़ा है जो साहब की इस रकम में झुछ घोका हुआ तो साहब का काम चलना कठिन हो जायगा" ये कह कर मिस्टर ब्राइट का मुंशी घर जाने के बदले साहब के पास दोड़ गया.

लाला इरिकशोर ग्रागे बढ़े तो मार्ग में लाला मदनमे हन की पच-पन सो की खरीद के तीन घोड़े लिए हुए ग्रागा इसन जान लाला मदन-मोहन के मकान की तरफ़ जाता मिला उस्को देख कर हरिकशोर कहनें लगे "ये ही घोड़े मदनमोहन ने कल खरीदे थे माल तो बड़े फायदे सैं किका पर दाम पट जायं तब जानिये."

"दामों की क्या है ? हमारा हजारों रुपे का काम पहले पड़ चुरा है" अला हसन जान ने जवाब दिया और मन में कहा "हमारी रकम तो अपने लालच से चुन्नीलाल और शिमूद्याल घर बैठे पहुँचा जायंगे ."

"वह दिन गए त्राज लाला मदनमोहन का काम डिगमिगा रहा है. उसके ऊपर लोगों का तगादा जारी है जो तुम किसी के भरोसे रहोगे तो घोका खात्रोगे जो काम करो अच्छी तरह सोच समक्त कर करना."

"कल शाम को तो लाला साहत ने हमारे यहाँ आकर ये घोडे पसद किए थे फिर इतनी देर मैं क्या हो गया ?"

जब तेल चुक जाता है तो दिये बुक्तनें में क्या देर लगती है ? चुन्नी-लाल, शिभूद्याल सब तेल चाट गये ऐसे चूहों की घात लगें पीछें भला क्या बाकी रह सक्ता था ?"

"मैं जान्ता हूं कि लाला साहब का बहुत सा रुपया लोग खा गए परंतु उन्के काम बिगड़नें की बान मेरे मन में अब तक नहीं बैठती तुमनें यह हाल किस्से सुना है ?" "में त्राप वहाँ से त्राया हूं मुक्तको भूंट बोलने से क्या फ़ायदा है ? में तो त्रभी जाकर नालिश करता हूं निहालचंद मोदी नालिश करने को तैयार है ब्राइट साहब का मुंशी त्रभी सब हक़ीक़त निश्चय करके साहब के पास दौड़ा गया है तुमको भरोसा न हो निस्संदेह न भानो तुम न मानोगे इस्से मेरी क्या हानि होगी" यह कह कर हरिकशोर वहाँ से चल दिया.

पर श्रव मदनमोहन की तरफ़ सै श्रागा हसन जान को चैन न रहा. श्रमल रुपे का लालच उस्को पीछैं हटाता था श्रोर नफ का लालच श्रागे बढ़ाता था पहले रुपे के बिचार सै तिबयत श्रोर भी घबराई जाती थी निदान यह राह ठेरी कि इस्समय घोड़ों को फेर ले चलो मदनमोहन का काम बना रहेगा तो पहले रुपे वस्त हुए पीछै ये घोड़े पहुँचा दैंगे नहीं तो कुछ काम नहीं.

इधर हरिकशोर को मार्ग में जो मिल्गा था उस्से वह मदनमोहन के दिवाले का हाल वरावर कहता चला जाता था ख्रौर यह सब वातें बाजार में होती थी इसिलए एक से कहनें में पाच ख्रौर सुन लेते थे ख्रौर उन पाच के मुख से पचासों को यह हाल तत्काल मालूम हो जाता था फिर पचास से पाव सो में ख्रौर पांच सो से पांच हज़ार में फैलते क्या देर लगती थी १ ख्रौर ख्रधिक ख्राश्चर्य की बात यह थी कि हरेक ख्रादमी ख्रपनी तरफ़ से भी कुछ, न कुछ नोंन मिर्च लगा ही देता या जिस्को एक के कहनें से भरोसा न ख्राया दो के कहनें से ब्रा गया, दो के कहनें से न ख्राया चार के कहनें से ब्रा गया . मदनमोहन के चाल चलन से ख्रनुभवी मनुष्य तो यह परिणाम पहले ही से समक्त रहे थे जिस्पर मास्टर शिमूदयाल ने मदनमोहन की तरफ़ से एक दो जगह उधार लेने की बातचीत की थी इसिलये इस चर्चा में किसी को सदेह न रहा . वारूद विछ रही थी बत्ती दिखाते ही तत्काल भमक उठी .

परत लाला मदनमोहन या व्रजिकशोर वगैरे को श्रव तक इस्का कुछ हाल मालूम न था.

#### प्रकरण २६

#### दिवाला

कीं समम, न कीं जिए विन विचार व्यवहार। श्राय रहत जानत नहीं ? सिर को पायन भार॥ वृंद

लाला मदनमोहन प्रातःकाल उठते ही कुतत्र जाने की तैयारी कर रहे थे. साथ जानेंवाले अपनें, अपनें कपड़े लेकर आते जाते थे इतनें मैं निहालचंद मोदी कई तकाजगीरों को साथ लेकर आ पहुंचा.

इस्तें इरिकशोर से मद्नमोहन के दिवाले का हाल सुना था उसी समय से इस्को तलामली लग रही थी कल कई बार यह मद्नमोहन के मकान पर आया पर किसी नें इस्को मदनमोहन के पास तक न जानें दिया और न इस्के आनें की इचला की संध्या समय मदनमोहन के सवार होनें के भरोसे वह दरवाज़े पर वैठा रहा परंतु मदनमोहन सवार न हुए इस्से इस्का संदेह और भी हढ़ हो गया . शहर में तरह, तरह की इलारों वार्ते सुनाई देती थीं इस्से वह आज सवेरे ही कई लेनदारों को साथ लेकर एकदम मदनमोहन के मकान मै युस आया और पहुंचते ही कहनें लगा "साहन! अपना हिसान कर के जितने रुपे हमारे वाकी निकले हम को इसी समय दे दीजिये हमें आप का लेन देन रखना मंजूर नहीं है कल से इम कई बार यहा आए परंतु पहरे वालों नें आप के पास तक नहीं एहुंचनें दिया ."

"हंमारा रुपया खर्च करके हमारे तकाज़े सै वचैनें के लिए यह तो श्रच्छी युक्ति निकाली !" एक दूसरे लेनदार ने कहा "परंतु इस्तरह रकम नहीं पच सक्ती नालिश करके दम भर मैं रुपया घरा लिया जायगा ."

"बाहर पहरे चोकी का बंदोबस्त करके भीतर आप अस्त्रात्र बांध रहे हैं!" तीसरे मनुष्य ने कहा 'जो दो, चार घड़ी हम लोग और न आते तो दरवाज़े पर पहरा ही पहरा रह जाता लाला साहत्र का पता भी न लगता ."

"इस्मै क्या संदेह है ? कल रात ही को लाला साहव अपने बाल बचों को तो मेरठ भेज चुके हैं" चोथे ने कहा "इन्सालवन्सी के सहारे से लोगों को जमा मारने का इन दिनों बहुत होसला हो गया है."

"क्या इस जमानें में रुपया पैदा करने का लोगों ने यही ढंग समभ रक्खा है ?" एक ग्रौर मनुष्य कहने लगा "पहले ग्रपनी साहूकारी, मातबरी, ग्रौर रसाई दिखाकर लोगों के चित्त में विश्वास बैठाना, ग्रंत में उन्की रक्षम मारकर एक किनारे हो बैठना ."

• "मेरी तो जन्म भर की कमाई यही है मैं ने समका था कि थोड़ी सी उमर बाकी रही है सो इस्में आराम से कट जायगी परंतु अब क्या करूँ ?" एक बुड्ढा आँखों में आँसू भर कर कहने लगा "न मेरी उमर महनत करने की है न सुक्तकों किसी का सहारा दिखाई देता है जो तुम से मेरी रक्तम न पटेगी तो मेरा कहाँ पता लगेगा ?"

"हमारे तो पाँच हज़ार रुपे लेनें हैं परंतु लाख्रो इस्समय हम चार इज़ार में फैसला करते हैं" एक लेनदार ने कहा .

'श्रीरों की जमा मार कैर सुख मोगने में क्या आनंद आता होगा ?" एक और मनुष्य बोल उठा .

इतनें में श्रीर बहुत से लोगों की भीड़ श्रा गई वह चारों तरफ से मदनमोहन को घेर कर श्रपनी, श्रपनी कहनें लगे . मदनमोहन की ऐसी दशा कभी काहे को हुई थी ? उसके होश उड़ गये . चुन्नोलाल, शिभू-दयाल वगैरे लोगों को धैर्य देनें की कोशिश करते थे परंतु उन्को कोई बोलनें ही नहीं देता था . जब कुछ देर खूब गड़बड़ हो चुकी लोगों का

जोश कुछ नरम हुआ तब चुन्नीलाल पृछ्नें लगा "आज क्या है ? सब के सब एकाएक ऐसी तेज़ी में कैसे आ गये ? ऐसी गड़बड से कुछ भी लाभ न होगा जो कुछ कहना हो घीरे से समभा कर कही."

"इमको श्रौर कुछ नहीं कहना इम तो श्रपनी रकम चाहते हैं." निहालचंद ने जवाब दिया •

हमारी रकम हमारे पल्ले डालो फिर हम कुछ गड़बड न करेगे" दूसरे ने कहा.

"तुम पहले अपने लेने का चिछा बनाओ, अपनी अपनी दस्तावेज दिखाओ, हिसाब करो, उस्समय तुम्हारा रुपया तत्काल चुका दिया जायगा" मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया.

"यह लो हमारे पास तो यह रुक्का है" "हमारा हिसान यह रहा" "इस रसीर को देखिये" "इमनें तो अभी रकम भुगताई है" इस •तऱह पर चारों तरफ़ सै लोग कहनें लगे .

"देखों जी! तुम बहुत इल्ला करोगे तो ग्रामी पकड़ कर कोतवाली मैं मेज दिये जाग्रोगे ग्रीर तुम पर हतक इज्जत की नालिश की जायगी नहीं तो जो कुछ कहना हो धीरज सै कहो" मास्टर शिभूदयाल ने ग्रावसर पाकर दवाने की तजवीज की.

"हम को लड़नें भगड़नें की क्या जरूरत है ? हम तो केवल जवाब चाहते हैं जवाब मिले पीछे आप सै पहले ईम नालिश कर देंगे" निहाल-चंद ने सबकी तरफ़ सै कहा .

"तुम वृथा घत्रराते हो हमारा सब माल मता तुम्हारे साम्हने मौजूद है हमारे घर मैं घाटा नहीं है व्याज समेत सब को कौड़ी कौड़ी चुका दी जायगी" लाला मदनमोहन ने कहा .

"कोरी वातों सै जी नहीं भरता" निहालचंद कहने लगा "त्राप ग्रपना वही खाता दिखा दें. क्या लेना है ? क्या देना है ? कितना माल मौजूद है ? जो अञ्छी तरह हमारा मन भर जायगा तो हम नालिश नहीं करेंगे ."

"काराज तो इस्समय तैयार नहीं है" लाला मदनमोहन ने लजा कर कहा.

"तो खातरी कैसे हो ? ऐसी ऋँ घेरी कोठरी मैं कौन रहै ?

जो पहले<sub>।</sub> करिये जतन, तो पीछे फल होय। श्राग लगे खोदे कुश्रा, कैसे पावे तोय॥ ( वृन्द )

इस काठ कवाड़ के तो समय पर रूपे मैं दो आने भी नहीं उठते" एक लेनदार ने कहा.

"ऐसे ही अन्ममक आदमी जल्दी करके बेसबब दूसरों का काम बिगाड़ दिया करते हैं ." मास्टर शिंभूदयाल कहनें लगे .

इतर्ने मै हरिकशोर श्रदालत के एक चपरासी को लेकर मदनमोहन के मकान पर श्रा पहुँचे श्रौर चपरासी नें सम्मन पर मदनमोहन सै क़ायदे मूजिब इत्तला लिखा ली.

उस्को गए थोड़ी देर न बीतने पाई थी कि आगा हसन जान के वकील की नोटिस आ पहुँची उस्में लिखा था कि "आगा हसन जान की तरफ सै मुक्त को आप के जतानें के लिए यह फ़र्मायश हुई है कि आप उस्के पहले की खरीद के घोड़ों की कीमत का रुपया तत्काल चुका दें और कल की खरीद के तीन घोड़ों की कीमत चौबीस घंटे के भीतर भेज कर अपनें घोड़े मँगवा ले जो इस मयाद के भीतर कुल रुपया न चुका दिया जायगा तो ये घोड़े नीलाम कर दिये जायंगे और इन्की कीमत मै जो कमी रहेगी पहले की बाकी समेत नालिश करके आप सै वस्तूल की जायगी."

थोड़ी देर पीछे मिस्टर ब्राइट का सम्मन ग्रीर कच्ची कुरकी एक साथ ग्रा पहुँची इस्सै लोगों के घत्रराट की कुछ हद न रही. घर मै मामला होने की ग्राशा जाती रही सत्रको ग्रपनी, ग्रपनी रकम गलत २२ मालूम होने लगी ग्रौर सन नालिश करनें के लिए कचहरी को दोड़ गए.

"यह क्या है ! किस दुए की दुएता से हम पर यह गजन का गोला एक साथ ग्रा पड़ा !" लाला मदनमोहन ग्राँखों में ग्रांसू भर कर नड़ी कठिनाई से इतनी नात कह सके .

"क्या कहूँ ? कोई वात समभ में नहीं ग्राती"? मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे "कल लाला व्रजिक्शोर यहाँ से ऐसे विगड़ कर गए थे कि मेरे मन में इसी समय खटका हो गया या शायद उन्हीं नें यह बखेड़ा उठाया हो. वाजे ग्रादिमयों को ग्रपनी बात का ऐसा पच्च होता है कि यह ग्रीरों की तो क्या ग्रपनी वरवादी का भी बुछ विचार नहीं करते. परमेश्वर ऐसे हटीलों से बचाय. हरिकशोर का ऐसा होसला नहीं मालूम होता ग्रीर वह कुछ बखेड़ा करता तो उरका ग्रसर कल मालूम होना चाहिए था श्रव तक क्यों न हुग्रा ?"

प्रथम तो निहालचंद कल सै अपने मन मै घवराहट होनें का हाल आप कह चुका था, दूसरे हरिकशोर की तरफ़ सै नालिश दायर होकर सम्मन आ गया, तीसरे चुत्रीलाल जनिकशोर के स्वभाव को अच्छी तरह जान्ता था इसिलये उसके मन मै जनिकशोर की तरफ़ सै ज़रा भी संदेह न था परंतु वह हरिकशोर की अपेक्षा जनिकशोर सै अधिक डरता था इसिलए उसनें जनिकशोर ही को अपराधी ठैरानें का विचार किया अफ़सोस! जो दुराचारी अपनें किसी तरह के स्वार्थ से निद्धा और ध्रमित्मा मनुष्यों पर सूँटा दोष लगाते हैं अथवा अपना कसूर उत्पर वरसाते हैं उनके बराबर पापी संसार में और कीन होगा ?

लाला मदनमोहन के मन मैं चुन्नीलाल के कहने का पूरा विश्वास हो गया उस्नें कहा कि "मै अपने मित्रों को रुपे की सहायता के लिये चिछी लिखता हूं मुक्तको विश्वास है कि उन्की तरफ सै पूरी सहायता मिलेगी परंतु सब सै पहले ब्रजिकशोर के नाम चिडी लिखूँगा कि अब वह मुक्त की अपना काला मुँह जन्म भर न दिखलाय" यह कह कर लाला मदनमोहन चिडियाँ लिखनें लगे.

#### प्रकरगा २७

# लोक चर्चा ( श्रफ़वाह )

निन्दा, चुगली, भूट श्ररु पर दुखदायक बात। जे न करहिं तिन पर द्रवहि सर्वेश्वर बहु भाँत ॥

( विष्णुपुराणे )

उस तरफ़ लाला व्रजर्केशोर ने प्रातःकाल उठ कर नित्य नियम सै निश्चित होते ही मुशी हीरालाल को बुलाने के लिये श्रादमी मेजा

हीरालाल मुशी चुन्नीलाल का भाई है यह पहले बंदोबस्त के महकमें मैं नौकर था जब सै वह काम पूरा हुन्ना, इस्की नौकरी कहीं नहीं लगी थी

"तुमनें इतने दिन से श्राकर सूरत तक नहीं दिखाई घर वैठे क्या किया करते हो ?'' हीरालाल को श्राते ही ब्रजिकशोर कहने लगे "दफ्तर में जाते थे जब तक तो खैर श्रयकाश ही न था परंतु श्रव क्यों नहीं श्राते ?''

"हुजूर! मै तो हर वक्त हाजिर हूँ परंतु वेकाम आने मै शर्म आती थी आज आप ने याद किया तो हाजिर हुआ फ़रमाहये क्या हुक्म है ?" हीरालाल ने कहा.

परापवादपैशुन्यमृतं च न भाषते ।
 ग्रन्याद्वेगकरं चापि तोष्यते तेन केशवः ॥

. "तुम खाली बैठे हो इस्की मुक्ते बड़ी चिंता है तुम्हारे विचार मुबरे हुए हैं इस्से तुमको पुरानें हक का कुछ खयाल हो या न हो परंतु में तो नहीं भूल सक्ता . तुम्हारा भाई जवानी की तरंग में आकर नौकरी छोड़ गया परंतु मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सक्ता . मेरे यहाँ इन दिनों एक मुहरिर की चाह थी सब से पहले मुक्तको तुम्हारी याद आई ( मुक्तरा कर ) तुम्हारे भाई को दस रुपे महीना मिल्ता था परंतु तुम उस्से बड़े हो इस लिये तुमको उससे दूनी तनख्वाह मिलेगी".

"जी हाँ! फिर त्राप को चिन्ता न होगी तो श्रौर किस्को होगी? त्राप के सिवाय हमारा सहायक कौन है ? चुन्नीलाल ने निस्संदेह मूर्जना की परंतु फिर भी तो जो कुछ हुग्रा श्राप ही के प्रताप से हुश्रा ."

"नहीं मुक्त को चुन्नीलाल की मूर्खता का कुछ विचार नहीं है मैं तो यही चाहता हूँ कि वह जहाँ रहें सन रहें . हाँ मेरी उपदेश की कोई, कोई बात उस्को बुरी लगती होगी परंतु मैं क्या करूँ ? जो अपना होता है उस्का दर्द आता ही है".

"इसमें क्या संदेह है ? जो ग्राप को हमारा दर्द न होता तो ग्राप इस्समय मुक्तको घर से बुलाकर क्यों इतनी क्रपा करते ? ग्राप का उपकार मान्ने के लिए मुक्तको कोई शब्द नहीं मिल्ते परंतु चुन्नीलाल की समक्त पर बड़ा श्रक्तसोस ग्राता है कि उसने ग्राप जैसे प्रतिपालक के छोड़ जानें की दिठाई की . श्रव वह श्रपने किये का फल पावेगा तव उस्की श्राँखे खुलेंगी".

"मै उस्के किसी, किसी काम को निस्संदेह नापसन्द करता हूँ परंतु यह सर्वथा नहीं चाहता कि उसको किसी तरह का दु:ख हो".

"यह त्रापकी दयालुता है परंतु कार्य कारण के संबंध को त्राप कैसे रीक सक्ते हैं ? त्राज लाला मदनमोहन पर तकाज़ा हो गया . जो ये लोग त्राप का उपदेश मान्ते तो ऐसा क्यों होता ?" "हाय ! हाय ! तुम यह क्या कहते हो ? मदनमोहन पर तकाज़ा हो गया ? तुमनें यह बात किस्सै सुनी ? मै चाहता हूं कि परमेश्वर करे यह बात क्रूंट निकलें" लाला व्रजिकशोर इतनी बात कह कर दुः ख-सागर मैं द्भव गए उनके शरीर मै बिजली का सा एक भटका लगा, ब्राँखों मै ब्राँस भर ब्राए, हाथ पाँच शिथिल हो गए . मदनमोहन के ब्राचरण सै बड़े दुः ख के साथ वह यह परिणाम पहले ही समभ रहे थे इसलिये उनको उसका जितना दुः ख होना चाहिये पहले हो चुका था तथापि उनको ऐसी जल्दी इस दुखदाई खबर के सुन्ने की सर्वथा ब्राशा न थी इसलिये यह खबर सुन्ते ही उनका जी एक साथ उमड़ ब्राया परंतु वह थोड़ी देर मैं ब्रायनें चित्त का समाधान करके कहने लगे—

"हा ! कल क्या था ! स्राज क्या हो गया !! श्रगार रस का सुहावनाँ समां एकाएक करुणा से बदल गया ! बेलिजियम की राजधानी ब्रसेल्स पर नैपोलियन ने चढ़ाई की थी उस्समय की दुर्दशा इस्समय याद श्राती है. लार्ड बायरन लिखता है—

"निश में वरसेलस गाजि रहा। वल रूप बहाय बिराजि रहा। श्रित रूपवती युवती दरसें । वलवान सुजान जवान लसें । सबके सुख दीपन सों दमकें । सबके हिय आनंद सों धमकें । बहु मांति बिनोद प्रमोद करें । मधुरे सुर गाय उमंग भरें । जब रागन की मृदु तान उहें । प्रिय प्रोतम नैनन सेन जुहें । चहुं श्रोर सुखी सुख छाय रहा। । जनु व्याहन घंट निनाद भयो। पर मोन गहो ! श्रिबलोक इते । यह होत भयानक शब्द किते ? हरपी जिन चंचल बायु बहै । श्रयवा रथ दौरत श्रावत है । प्रिय नाचहु, नाचहु ना ठहरो । श्रपनें सुख की श्रवधी न करो । जब जोवन श्रोर उमंग मिलें । सुख लूटन को दुहु दोर चलें । तब नींद कहूँ निश श्रावत है ? कुछ श्रीरहु बात सुहावत है ! पर कान लगा श्रव फेर सुनो । वह शब्द भयानक है दुगनो !

घनघोर घटा गरनी श्रवही। तिहँ गूँज मनो दुहराय रही।
यह तोप दनादन श्रावत हैं। ढिग श्रावत भूमि कँपावत हैं।
"सव शस्त्र सजो, सव शस्त्र सजो"। घवराट बढ़ो सुख दूर भजो।
दुख सों विलपें कलपें सबही। तिनकी करुणा निह जाय कही।
निज कोमलता सुनि लाज गए। सुकपोल तत्त्रण पीत भए।
दुख पाय कराहि वियोग लहें। जनुप्राण वियोग शरीर सहें।
किहि भांति करों श्रनुमान यह । प्रिय शीतम नैन मिलें कवहूँ?
जब वा सुख चैनिह रात गई। इहिं भांत भयंकर प्रात भई!!!"

There was a sound of revelry by night,
And Belgium's Capital had gathered then
Her beauty and her chivalry, and bright
The lamps shone o'er fair women and brave
men:

A thousand hearts beat happily; and when Music arose with its voluptuous swell, Soft eyes look'd love to eyes which spake again, And all went merry as a marriage bell. But, hush! hark! a deep sound strikes like a

rising knell.

Did ye not hear it ?—No; t was but the wind,

Or the car rattling over the stony street;

On with the dance! let joy be unconfined

No sleep till morn, when Youth and Pleasure

To chase the glowing hours with flying feet

"हाँ यह खबर तुमनें किस्सै सुनी १"

"चुन्नीलाल ग्रभी घर भोजन करने ग्राया था वह कहता था",

"वह अब तक घर हो तो उसे एक बार मेरे पास मेज देना हम लोग खुशी प्रसन्नता में चाहे जितने लड़ते भगड़ते रहें परंतु दुःख दर्द में सब एक हैं. तुम चुन्नीलाल सै कह देना कि मेरे पास आने मैं कुछ संकोच न करे मैं उस्सै ज़रा भी अप्रसन्न नहीं हूं."

But hark! that heavy sound breaks in once more,

As if the clouds its echo would repeat;
And nearer, clearer, deadlier, than before!
Arm! arm! it is—it is the cannon's opening
roar!

Ah! then and there was hurrying to and fro, And gathering tears and tremblings of distress,

And cheeks all pale, which but an hour ago Blush'd at the praise of their own loveliness And there were sudden partings, such as press The life from out young hearts, and choking sighs

Which ne'er might be repeated, who would guess

If ever more should meet those mutual eyes, Since upon night so sweet such awful morn should rise!

Lord Byron.

"राम, राम! यह इज्र क्या फरमाते हैं ? आपकी अप्रसन्नता का विचार कैसे हो सक्ता है ? आप तो हमारे प्रतिपालक हैं . में जाकर अभी चुन्नीलाल को भेजता हूँ वह आकर अपना अपराध चमा करायगा और चला गया होगा तो शाम को हाज़िर होगा" हीरालाल ने उठते उठते कहा .

"अञ्जा! तुम कितनी देर में आग्रोगे ?"

"मै अभी भोजन करके हाज़िर होता हूँ" यह कह कर हीरालाल रखसत हुआ.

लाला ब्रजिकशोर श्रपने मन मैं विचारने लगे कि "श्रव चुन्नीलाल से सहज में मेल हो जायगा परतु यह तकाज़ा कैसे हुश्रा ? कल हरिकशोर कोघ में भर रहा था इस्से शायद उसी ने यह श्रफ्तवा फैलाई हो उसने ऐसा किया तो उसके कोघ ने वड़ा श्रनुचित मार्ग लिया श्रीर लोगों ने उसके कहने मैं श्राकर वडा धोका खाया.

"अफवा वह भयंकर वस्तु है जिस्सै बहुत से निदींप दूषित बन जाते हैं . बहुत लोगों के जी में रंज पड़ जाते हैं बहुत लोगों के घर विगड़ जाते हैं . हिंदुस्थानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है समय की क़दर नहीं है भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय श्रीरों के निज की बातों पर हाशिया लगानें में श्रीर इघर उघर की ज़टल्ल हाँकनें में खो देते हैं जिस्से तरह, तरह की अफवाएँ पैदा होती हैं श्रीर भलेमानसों की फ़ूँटी निदा अफवा की ज़हरी पवन में मिल्कर उनके सुयश को धूंचला करती है इन अफ़वा फैलानें वालों में कोई कोई दुर्जन खाने कमाने वाले हैं, कोई कोई दुष्ट वैर श्रीर जलन से श्रीरों की निदा करने वाले हैं श्रीर कोई पानी ऐसे भी हैं जो अप किसी तरह की योग्यता नहीं रखते इसलिए अपना मरम बढ़ाने को बड़े बड़े योग्य मनुष्यों को साधारण भूलों पर टीका कर के आप उनके बरावर के बना चाहते हैं अथवा अपना दीप छिपानें के लिये

दूसरे के दोष हूँ ड़ते फिरते है या किसी की निंदित चर्चा सुन्कर श्राप उरसै जुदे बन्ने के लिए उस्की चर्चा फैलाने में शामिल हो जाते हैं या किसी लाभदायक वस्तु सै केवल श्रपना लाभ स्थिर रखनें के लिए श्रौरों के श्रागे उस्की निंदा !कया करते हैं पर बहुत सै ठिलुए ∘श्रपना मन बहलाने के लिए श्रौरों की पचायत ले बैठते हैं . बहुत से श्रन्समभ भोले भाव से बात का मर्म जाने बिना लोगो को बनावट मैं श्राकर घोका खाते हैं. जो लोग श्रौरों की निंदा सुन्कर कॉपते हैं वह श्राप भी श्रपने श्रजानपर्ने मैं श्रौरों की निंदा करते हैं. जो लोग निर्दोष मनुष्यों की ्निंदा सुन्कर उन्पर दया करते हैं वह स्राप भी धीरे सै, कान मैं भुक कर, श्रौरों से कहने के वास्ते मनै कर कर, श्रौरों की निंदा करते हैं! जिन लोगों के मुख सै यह वाक्य सुनाई देते हैं कि "बड़े खेद की बात है" ''बड़ी बुरी बात है" ''बड़ी लज्जा को बात है" ''यह बात मान्ते' योग्य नहीं" "इरमें बहुत सदेह है" "इन्वातों से हाथ उठास्रो" वह स्राप भी श्रीरों की निदा करते हैं . वह श्राप भी श्रफ़वा फैलार्ने वालों की बात पर योड़ा बहुत विश्वास रखते हैं . भूँटी ऋफ़्वा सै केवल भोले आद-मियों के चित्त पर ही बुरा ग्रसर नहीं होता वह सीवधान सै सावधान मनुष्यों को भी ठगती है . उस्का एक एक शब्द भलेमानसों की इजत लूटता है . कल्पहुम मै कहा है-

"होत चुगल संसर्ग ते सज्जन मनहुँ विकार। कमल गंधवाही गलिन धूर उड़ावत व्यार॥"

जो लोग त्रप्रसली बात निश्चय किए बिना केवल श्रफ्वा के भरोसे किसी के लिए मत बाघ लेते हैं वह उसके हक मैं बड़ी वेइन्साफी करते हैं. श्रफ्वा के कारण श्रव तक हमारे देश को बहुत कुछ नुक्सान हो चुका

 <sup>#</sup> सुजनानामि हृद्यं पिशुनपरिष्वंगितिमिह भवति ।
 पवनः परागवाही रथ्यासुवहन् रजस्वलो भवति ॥

है नादिरशाह से हार मान्कर मुहम्मदगाह उसे दिल्ली में लिया लाया तय नगर निवासियों ने यह मूँटी श्रफ्ता उड़ा दी कि नादिरशाह मर गया . नादिरशाह ने इस मूँटी श्रफ्ता को रोकने के लिए बहुत उपाय किये परंतु श्रफ्ता फैले पीछे कब एक सक्ती थी! लाचार होकर नादिरशाह ने विजन बोल दिया . दोपहर के भीतर, भीतर लाख मनुष्यों से श्रिषक मारे गए, तथापि हिंदुस्थानियों की श्राँख न खुली .

"हिदुस्यानियों को आज कल हर बात में अंग्रेजों की नकल करने का चस्का पड रहा है तो वह भोजन बस्त्रादि निरर्थक वातों की नक़ल करने के बदले उनके सच्चे सद्गुणों की नकल क्यों नहीं करते ? देशोपकार, कारीगरी श्रौर न्यापारादि में उन्की सी उन्नति क्यों नहीं करते ? श्रपना स्वभाव स्थिर रखने मैं उन्का दृष्टात क्यों नहीं लेते ? श्रंग्रेज़ों की वात-चीत मैं किसी की निज की बातों का चर्चा करना श्रत्यंत दूषित समका जाता है. किसी की तन्छ्वाह या किसी की ग्रामद्नी, किसी का ग्रिध-कार या किसी का रोजगार, किसी की संतान या किसी के घर का वृत्तांत पूछनें मै, पूछा होय तो कहनें मै, कहा होय तो सुन्नें मैं वह लोग श्रानाकानी करते हैं श्रौर किसी समय तो किसी का नाम, पता श्रौर उम्र पूछना भी दिटाई समभा जाता है . अपने निज के संबंधियों की निज की वातो से भी श्रजान रहना वह लोग बहुघा पसंद करते है , रेल में, जहाज़ में, खाने पीनें के जल्सों में, पास बैठने में ग्रौर बातचीत करनें में जान पहचान नहीं समभी जाती . वह लोग किराए के मकान में बहुत दिन पास रहनें पर बल्कि दुःख दर्द में साधारण रीति से सहायता करनें पर पर भी दूसरे की निज की वातों से अजान रहते हैं . जब तक जान पहा-चान स्थिर रखनें के लिए दूसरे की तरफ़ से सवाल न हो, ग्रथवा किसी ्तीसरे मनुष्य नें जान पहचान न कराई हो, नित्य की मिला भेंटी और साघारण रीति से बातचीत होनें पर भी जान पहचान नहीं समभी जाती श्रौर जान पहचान हुए पीछै भी मित्रता होनें में बड़ी देर लगती है

क्योंकि वह लोग स्वभाव पहचानें विना मित्रता नहीं करते पर मित्रता हुए पीछे भी दूसरे की निज की बातों से श्रजान रहना श्रिष्ठक पसंद करते हैं . उन्के यहाँ निज की बातों के पूछनें की रीति नहीं है उन्को देश संबंधी बातें करनें का इतना श्रभ्यास होता है कि निज के वृत्तांत पूछनें का श्रव-काश ही नहीं मिल्ता परंतु निज की बातों से श्रजान रहनें के कारण उन्की प्रीति में कुछ श्रंतर नहीं श्राता . मनुष्य का दुराचार सावित होनें पर वह उसे तत्काल छोड़ देते हैं परंतु केवल श्रफ्तवा पर वह कुछ ख्याल नहीं करते बल्क उस्का श्रपराघ साबित न हो जब तक वह उसको श्रपना बचाव करने के लिये पूरा श्रवकाश देते हैं श्रीर उचित रीति से उसका पद्म करते है ."

#### प्रकरण २८

## फूट का काला मुँह

फूट गए हीरा की विकानी कनी हाट हाट,

काहू घाट मोल काहू बाद मोल को लयो।

टूट गई लंका फूट मिल्यो जो बिभीषण है,

रावन समेत बंस आसमान कों गयो॥

कहे किव गंग दुर्योधन सों छत्रधारी,

तनक के फूटे ते गुमान वाको ने गयो।

फूटे ते नर्द उठ जात बाजी चौपर की

आपस के फूटे कहु कौन को भलो भयो?॥

थोड़ी देर पीछे मुंशी चुन्नीलाल श्रापहुँचा परंतु उस्के चहरे का रंग उड़ रहा था लाज से उस्की श्राँख ऊँची नहीं होती थी . प्रथम तो उस्की सलाह से मदनमोहन का काम विगड़ा दूसरे उस्की कृतव्नता पर व्रजिकशोर नें उस्के साथ ऐसा उपकार किया इसलिए वह संकोच के मारे घरती में समाया जाता था .

"तुम इतर्ने क्यों लजाते हो १ में तुम से जरा भी अपसन्न नहीं हूँ चिलित किसी किसी बात में तो मुक्तको अपनी ही भूल मालूम होती है; में लाला मदनमोहन की हरेक बात पर हद से ज्यादः जिद करने लगता था परंतु मेरी वह जिद अनुचित थी. हरेक मनुष्य अपने विचार का आप धनी है. मैं चाहता हूँ कि आगे को ऐसी सूरत न हो और हम सब एक चित्त होकर रहें परतु में ने तुमको इस्समय इस सलाह के लिए नहीं खुलाया इस विषय में तो जब तुम्हारी तरफ से चाहना मालूम होगी देखा जायगा" लाला अजिकशोर कहनें लगे "इस्समय तो मुक्तको तुम से हीरा-लाला की नौकरी बाबत सलाह करनी है. यह बहुत दिन से खाली है और मुक्तको अपने यहाँ इस्समय एक मुहिर्र की ज़करत मालूम होती है तुम कहो तो इन्हें रख लूँ १"

"इस्मै मुक्त से क्या पूछते हैं ? इस्के लिये ग्राप मालिक हैं" मुशी चुन्नीलाल कहने लगा "मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि ग्राप मेरी मूर्खता पर दृष्टि न करें ग्रपने वड़प्पन का विचार रक्खे . पहली वातों के याद करने से मुक्तको ग्रत्यंत लज्जा ग्राती है ग्राप ने इस्समय लाला हीरालाल को नीकर रखकर मुक्ते मात कर दिया ."

"मै तुम् को लिजत करनें के लिए यह बात नहीं कहता में ने अपने मन का निज भाव तुम को इसलिये समफा दिया है कि तुम मुफे अपना शत्रु न समफो" लाला अजिकशोर कहनें लगे "हिंदुस्थान के सत्यानाश की जड़ प्रारंभ से यही फूट है इसी के कारण कौरवों पाडवों का घोर युद्ध हुआ, इसी के कारण नद वश की जड़ उखड़ी, पृथ्वीराज और जय- ं चंद की फूट से हिंदुस्थान में मुसल्मानों का राज आया और मुसल्मानों का राज भी ख्रंत में ,इसी फूट के कारण गया . सौ सवा सौ वरस से लेकर अन तक हिदुस्थान मैं कुछ ऐसे अपनंध, फूट और स्वेच्छाचार की हवा चली कि बहुषा लोग श्रापस मैं कट मरे. साहु जी ने ईस्ट इंडियन कंपनी को देवीकोटे का क़िला और जिला देकर उसके द्वारा ऋपने भाई प्रतापसिंह सै तंजीर का राज छीन लिया . वंगाल के स्वेदार सिराजुद्दौला से श्रिधिकार छीन्ने के लिये उस्के वख्शी मीर जाफ़र श्रौर दीवान राय दुल्लभ श्रादि नें कंपनी को दिल्ला काल्पी तक की जमीं-दारी एक किरोड़ रुपया नक़द स्त्रीर कलकत्ते के स्रंग्रेजों को पचास लाख, फौज को पचास लाख श्रौर श्रीर लोगों को चालीस लाख श्रनुमान देनें किये. जन मीर जाफर स्वेदार हुआ तन उस्तै अधिकार छीन्ने के लिये उस्के जँवाई क़ासम ऋली खॉ ने कंपनी को वर्दवान, मेदनीपुर, चटगाँव के ज़िले, पांच लाख रुपे नक़्द श्रौर कौंसिल वालों को बीस लाख रुपे देने किये, जब कासम ऋ ज़ी खाँ स्वेदार, हो गया और महसूल बरबत उस्का कंपन से विगाड़ हुआ तत्र मीर जाफ़र ने कंपनी को तीस लाख रुपे नक़्र और वारह हज़ार सवार और वारह हज़ार पैदलों का खर्च देकर फिर श्रपना श्रिधी कार जमा लिया . उधर अवध का स्वेदार शुजाउद्दौला कंपनी को चालीस लाख रुपे नक़्द श्रौर लडाई का खर्च देना कर के उस्की फौज रुहेलों पर चढ़ा ले गया . दखन मैं वालाजी राव पेशवा के मरते ही पेशवात्रों के घरानें मैं फूट पड़ी, दो थोक हो गए . अब तक पंजाब बच रहा या रएजीत-सिंह की उन्नति होती जाती थी परंतु रणजीतसिंह के मरते ही वहां फूट ने ऐसे पांव फैलाए कि पहले सब भगड़ों को मात कर दिया . राजा ध्यान-सिंह मंत्री ख्रौर उस्के वेटे हीरासिंह ब्रादि की स्वार्थपरता, लहनसिंह ब्रौर अजीतसिंह सिघावालों का छल अर्थात् कुँवर शेरसिह श्रौर राजा ध्यानसिंह के जी में एक दूसरे की तरफ सै संदेह डालकर विरोध वड़ाना श्रौर श्रंत मै दोनों के प्राण लेना, राजकुमार खड्गसिंह उस्का वेटा नोनि-

हालिसह राजकुमार शेरिसह उस्का वेटा प्रतापिसह ग्रादि की ग्रन्समर्भी से ग्रापस में वह कटमकटा हुई कि पाँच वरस के भीतर भीतर उस्के वश में सिवाय दिलीपिसह नामी एक वालक के कोई न रहा ग्रीर उस्का राज भी कंपनी के राज में मिल गया. किसी नें सच कहा है—

"श्रहपसार हू बहुत मिल करें वड़ों सो जोर। जो गज को वंधन करे तृग की निर्मित डोर॥"क

इसिलये में आपस की फूट को सर्वथा अच्छी नहीं सम्भता तुम मेरे पास सै गए ये इसिलये मुम्नको तुम्हारे कामों पर विशेष दृष्टि रखनी पड़ती थी परंतु तुम अपनें जी में कुछ और ही सम्भते रहे. चलो खैर! अन इन नातों की चर्चा करनें सै क्या लाभ है."

"श्राप यह क्या कहते हैं ? श्राप मेरे वहें है में श्रापका वरताव श्रीर तरह कैसे समक्त सक्ता था ?" चुनीलाल कहनें लगा "श्राप नें वचपन से मेरा पालन किया, मुक्त को पढ़ा लिखा कर श्रादमी वनाया इस्से वढ़ कर कोई क्या उपकार करेगा ? में श्रच्छी तरह जान्ता हूं कि श्राप नें मुक्त से जो कुछ भला बुरा कहा, मेरी भलाई के लिए कहा क्या में इतना भी नहीं जान्ता कि दंगा करने से माँ श्रपनें वालक को मारती है दूसरे से कुछ नहीं कहती . यदि श्राप को हमारे प्रतिपालन की चिंता मन से न होती वो ऐसे कठिन समय में लाला हीरालाल को घर से बुला कर क्यों नौकर रखते ?"

"भाई ! अब तो तुम ने वही खुशामद की लच्छेदार बाते छेड़ दीं" लाला ब्रजिकशोर ने हॅस कर कहा .

त्राप के जी में मेरी तरफ़ का सदेह हो रहा है इस्सै त्राप को ऐसा ही भ्यासता होगा परंतु इन्में से कौन्सी बात त्राप को खुशामद की मालूम हुई ?"

क्टूनामल्प साराणां समवायोहि दुर्जयः ।
 तृर्णैविधीयते रज्जुर्वध्यन्ते दन्तिनरतया ॥

### "मनुस्मृति में कहा है—

"श्राकृति, चेष्टा, भाव, गति, बचन रोति, श्रनुमान। नैन, सैन, मुख कांति लख मन की रुचि पहिचान॥"%.

लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "तुम कहते हो कि 'ब्राप ने जो कुछ भला छुरा कहा मेरी भलाई के लिये कहा' परंतु उस्समय तुम यह सर्वथा नहीं समक्तते थे तुम्हारे कामों से यह स्पष्ट जाना जाता था कि तुम मेरी बातों ' से ब्रप्रसन्न हो ब्रौर तुम्हारा ब्रप्रसन्न होना ब्रनुचित न था क्योंकि मेरी बातों से तुम्हारा नुकसान होता था मुक्त को इस्बात का पीछै विचार ब्राया . मुक्त को इस्समय इन बातों के जताने की ज़रूरत न थी परंतु में ने' इसिलये जता दो कि मैं भी सच कूँट को पहचान्ता हू सचाई विना मुक्त से सफ़ाई न होगी .''

"श्राप की मेरी सफ़ाई क्या ? सफ़ाई श्रौर विगाड़ बराबर वालों में हुआ करता है, श्राप तो मेरे प्रतिपालक हैं श्राप की वराबरी में कैसे कर सक्ता हूं "? मुंशी चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा.

यह तो बहानेंसाज़ी की बाते हैं सफ़ाई के ढंग श्रीर ही हुश्रा करते हैं मुक्त को तुम्हारा सब मेद मालूम है परंतु तुम ने श्रव तक कौन्सी बात खुल के कही ?" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "में पूछता हूँ कि तुम ने मदनमोहन के हाँ से सिवाय तनख्वाह के श्रीर कुछ नहीं लिया तो तुम्हारे पास श्राठ दस हज़ार रुपे कहाँ से श्रागए ? मिस्टर ब्राइट इत्यादि से तुम जो कमीशन लेते हो उस्का हाल में उनके मुख से सुन चुका हूं तुम्हारी श्रीर शिंभूदयाल की हिस्सा पत्ती का हाल मुक्ते श्रव्छी तरह मालूम है हरिकशोर श्रीर निहालचंद गली गली तुम्हारी धूल उड़ाते फिरते हैं . में नहीं जानता कि

श्राकारै रिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।
 नेत्रवक्त्र विकारेश्च गृह्यतेन्तर्गतम्मनः ॥

जब इस्की चर्चा अदालत तक पहुँचेगी तो तुम्हारे लिए क्या परिणाम होगा ? मैं ने केवल तुम से सलाह करने के लिए यह चर्चा छेड़ी थी परंतु तुम इस्के छिपाने मे अपनी सब अकलमंदी खर्च करने लगे तो मुफ को पूछने से क्या प्रयोजन है ? जो कुछ होना होगा समय पर अपने आप हो रहैगा."

"ग्राप कोघ न करें में ने हर काम में ग्राप को ग्रपना मालिक श्रीर प्रतिपालक समक्त रक्खा है मेरी भूल कमा करें ग्रीर मुक्त को इस्समय से ग्रपना सचा सेवक समक्तते रहें" मुशी चुन्नीलाल ने कुछ कुछ इर कर कहा "ग्राप जान्ते हैं कि कुन्वे का बड़ा खर्च है इस्के वास्तै मनुष्य को हज़ार तरह के कूंट सच बोलने पड़ते हैं

"उदर भरन के कारनें प्राणी करत इलाज । नाचे वाँचे रण भिरे, राचे काज श्रकाज ॥" ( वृन्द )

"संसार की यही रीति है . प्रसंग रत्नावली में लिखा है—
"ज्ञान बृद्ध तपबृद्ध श्रस दय के बृद्ध सुजान ।
धनवानन के द्वार को सेवें मृत्य समान ॥
"

लाला व्रजिकशोर कहनें लगे "तुमको मेरी एकाएक राय पलटनें का ब्राश्चर्य होगा परत ब्राश्चर्य न करो . जिस तरह शतरंज में एक एक चालं चलनें से बाज़ी का नक्शा पलटता जाता है इसी तरह संसार में हरेक बात से काम काज की रीति भांति बदलती रहती है में ब्राब्न तक यह समभता था कि सुभ को मदनमोहन से ब्रावश्य इंसाफ मिलेगा परंतु वह समय निकल गया ब्राब्न में फ़ायदा उठाऊँ था न उठाऊँ मदनमोहन को फ़ायदा पहुँचाना सहज नही . मेरा हाल तुम ब्रच्छी तरह जान्ते हो

वयोवृद्धास्तपोवृद्धा ज्ञानवृद्धास्तयापरे ।
 ते सर्वे घनवृद्धस्य द्वारि तिप्रंति किंकराः ॥

में केवल श्रपनी हिम्मत के सहारे सब तरह का दुःख केल रहा हूं परंतु मेरे कर्तन्य काम मुक्तको जरा भी नहीं उभरने देते . कहते है कि श्रत्यंत विपत्ति काल में महर्षि विश्वामित्र ने भी चंडोल के घर से कुत्ते का मांस चुराया था! फिर में क्या करूँ क्यां न करूँ ? कुछ बुद्धि काम नहीं करती ."

"समय बीते पीछे त्राप इन सब बातों की याद करते हैं श्रव तो जो होना था हो चुका यदि श्राप पहले इन बातों को (का) विचार करते तो केवल श्राप को ही नहीं श्राप के कारण हम लोगों को भी बहुत कुछ, फ़ायदा हो जाता "

"तुम त्रपनें फ़ायदे के लिए तो बृथा खेद करते हो ?" लाला व्रज-किशोर नें हॅस कर जवाब दिया "त्रालवत्ता में मदनमोहन से साफ़ जवाब पाए विना कुछ नहीं कर सक्ता था क्यों कि मुफ्को प्रतिज्ञा भंग करना मंजूर न था. क्या तुम को मेरी तरफ़ से स्त्रव तक कुछ संदेह है ?"

"जी नहीं, श्राप की तरफ का तो सुक्त को कुछ संदेह नहीं है परतु इतना हो विचार है कि खल मै से तेल श्राप किस तरह निकालेंगे!" मुंशी चुन्नीलाल ने जी मैं संदेह कर के कहा.

"इस्की चिंता नहीं, ऐसे कामों के लिये लोग यह समय बहुत अञ्छा समभते हैं"

"बहुत अञ्का! अन मैं जाता हूँ परंतु ...." मुंशी चुन्नीलाल कहते कहते रक गया :

"परंतु क्या ? स्पष्ट कहो, में जान्ता हूँ कि तुम्हारे मन का संदेह ग्रित्र तक नहीं गया . तुम्हारी हज़ार बार राज़ी हो तो तुम सफाई करो नहीं तो न करो ग्रामी कुछ नहीं बिगड़ा मेरा कौन्सा काम ग्राटक रहा है ? . तुम ग्रापना नफ़ा नुक्सान ग्राप समभ सक्ते हो ."

"त्राप श्रप्रसन्न न हों, मुक्त को त्राप पर पूरा भरोसा है में ईस कठिन समय में केवल त्राप पर श्रपने निस्तार का त्राधार समकता हूं, मेरी २३

लायकी, नालायकी मेरे कामों से ग्राप को मालूप हो जायगी परंतु मेरी इतनी ही विनती है कि ग्राप भी ज़रा नरम ही रहें इन्को वातों में बढ़ावा दे कर इन्से सब तरह का काम ले सक्ते हैं परंतु इन पर एतराज़ करने से यह चिड़ जाते हैं . कल के भगहें के कारण ग्राज के तकाजे का सदेह इन्को ग्राप पर हुग्रा है परंतु श्रव में जाते ही मिटा दूँगा" मुशी चुन्नी लाल ने बात पलट कर कहा ग्रीर उठ कर जाने लगा .

"तुम किया चाहोगे तो सफाई होनी कौन कठिन है ?

प्रेरक ही ते होत है कारज सिद्ध निदान ।

चढे धनुप हू ना चले, बिना चलाये बान ॥ १ ॥

सुजन बीच पर दुहुन को हरत कलह रस पूर ।

करत देहरी दीप जो घर श्राँगन तम दूर ॥ २ ॥ ( बृंद )

यह कह कर लाला ब्रजिकशोर ने चुन्नीलाल को रुख़सत किया .

चुन्नीलाल के चित्त पर ब्रजिकशोर की कहन ख्रौर हीरालाल की नौकरी से बड़ा श्रसर हुआ था परंतु अब तक ब्रजिकशोर की तरफ से उस्का मन पूरा साफ़ न था । यह बाते ब्रजिकशोर के स्वभाव से इतनी उल्टी थीं कि ब्रजिकशोर के इतनें समभाने पर भी चुन्नीलाल का मन न भरा । वह संदेह के भूले में भोटे खा रहा था श्रीर बड़ा विचार कर के उसनें यह युक्ति सोची थी कि 'कुछ दिन दोनों को दम में रक्खूं, ब्रजिकशोर को मदनमोहन की सफ़ाई की उम्मेद पर ललचाता रहूं और इस काम की कठिनाई दिखा, दिखा कर अपना उपकार जताता रहूं और इस काम की कठिनाई दिखा, दिखा कर अपना उपकार जताता रहूं । मदनमोहन को श्रदालत के मुकदमों में ब्रजिकशोर से मदद लेने की पट्टी पढ़ाऊँ पर वेपरवाई जतानें. के बहाने से दोनों में परस्पर काम की बात खुल कर न होनें दूं जिस्में दोनों का मिलाप होता रहे उन्के चित्त को धैर्य मिलनें के लिये सफ़ाई के ब्रासार, शिष्टाचार की वातें दिन दिन बढ़ती जायं पर चित्त की सफ़ाई न होनें पाए, और दोनों की कुंजो मेरे हाथ रहे ."

व्रजिकशोर चुन्नीलाल की मुखचर्या से उसके मन की धुकड़ पुकड़.

पहचान्ता था इस लिए 'उस्ने' जाती बार हीरालाल के मेजने' की ताकीद त कर दी थी. वह जान्ता था कि हीरालाल बेरोज़गारी सै तंग है वह अपनें स्वार्थ से चुन्नीलाल को सची सफ़ाई के लिए विवस करेंगा और उस्की ज़िद के आगे चुन्नीलाल की कुछ न चलेगी . निदान ऐसा ही हुआ . हीरालाल ने अर्जाकशोर की सावधानी दिखा कर चुन्नीलाल को बनावट के विचार सै श्रलग रक्ला, ब्रजिकशोर नी प्रामाणिकता दिखा कर उसै ब्रजिकशोर सै सफ़ाई रखनें के वास्तै पका किया, मदनमोहन के काम निगड़नें की सूरत बता कर आगे को ब्रजिकशोर का ठिकाना बनानें की सलाह दी और समभा कर कहा कि "एक ठिकाने पर बैठे हुए दस ठिकाने हाथ आ सक्ते हैं जैसे एक दिया जल्ता हो तो उस्सै दस दिये जल सक्ते हैं परतु जब यह ठिकाना जाता रहैगा तो कहीं ठिकाना न लगेगा ." अदालत मैं मदनमोहन पर नालिश होनें से चुन्नीलाल के मेद खुलने का भय दिखाया और अन्त में ब्रजर्किशोर से चुन्नीलाल नें सचीं सफाई न की तो हीराखाल नें आप ब्रजिकशोर के साथ होकर चुन्नीलाल की चोरी सानित करने की धमकी दी और इन् वातों से परवस हो कर चुन्नीलाल को व्रज-किशोर से मन की सफ़ाई रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ी.

परंतु श्राज ब्रज्किशोर की वह सफ़ाई श्रौर सचाई कहाँ है १ हरिकशोर का कहना हरसमय क्या सूँट है १ हरके श्राचरण से हरको धर्मात्मा कोन बता सक्ता है १ श्रौर जब ऐसे खर्तल मनुष्य का श्रत में यह मेद खुला तो संसार में धर्मात्मा किस्को कह सक्ते हैं १ काम, क्रोध, लोभ, मोह का बेग कौन रोक सक्ता है १ परतु ठैरो ! जिस मनुष्य के ज़ाहिरी बरताव पर हम इतना घोका खाँ गए कि सबेरे तक उस्को मदनमोहन का सचा मित्र समस्रते रहे हर जगह उस्की सावधानी, योग्यता, चित्त की सफाई श्रौर धमप्रवृत्ति की बड़ाई करते रहे उस्के चित्त में श्रौर कितनी बाते गुत होंगी यह बात सिवाय परमेश्वर के श्रौर कीन जान सक्ता है १ श्रौर निश्चय जाने किना हम लोगों को पक्की राय लगाने का क्या श्रिकतर है १

#### प्रकरण २६

#### वातचीत

सीख्यो धन धाम सब काम के सुधारिये को

सीख्यो श्रभिराम वाम राखत हजूर में।

सीख्यो सराजाम गढ कोट के गिराइये को

सीख्यो समसेर वाँधि काटि श्रिर ऊर में॥

सीख्यो कुल जंत्र मंत्र तंत्रहू की वात सीख्यो

पिगल पुरान सीख बद्यो जात कुर में।

कहे कृपाराम सब सीखवो गयो निकाम

एक बोलवो न सीख्यो सीख्यो गयो धूर में॥

(श्रंगार संग्रह)

"श्राज तो मुफ से एक बड़ी भूल हुई" मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदनमोहन के पास पहुँचते ही कहा "में (ने) समका था कि यह सब बखेड़ा लाला व्रजिकशोर ने उठाया है परंतु वह तो इस्से बिल्कुल श्रलग निकले यह सब करत्त तो हरिकशोर की थी . क्या श्राप ने लाला व्रज-किशोर के नाम चिट्ठी मेज दी ?"

"हॉ चिट्टी तो मैं भेज चुका" मदनमोहन ने जवाव दिया .

"यह वड़ी चुरी वात हुई. जब एक निरपराघी को अपराघी समभ कर दंड दिया जायगा तो उसके चित्त को कितना दुःख होगा" मुंशी चुन्नीलाल नें दया करके कहा.

"फिर क्या करें ? जो तीर हाथ से छुट चुका वह लौट कर नहीं ग्रा सक्ता" लाला मदनमोहन नें जवाब दिया. "निस्संदेह नहीं ऋग सक्ता परंतु जहाँ तक हो सके उस्का बदला देना चाहिए" मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा "कहते हैं कि महाराज दश-रथ ने घोके से अवण के तीर मारा परंतु ऋपनी भूल जान्ते ही बड़े पस्ताव के साथ उस्से ऋपना ऋपराघ चमा कराया उसे उठा कर उसके माता पिता के पास पहुँचाया उन्को सब तरह धैर्य दिया और उन्का शाप प्रसन्नता से ऋपने सिर चढ़ा लिया ."

"ज्ञजिकशोर की यह भूल हो या न हो परंतु उस्ने पहलै जो दिठाई की है वह कुछ कम नहीं है. गई बला को फिर घर मैं बुलाना अच्छा नहीं मालूम होता. जो कुछ हुआ सो हुआ चलो अब चुप हो रहो" मास्टर शिंभूदयाल ने कहा.

"इस्समय ब्रजिकशोर सै मेल करना केवल उन्की प्रसन्नता के लिए नहीं है बल्क उन्से श्रदालत में बहुत काम निकलने की उम्मेद की जाती है" मुंशी चुन्नीलाल नें मदनमोहन को स्वार्थ दिखा कर कहा.

"कल तो तुम ने मुभ से कहा था कि उन्की विकालत अपने लिए कुछ उपकारी नहीं हो सक्ती" मदनमोहन ने याद दिवाई .

यह बात सुन्कर चुन्नीलाल एक बार ठिठका परत फिर तत्काल सम्हल कर बोला "वह समय और था यह समय और है . मामूली मुक़द्दमों का काम हम हरेंक वकील सै ले सक्ते थे परत इस्समय तो ब्रजिकशोर के सिवाय हम किसी को अपना विश्वासी नहीं बना सक्ते ."

"यह तुम्हारी लायका है पर तु ब्रजिकशोर का दाव लगे तो वह तुमको । घड़ी भर जीता न रहने दे" मास्टर शिभूदयाल ने कहा .

"मै अपने निज के संबंध का बिचार कर के लाला साहब को कची सलाह नहीं दे सक्ता" चुन्नीलाल खरे बने.

"श्रव्छा तो श्रव क्या करें ? व्रजिकशोर को दूसरी चिट्टी लिख भेजें या यहाँ बुलाकर उन्की खातिर कर दे ?" निदान लाला मदनमोहन ने चुन्नीलाल की राह से राह मिला कर कहा •

"मेरे निकट तो श्रापको उन्के मकान पर चलना चाहिये श्रीर कोई कीमती चीज तोहफ़ा में देकर ऐसी प्रीति बढ़ानी चाहिये जिस्से उनके मन में पहली गाठ बिल्कुल न रहे श्रीर श्राप के मुकदमों में सच्चे मन से पैरवी करे ऐसे अवसर पर उदारता से बढ़ा काम निकलता है. सादी नें कहा है—

"द्रव्य दीजिये वीर की तासी दे वह सीस। प्राण वचावैगो सदा विन पाये वखशीश॥" मुशी चन्नीलाल नें कहा .

"लाला साइव को ऐसी क्या गरज पड़ी है जो व्रजिकशोर के घर जाय ब्रोर कल जिसे वेइज्जत करके निकाल दिया या ब्राज उस्की खुशा-मद करते फिरें ?" मास्टर शिभूटयाल वोले .

"श्रमल में श्रपनी भूल है श्रौर श्रपनी भूल पर दूसरे को सताना वहुत श्रनुचित है" मुंशी चुन्नीलाल संकेत से शिभृदयाल को धमका कर कहनें लगा "वैठनें उठने, श्रौर श्राने जानें की साधारण वातों पर श्रपनी प्रतिष्ठा, श्रप्रतिष्ठा का श्राधार समभना, संसार में श्रपनी वरावर किसी को न गिन्ना, एक तरह का जंगली विचार हैं. इस्की निरवत सादगी श्रौर मिलनसारी से रहने को लोग श्रधिक पसंद करते हैं. लाला व्रजिकशोर कुछ ऐसे श्रप्रतिष्ठित नहीं हैं कि उनके हाँ जाने से लाला साहव की स्वरूप हानि हो."

"यह तो सच है परंतु मैं ने उन्का दुष्ट स्वभाव समभा कर इतनी बात, कही थी" मास्टर शिंभूद्याल चुन्नीलाल का संकेत समभा कर बोले .

अ ज़र्रावदह मर्दे सिपाहीरा तासर विदिहद। वगरश ज़र नांदिही सर निनहद दरश्रालम। 'प्रजिकशोर के मकान पर जाने' मैं मेरी कुछ हानि नहीं है परंतु इतना ही विचार है कि मेल के बदले कहीं श्रिधिक विगाड़ न हो जाय" लाला मदनमोहन ने कहा.

"जी नहीं, लाला व्रजिकशोर ऐसे अन्समक्त नहीं हैं मैं जान्ता हूं कि वह कोष से आग हो रहे होंगे तो भी आप के पहुँचते ही पानी हो जायंगे क्योंकि गरमी में धूप के सताए मनुष्य को छाया अधिक प्यारी होती है" मुंशो चुन्नीलाल ने कहा.

निदान सक्की सलाह सै मदनमोहन का ब्रजिकशोर के हाँ जाना ठैर गया. चुन्नीलाल नें पहले से ख़बर भेज दी. ब्रजिकशोर वह ख़बर सुन कर ब्राप ब्रानें को तैयार होते थे इतने में चुन्नीलाल के साय लाला मदनमोहन वहाँ जा पहुँचे ब्रजिकशोर ने बड़ी उमंग से इन्का ब्रादर सत्कार किया.

"श्राप ने क्यों तकलीफ की ? मैं तो श्राप श्रानें को था" लाला ब्रजिक्शोर नें कहा.

"हरिकशोर के धोके मैं आज आप के नाम एक चिठ्ठी भूल सै भेज दी गई थी इसिलिये लाला साहब चलकर यह बात कहने आए हैं कि आप उस्का कुछ ख़याल न करें " मुंशी चुन्नीलाल ने कहा .

"जो बात भूल से हो और वह भूल अंगीकार कर ली जाय तो फिर उसमें खयाल करने की क्या बात, है ? और इस छोटे से काम के वास्ते लाला साहब को परिश्रम उठा कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी ? जिला बजिकशीर में कहा •

"केवल इतना ही काम न था मुक्त से कल भी कुछ भूल हो गई थी. ग्रीर में उस्का भी एवज़ दिया चाहता था" यह कह कर लाला मदनमोहन ने एक बहुमूल्य पाकटचेन (जो थोड़े दिन पहले हमल्टन कंपनी के हाँ सै फ़र्मायशो वन कर श्राई थी), श्रपने हाथ से वजिकशोर की वड़ी में/

"जी! यह तो ग्राप मुक्त को लिइजत करते हैं मेरा एवज़ तो मुक्त को ग्राप के मुख से यह बात सुन्ते ही मिल चुका । मुक्त को ग्राप के कहनें का कभी कुछ रंज नहीं होता हरके सिवाय मुक्ते इस ग्रावसर पर ग्राप की कुछ सेवा करनी चाहिये थी सो में उल्टा ग्राप से कैसे लूँ ! जिस मामले में ग्राप ग्रपनी भूल बताते हैं केवल ग्राप ही की भूल नहीं है ग्राप से बढ़ कर मेरो भूल है ग्रीर में उसके लिये ग्रात:करण से चमा चाहता हूं" लाला व्रजिकशोर कहनें लगे "में हर बात में ग्राप से ग्रामी मर्जी मूर्जिव काम कराने के लिये ग्रांग्रह करता था परंत वह मेरी बड़ी भूल थी । तृद नें सच कहा है—

"सबको रस मैं राखिये श्रंत लीजिये नाहि। विप निकस्यो श्रति मथन ते रत्नाकर हू मांहि॥"

मुभको विकालत के कारण बढ़ाकर बात करने की ब्रादत पड़ गई है ब्रीर मैं कभी, कभी अपना मतलब समभाने के लिये हरेक बात इतनी बढ़ाकर कहता चला जाता हूं कि सुन्नेंबाले उखता जाते हैं . मुभ्क को उस अवसर पर जितनीं बाते याद ब्राती हैं में सब कह डाल्ता हूं परंतु में जान्ता हूं कि यह रीति बातचेत के नियमों से विपरीत है ब्रीर इन्का छोड़ना मुभक पर फर्ज है बलिक इन्हें छोड़ने के लिए में कुछ, कुछ उद्योग भी कर रहा हूं "

''क्या बातचीत के भी कुछ नियम हैं ?'' लाला मदनमोहन ने आश्चर्य से पूछा .

"हाँ! इस्को बुद्धिमानों ने बहुत अच्छो तरह वरण किया है" लाला अजिकशोर कहने लगे "सुलभा नाम तपस्विनी ने राजा जनक से बचन के यह लच्चण कहे हैं—

"अर्थसहित, संशयरहित, पूर्वापर अविरोध। उचित, सरल, संचिप्त पुनि कहो बचन परिशोध।।ॐ प्राय कठिन अक्षर रहित, घृणा अमंगल होन। सत्य, काम, धर्मार्थंयुत शुद्ध नियम आधीन।।† संभव कृट न अरुचिकर, सरस, युक्ति दरसाय। निष्कारण अक्षर रहित, खडितहू न लखाय।।";‡

संसार में देखा जाता है कि कितने ही मनुष्यों को थोड़ी सी मामूली बातें याद होती हैं जिन्हें वह अदल बदल कर सदा सुनाया करते हैं जिस्से सुने- वाला थोड़ो देर में उखता जाता है. बातचीत करनें की उत्तम रीति यह है कि मनुष्य अपनी बात को मौके से पूरी कर के उस्पर अपना अपना विचार प्रगट करने के लिए औरों को अवकाश दे और पीछे से कोई नई चर्चा छेड़े; और किसी विषय में अपना विचार प्रगट करे तो उस्का कारण भी साथ ही समकाता जाय, कोई बात सुनी सुनाई हो तो वह भी स्पष्ट कह दे हंसी को बातों में भी सचाई और गंभीरता को न छोड़े, कोई बात इतनी दूर तक खेंच कर नं ले जाय जिस्से सुन्नेवालों को थकान मालूम हो; धर्म, दया, और प्रबंध की बातों में दिल्लगी न करे. दूसरे की मर्म की बातों को दिल्लगी में ज़बान पर नं लाय उचित अवसर पर वाजबी राह से पूछ, पूछ कर साधारण बातों का जान लेना कुछ दूषित नहीं है परंतु टेड़े और निरर्थक प्रश्नं करके लोगों को तंग करना अथवा वकवाद कर के

क्षडपेतार्थमभिन्नार्थ न्यायवृत्त न चांघिकं । नाश्लद्गां नचसदिग्धं वद्यामि परमंततः ॥ † नगुर्वद्यर संयुक्तं पराडमुख मुखंनच । नानृतं नित्रवर्गेण विरुद्धं नाप्यसस्कृतम् ॥ ‡ नन्यूनं कष्टशब्दंवा विक्रमामिहितं न च । न शेषमनुकल्पेन निष्कारणमहेतुकम् ॥

श्रीरों के प्राण ख़ा जाना बहुत बुरी श्रादत है. बातचीत करनें की तारीफ यह है कि सबका स्वभाव पिहचान कर इस दब से बात कहें जिसमें सब सुन्नेंबाले प्रसन्न रहें. जची हुई बात कहना मधुर भाषण से बहुत बढ़ कर है खास कर जहाँ मामले की बात करनी हो । राब्द विन्यास के बदले सोच बिचार कर बातचीत करना सदैव श्रच्छा समका जाता है श्रीर सवाल जवाब बिना मेरी तरह लगातार बात कहते चले जाना कहनेंबालों की सुस्ती श्रीर श्रयोग्यता प्रगट करता हे । इसी तरह श्रमल मतलब पर श्रानें के लिए बहुत सी भूमिकाश्रों से सुन्नेवाले का जी घवरा जाता है परंतु थोड़ी सी भूमिका बिना भी बात का रंग नहीं जमता इसलिए श्रव में बहुत सी भूमिकाश्रों के बदले श्राप से प्रयोजन मात्र कहता हूं कि श्राप गई बीती बातों का कुछ खयाल न करे ?"

"जो कुछ भी खयाल होता तो लाला साहव इस तरह उठ कर क्या चले आते ? अब तो सब का आधार आप की कारगुजारी ( अर्थात् कार्य- कुशलता ) पर है ." मुंशी चुन्नीलाल ने कहा।

"मेरे ऐसे भाग्य कहाँ १" लाला व्रजिकशोर प्रेम विवस होकर बोले .

"देखो हरिकशोर ने कैसा नोचपन किया है!" लाला मदनमोहन ने श्राँसू भर कर कहा.

"इस्सै बढ़ कर श्रीर क्या नीचपन होगा ?" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे . "में ने कल उस्के लिए श्राप को समकाया था इस्सै में बहुत लजित हूँ मुक्तको उस्समय तक उस्के यह गुन मालूम न थे श्रव ये श्रक्षवा किसी तरह सूट हो जाय तो मैं उसै मज़ा दिखाऊँ ."

"निस्सदेह श्राप की तरफ़ सै ऐसी ही उम्मेद है ऐसे समय में श्राप साथ न दोगे तो श्रीर कौन देगा ?" लाला मदनमोहन ने करुणा से कहा .

इस्समय सन से पहले अदालत की जवानदिही का नंदोनस्त होना चाहिये

क्योंकि मुकदमों की तारीखें बहुत पास, पास लगी हैं" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"श्रच्छा श्राप श्रपना काग़ज़ तैयार करानें के वास्तै तीन चार गुमाश्ते तत्काल बढ़ा दें श्रीर श्रदालत की कारवाई के वास्तै मेरे नाम एक मुख्त्यारनामा लिखते जायँ बस फिर में समक्त लूंगा" लाला ब्रजिकशोर ने कहा.

निदान लाला मदनमोहन ब्रजिकशोर के नाम मुख्त्यारनामा लिख कर अपने मकान को रवाने हुए .

### प्रकरण ३०

### नैराश्य (नाउम्मेदी)

फलहोन महीरुह कों खगबुन्द तजें बन कों मृग भस्म भए। मकरन्द पिए श्ररविन्द मिलिन्द तजें सर सारस सूख गए॥ धनहीन मनुष्य तजें गणिका नृप को सठ सेवक राज हए। बिन स्वारथ कौन सखा जग में ! सब कारज के हित हीत भए॥

( भन् हिर )

संध्या समय लाला मदनमोहन भोजन करने गए तब मुंशी चुन्नीलाल

<sup>\*</sup>बृद्धं चीण फलं त्यजन्ति विद्या दग्धं बनान्तं मृगाः । पुष्पं पीतरसं त्यजन्ति मधुपा शुष्कं सरः सारसाः ॥ निद्धं त्यु कृषं त्यजन्ति गणिका भृष्टं नृपं मन्त्रिणः । सर्वः कार्यवशाजने। भिरमते कः कस्यने बल्लभः ॥

ग्रौर मास्टर शिंभूदयाल को खुल कर बात करने का ग्रवकाश मिला . वह दोनों धीरे, घीरे बतलाने लगे .

"मेरे निकट तुम ने अजिकशोर से मेल करने में कुछ बुद्धिमानी नहीं की. वैरी के हाथ में अधिकार दे कर कोई अपनी रज्ञा कर नक्ता है ?" मास्टर शिभूदयाल ने कहा.

"क्या करूँ ? इस्समय इस युक्ति के सिवाय ग्रपनें त्रचाव का नोई रस्ता न था . लोगों की नालिशें हो चुकीं, ग्रपनें भेद खुलने का समय ग्रा गया . व्रजिक्शोर सब बातों से भेड़ी थे इसलिये में नें उन्हीं के जिम्मे इन्वातों के छिपानें का बोभ डाल दिया कि वह ग्रपनें विपरीत कुछ न करनें पायं ." मुंशी चुन्नीलाल नें शिभूद्याल की बात उड़ाकर कहा .

"परत अत्र ब्रजिकशोर तुम्हारा मेद खोल दें तो तुम कैसे भ्रपना वचाव करो ? हर काम में आदमी को पहले अपने निकास का रत्ता सोचना चाहिये . अभिमन्यु की तरह धुन वाँघकर चकावू में धुते चले जाओगे तो फिर निकलना बहुन कठिन होगा . पतग उड़ा कर डोर अपने हाथ न रक्खोगे तो उसके हाथ लगने को क्या उम्मेद रहेगी ?" मात्टर शिभूदयाल ने कहा .

में ने अपने निकास की उम्मेद केवल व्रजिकशोर के विश्वास पर बांधी है परंतु उन्की दो एक वातों से मुक्त को अभी सदेह होने लगा , प्रथम तो उन्होंने इस गए बीते समय में मदनमोहन से मेल करने में क्या फ़ायदा विचारा ? और महन्ताने के लालच से मेल किया भी था तो ऐसी जल्दी कागज तैयार करने की क्या ज़रूरत थी ? में जान्ता हूं कि वह नालिश करने वालों से जवाबिदही करने के वास्ते यह उपाय करते होंगे परंतु जब वह जवाबिदही करेंगे तो नालिश करनेंवालों की तरफ से हमारा मेद अपने आप खुल जायगा और जिस बात को हम दूर फेका चाहते हैं वही पास आ जावेगी" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा .

वकीलों के यही तो पेच होते हैं जिस बात को वह अपनी तरफ़ सै

नहीं कहा चाहते उल्टे सीघे सवाल करके दूसरे के मुख से कहा लेते हैं श्रीर श्राप भले के भले बनें रहते हैं. बिचारों तो सही इमनें ब्रज-किशोर के साथ कौन्सी भलाई की है जो वह हमारे साथ भलाई करेंगे ? वकीलों के ढंग बड़े पेचीदा होते हैं वह एक मुकद्दमें में तुम्हारे वकील बनते हैं तो दूसरे में तुम्हारे बैरी के वकील बन जाते हैं परंतु अपना मत-लब किसी तरह नहीं जानें देते ."

"सच है इस काम में लाला ब्रजिकशोर की चाल पर अवश्य संदेह होता है परंतु क्या करें ? अपने वकील न करेगे तो वह प्रतिपत्ती के वकील हो जायंगे ऋौर ऋपना मेद खोलने में किसी तरह की कसर न रक्लेगे" मुंशी चुन्नीलाल कहनें लगा "श्रसल तो यह है कि श्रव यहाँ रहनें में कुछ मज़। नहीं रहा प्रथम तो श्रागे को कोई बुद नही दिखाई देती फिर जिन लोगों से इज़ारों रुपे खाये पीये है उन्हीं के सामने होकर विवाद करना पड़ेगा श्रीर जब हम उन्से विवाद करेंगे तो वह हम से मुलाहज़ा क्यों रक्लेंगे , हमारा भेद क्यों छिपावेंगे ? कभी कभी हम उन्से लाला साहब के हिसाब में लिखाकर बहुत सी चीजें घर ले गए हैं इसी तरह उन्के यहाँ जमा कराने के वास्ते लाला साहब से जो रूपे ले गए थे वह उन्के यहाँ जमा नहीं कराए . ऐसी रकमों की बाबत पहले, पहले तो यह बिचार था कि इस्समय अपना काम चला लें फिर जहाँ की तहाँ पहुँचा देंगे परंतु पीछे से न ती अपने पास रूपे की समाई हुई न कोई देखने भालने वाला मिला बस सब रकमें जहाँ की तहाँ रह गईं अन अदालत में यह भेद 'खुलेगा तो कैसी आफत त्र्यावेगी १ त्रौर हम लाला साहब की तरफ़ से विवाद करेंगे तो यह भेद कैसे छिप सकेगा ? क्या करे ? कोई सीघा रस्ता नही दिखाई देता ."

यदि ऐसे ही पाप करके लोग बच जाया करते तो संसार में पाप पुरुष का बिचार काहे को रहता ?

"मुक्त को तो अब सीघा रस्ता यही दिखाई देता है कि जो हाथ लगे

ले लिवा कर यहाँ से रफ्चकर हो. व्रजिकशोर तुम्हारे भाग्य से इस्समय आ पंसा है इस्के सिर मुफ्त का छापर रख कर श्रलग हो बैटो" मास्टर शिम्द्याल कहने लगा "जिस तरह श्रलिफ़लैला में श्रवुलहसन श्रीर शम्मुल्निहार के परस्पर प्रेम विवस हुए पीछे बखेड़ा उठने की सूरत मालूम हुई तब उन्का मध्यस्थ इन्ततायर उनको छिटका कर श्रलग हो बैठा श्रीर एक जोहरी ने मुफ्त ने वह श्राफ्त श्रपने सिर लेकर श्रपने श्राप को जंजाल में फॅसा दिया. इसी तर्रह इस्समय तुम्हारी श्रीर व्रजिकशोर की दशा है. व्रजिकशोर को काम सोंप कर तुम इस्समय श्रलग हो जाश्रो तो सब बदनामों का टीकरा व्रजिक्शोर के सिर फूटेगा श्रीर दूध मलाई चखनेंवाले तुम रहोगे."

"यह तो बड़े मज़े की बात है ब्रजिकशोर पर तो हम यह बीक डालेंगे कि तुम्हारे लिए हम अलग होते हैं पीछे से हमारा भेद न खुलने पाय. लेनदारों से यह कहेंगे कि तुम्हारे वास्ते लाला साहब से हमारी तकरार हो गई उन्होंने हमारा कहा नहीं माना अब तुम भी कहीं हम को घोका न देना" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"श्राज तो दोनों में वड़ी घूट घूट कर वार्ते हो रही हैं" लाला मदन-मोहन ने श्राते ही कहा. ''तुम्हारी सलाह कभो पूरी नहीं होती न जानें कौन्से किले लेनें का विचार किया करते हो !"

"जी हुज़्र ! कुछं नहीं, मिस्टर रसल के मामले की चर्चा थी उस्की जायदाद के नीलाम की तारीख़ मैं केवल दो दिन बाकी हैं परंतु अब तक रूपे का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ।" मुंशी चुन्नीलाल ने तत्काल बात पलट कर कहा.

"इस विना विचारो श्राफत का हाल किस्को मालूम था? तुम उन्हें लिख दो कि जिस्तरह हो सके थोड़े दिन की मुहलत ले लें, इम उस्के भीतर भीतर रुपे का प्रवंघ श्रवश्य कर देंगे" लाला मदनमोहन ने कहा, "मुहलत पहले कई बार ले चुके हैं इस्से अब मिलनी कठिन है परंतु इस्समय कुछ गहना गिरवी रख कर रुपे का प्रबंध कर दिया जाय तो उस्की जायदाद बनी रहें और धीरे धीरे रुपया चुका कर गहना भी छुड़ा लिया जाय" मास्टर शिंभूदयाल नें जाते जाते सिप्पा लगाने की युक्ति की. उसका मनोर्थ था कि यह रकम हाथ लग जाय तो किसी लेनदार को देकर भली भाँति लाभ उठाये. अथवा मदनमोहन मागनें योग्य न रहें तो सब की सब रक्तम आप ही प्रसाद कर जायें, अथवा किसी के यहाँ गिरवी भी धरे तो लेनदारों को कुर्की करानें के लिये उसका पता बता कर उन्से भलो भाँति हाथ रंगे, अथवा माल अपनें नीचे दवे पीछे और किसी युक्ति से भरपूर फायदे की सूरत निकालें परंतु मदन-मोहन के सौभाग्य से इस्समय लाला अजिकशोर आ पहुँचे इसलिये उसकी कुल दाल न गली.

'क्या है ? किस काम के लिये गहना चाहते हो ?" लाला व्रज-किशोर नें शिभूद्याल की उछ्यती सी वात सुनी थीं इस्पर आते ही पूछा .

"जी कुछ नहीं, यह तो मिस्टर रसल की चर्चा थी" मुंशी चुन्नी- लाल ने बात उड़ानें के वास्ते गोल कहा .

''उस्का क्या देन लेन हैं ? उस्का मामला अब तक अदालत में तो नहीं पहुँचा ?'' लाला अजिकशोर पूछनें लगे .

"वह एक नील का सौदागर है और उस्पर बीस, पचीस हज़ार रुपे अपने लेनें हैं . इस्समय उस्की नील की कोठी और कुछ विस्वे विस्वांसी दूसरे की डिकी में नीलाम पर चड़े हैं और नीलाम की तारीख में केवल दो दिन बाकी हैं नीलाम हुए पीछे अपने रुपे पटने की कोई सूरत नहीं मालूम होती इसलिए ये लोग कहते थे कि गहना गिरवी रखकर उस्हा कर्ज चुका दो परत इतना बदोबस्त तो इस्समय किसी तरह नहीं हो सक्ता" लाला मदनमोहन ने लजाते लजाते कहा . "अभी आप को अपने कर्ज का प्रतंब करना है और यह मामला केवल मुहलत लेनें से कुछ दिन टल सक्ता है" लाला ब्रजिक्शोर नें अपने मन का सदेह छिपा कर कहा.

"मैं जान्ता हूँ कि मेरा कर्ज चुकानें के लिए तो मेरे मित्रों की तरफ़ सै त्राजकल में बहुत रुपया त्रा पहुँचेगा" लाला मदनमोहन नें त्रपनी समक्त मूजित जवात्र दिया.

"ग्रौर मुइल्त कई बार ले ली गई है इस्से ग्रत्र मिलनी कठिन है" मास्टर शिभूदयाल बोले .

''में खयाल करता हूँ कि श्रदालत के विश्वास योग्य कारण वता दिया जायगा तो मुद्दलत श्रवश्य मिल जायगी'' लाला ब्रजिकशोर ने कहा.

"श्रीर जो न मिलो ?" शिभूद्याल हुजत करने लगा .

''तो मै अपनी ज़ामिनी देकर जायदाद नीलाम न होनें दूंगा'' लाला व्रजिकशोर ने जवाब दिया. और अब शिंभूदयाल को बोलनें की कोई जगह न रहीं.

"कल कई मुकद्दमों की तारीखें लग रही हैं श्रीर श्रव तक में उनके हाल से कुछ भेदी नहीं हूं तुमको श्रवकाश हो तो लाला साहव से श्राज्ञा लेकर थोड़ी देर के लिए भेरे साथ चलो" लाला ब्रज़िकशोर नें मुंशी चुत्रीलाल से कहा .

"हाँ, हाँ तुम साथ जाकर सन वातें अच्छी तरह सम्भा आश्री" लाला मदनमोहन ने मुंशी चुन्नीलाल को हुक्म दिया .

"श्राप इस्समय किसी काम के लिए किसी को श्रपना गहना न दें ऐसे श्रवसर पर ऐसी वातों म तरह तरह का डर रहता है" लाला ब्रज- किशोर ने जाती वार मदनमोहन से संकेत में कहा श्रीर मुंशी चुन्नीलाल को साथ लेकर रखसत हुए.

त्राज लाला मदनमोहन की सभा में वह शोभा न थी केवल चुनीलाल शिंभूदयाल त्रादि दो चार त्रादमी दृष्टि त्राते थे परंतु उन्के मन भी बुक्ते हुए थे हें सी चुहल की वातें किसी के मुख से नहीं सुनाई देती थीं खास्कर ब्रजिकशोर त्रीर चुन्नीलाल के गए पीछे तो त्रीर भी सुस्ती छा गई मकान सुन्सान मालूम होनें लगा . शिंभूदयाल ऊपर के मन से हॅसी चुहल की कुछ कुछ बातें बनाता था परंतु उन्में मोम के फूल की तरह कुछ रस न था निदान थोड़ी देर इधर उधर की बातें बना कर सब स्त्रपने त्रपनें रस्ते लगे त्रीर लाला मदनमोहन भी मुर्फाए पलँग पर जा लेटे.

#### प्रकरण ३१

## चालाक की चूक

सुख दिखाय दुख दीजिए खल सों लिरये काहि। जे। गुर दीये ही मरें क्यों विष दीजे ताहि ?॥ वृंद

"लाला मदनमोहन का लेन देन किस्तरह पर है ?" व्रजिकशोर ने मकान पर पहुँचते ही चुन्नीलाल सै पूछा .

"निगत वार हाल तो काग़ज़ तैयार होनें पर मालूम होगा परंतु अंदाज़ यह है कि पचास हज़ार के लगभग तो मिस्टर ब्राइट के देनें होगें, पंदरह बीस हज़ार आगा हसन जान मुहम्मद जान वगैरे खेरीज सौदागरों के देनें होंगे, दस बारह हज़ार कलकत्ते, मुंबई के सौदागरों के देने होंगे, पचास हजार मै निहालचंद, हरिकशोर वगैरे वाज़ार के २४ दुकानदार श्रौर दिसावरों के श्राढ़ितये श्रा गए" सुंशी चुन्नीलाल ने जवान दिया .

"श्रीर लेनें किस, किस पर हैं ?" व्रजिकशोर ने पृछा .

"बीस पचीस हजार तो मिस्टर रसल की तरफ बाकी होंगे, दस बारह हज़ार आगरे के एक जौहरी में जवाहरात की विकी के लेनें हैं, दस पंदरह हज़ार यहाँ के बाजार बालों में और दिसाबरों के आढ़ितयों में लेने होंगे पाँच, सात हज़ार खेरीज लोगों में और नौकरों में बाकी होंगे, आठ दस हज़ार का न्यापार सीगे का माल मोजूद है, पाँच हज़ार रुपे अलीपुर रोड के ठेके बाबत सरकार से मिलने बाले हैं और रहने का मकान, बाग, सवारी, सरसामान बगरे सब इन्से अलग है" मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया.

"इस्तरह श्रटकल पच्चू हिसाब बताने से कुछ काम नहीं चल्ता जब तक लेने देने का ठीक हाल मालूम न हो फैस्ला किस तरह किया जाय ? तुम सबेरे लाला जबाहरलाल को मेरे पास भेज देना मैं उस्से सब हाल पूछ लूँगा. ऐसे श्रवसर पर श्रसावधानी रखने से देना सिर पर बना रहता है श्रीर लेना मिट्टी हो जाता है" ब्रजिन-शोर ने कहा.

"कागज़ बहुत दिनों का चढ़ रहा है और बहुत से जमा खर्च होनें बाकी हैं इसलिए काग़ज़ से कुछ नहीं मालूम हो सक्ता" मुंशी चुन्नीलाल ने बात उड़ाने की तजबीज की .

"कुछ हर्ज नहीं, मैं लोगों से जिरह के सवाल कर के अपना मतलव निकाल लूँगा मुक्तको श्रदालत मैं हर तरह के मनुष्यों से नित्य काम पड़ता है" लाला व्रजिकशोर कहने लगे "तुम ने आज सबेरे मुक्त से सफ़ाई करने की बात की थी परंतु अभी से उस्मै अंतर आने लगा मैं वहाँ पहुँचा उस्समय तुम लोग लाला साहब से गहना लेने की तजबीज कर रहे थे परंतु मेरे पहुँचते ही वह बात उड़ानें लगे मुक्त को कुछ का कुछ समभानें लगे सो मैं ऐसा श्रन्समभ नहीं हूँ यदि मेरा रहना तुम को श्रसहा है, मेरे मेल से तुम्हारी कमाई में फ़क श्राता है, मेरे मेल करानें का तुम को पछतावा होता है तो मैं तुम्हारी मारफत मेल कर के तुम्हारा नुक्सान हरिगज़ नहीं किया चाहता, लाला साहक सै मेल नहीं रक्खा चाहता जिम श्रपना बंदोबस्त श्राप कर लेना".

"श्रान बृथा खेद करते हैं. मैं ने श्राप से छिन कर कोन्सा काम किया ? श्राप के मेल से मेरी श्रप्रसन्नता कैसे मालूम हुई ? श्राप पहुँचे जब निस्संदेह शिंभूद्याल ने मिस्टर रसल के लिए गहने की चर्चा छेड़ी थी परंतु वह कुछ पक्की बात न थी श्रीर श्राप की सलाह बिना किसी तरह पूरी नहीं पड़ सक्ती थी श्राप से पहले बात करने का समय नहीं मिला था इसी लिये श्राप के सामने बात करने में इतना संकोच हुश्रा या परंतु श्राप को इमारी तरफ़ से श्रव तक इतना सदेह बन रहा है तो श्राप लाला साहब के छोड़ने का बिचार क्यों करते हैं श्राप के लिए हम ही श्रपनी श्रावाणाई बंद कर देंगे". मुंशी चुन्नीलाल ने कहा.

"सादी ने सच कहा है "वृद्धा वेश्या तपित्वनी न होय तो श्रौर क्या करे ? उतरा सेनक किसी का क्या बिगाड़ कर सक्ता है कि साधु न बने ?" \* लाला ब्रजिकशोर मुस्करा कर कहने लगे "मै किसी काम मै किसी का उपकार नहीं सहा चाहता यदि कोई मुर्फ पर थोड़ा सा उपकार करे ती मै उस्सै श्रिधक करने की इच्छा खता हूँ फिर मुफ्त को इस थोथे काम मैं किसी का उपकार उठानें की क्या जरूरत है ? जो तुम महरवानी कर के मेरा पूरा महन्ताना मुफ्त को दिवा दोगे तो मैं इसी मैं तुम्हारी बड़ी सहीयता समर्मूगा श्रौर प्रसन्नता सै तुम्हारा कमीशन

कहबए पीर श्रज नाबकारी चे कुनद कि तोवां नकुद ?
 ब शहनए माजूल श्रज मर्दुम श्राजारी.

तुम्हारी नजर करूँगा." लाला व्रजिकशोर इस वातचीत में ठेट से श्रपनी सच्ची सावधानी के साथ एक दाव खेल रहे थे . उन्नें इस युक्ति से वातचीत की थी जिस्से उन्का कुछ स्वार्थ न मालूम पढ़े श्रीर चुन्नीलाल श्राप से श्राप मदनमोहन को छोड़ जानें के लिए तैयार हो जाय, पास रहनें में श्रपनी हानि, श्रीर छोड़ जानें में श्रपना फायदा समके विलक्ष जाते, जाते श्रपनें फायदे के लालच से व्रजिकशोर का महन्ताना भी दिवाता जाय .

"श्राप श्रपना महन्ताना भी ले श्रीर लाला मदनमोहन के हां का कुल श्रख्त्यार भी लें हम को तो हर भाँति श्राप की प्रसन्नता करनी है हम, नें तो श्राप की शरण ली है हमारा तो यही निवेदन है कि हस्समय श्राप हमारी इजत बचा लें" मुंशी चुन्नीलाल नें हार मान कर कहा . वह भीतर है चाहे जैसा पापी था परंतु प्रगट में श्रपनी इजत खोनें से बहुत डरता था, संसार में वड़ा भलामानस बना फिरता था श्रीर इसी भलमनसात के नीचे उस्तें श्रपनें सब पाप छिपा रक्खे थे .

"इन वातों से इजत का क्या संबंध है! मुक्त से हो सकेगा जहाँ तक मैं तुम्हारी इजत पर घट्या न ग्रानें ढूंगा परंतु इस कठिन समय मैं तुम मदनमोहन के छोड़नें का विचार करते हो इस्में मुक्त को तुम्हारी भूल मालूम होती है ऐसा न हो कि पीछै से तुम्हें पछताना पड़े. चारों तरफ़ हिष्ट रखकर बुद्धिमान मनुष्य काम किया करते हैं". लाला ग्रजिकशोर नें युक्ति से कहा.

"तो क्या इस्समय ग्राप की राय मैं लाला मदनमोहन के पास से हमारा श्रलग होना श्रनुचित है ?" चुन्नीलाल ने व्रजिकशोर पर वोभ डाल कर पूछा .

"मैं साफ कुछ नहीं कह सक्ता क्योंकि श्रौरों की निस्त्रत वह श्रपना हानि लाभ श्राप श्रिषक समभ सक्ते हैं" लाला व्रजिकशोर ने भरम मैं कहा. "तो खैर! मेरी तुन्छ 'बुद्धि में इस्समय हमारी निस्वत ग्राप लाला मदनमोहन की श्रिधिक सहायता कर सक्ते हैं श्रीर इसी में हमारी भी भलाई है" मुंशी चुन्नीलाल बोले.

"तुम ने इन दिनों में नवल और जुगल (ब्रजिकशोर के छोटे भाई) की भी परीक्षा ली या नहीं! तुम गए तब वह बहुत छोटे थे परंतु अब कुछ, कुछ होशियार होते चले हैं" लाला ब्रजिकशोर ने पहली बात बदल कर घर विध की चर्चा छेड़ी.

में ने आज उन्को नहीं देखा परंतु मुक्त को उन्की तरफ़ सै भली भॉत विश्वास है भला आप की शिद्धा पाए पीछै किसी तरह की कसर रह सक्ती है!" मुंशी चुन्नीलाल ने कहा .

"भाई ! तुम तो फिर खुशामद की बाते करने लगे यह रहने दो घर मैं खुशामद की क्या ज़रूरत है ?" लाला ब्रजिकशोर नें नरम ब्रोलंभा दिया श्रीर चुन्नीलाल उन सै रुखसत होकर श्रपने घर गया.

### प्रकरण ३२

### श्रदालत

काम परे ही जानिए जो नर जैसो होय।

श्रदालत में हाकिम कुसीं पर बैठे इज्लास कर रहे हैं . सब श्रहल-कार श्रपनी, श्रपनी जगह बैठे हैं निहालचंद मोदी का मुकद्दमा हो रहा है. उस्की तरफ सै लतीफ हुंसैन वकील हैं . मदनमोहन की तरफ सै लाला ब्रजिकशोर जवाबिदही करते हैं . ब्रजिकशोर ने वचपन में मद्नमोहन के हा त्रेटकर हिंटी पढ़ी थी इस वात्ते वह सराफी काग़ज़ की रीति भांति श्रच्छी तरह जान्ता या श्रीर उत्ने मुकदमा छिड़नें से पहले मामूलो फ़ीस देकर निहालचंद के वही खाते श्रच्छी तरह देख लिये थे . इस मुकद्में में कान्नी वहस कुछ न थी केवल लेन देन का मामला था .

त्र निक्शोर ने निहालचंद को गवाह ठैरा कर उस्मै जिरह के सवाल पूछने शुरू किये "तुम्हारा लेन देन उनके पर्वों से हैं ?"

जवाव "नहीं".

"तो तुम किस तरह लेन देन रखते हो ?" जिं "नोकरों की मारफ़त"

"तुमको कैसे मालूम होता है कि यह श्राटमी लाला मदनमोहन की तरफ सै माल लेने श्राया है श्रीर उन्हीं के हां ले जायगा ?"

"हम यह नहीं जान सक्ते परंतु लाला साहव का हुक्म है कि वह लोग जो जो सामान मार्गे तत्काल दे दिया करो"

"श्रच्छा ! वह हुक्म दिखात्रो !"

ज॰ "वह हुक्म लिखकर नहीं दिया था . ज़त्रानी है"

"श्रव्छा ! वह दूक्म किस्के श्रागे दिया था ?"—"किस किस के लिए दिया था !"—"कितर्ने दिन हुए ?"—"कीन्सा समय था ?"—कीन्सी जगह थी ?"—"क्या कहा था ?"

"बहुत दिन की बात है मुक्त को अच्छी तरह याद नहीं".

"ग्रन्छा ! जिननी बात याद हो वही वतलाग्रो !"

ज॰ "में इस्समय कुछ नहीं कह सक्ता." "तो क्या किसी से पूछ कर कहोगे ?"

ज॰ "जी नहीं याद करके कहूंगा ."

"त्रच्छा ! तुम्हारा हिसान होकर वीच मैं वाकी निकल चुकी है ?" ज॰ "नहीं"

"तो तुमनें साल-की साल वाकी निकाल कर ब्याज पर व्याज कैसे लगा लिया ?" "साहूकारे का दस्तूर यही है."

"साहू कारे मैं तो साल की साल हिसाव होकर ब्याज लगाया जाता है फिर तुम ने हिसाब क्यों नहीं किया ?"

ज॰ "श्रवकाश नहीं मिला"

"तुम्हारी बहियों मैं उदरत खाते सै क्या मतलव है ?"

"लाला मदनमोहन के लेन देन सिवाय श्राप श्रीर किसी खाते का सवाल न करें" निहालचंद के वकील नें. कहा.

"मुक्त को इस खाते सै लाला मदनमोहन के लेन देन का विशेष संबंध मालूम होता है इसी सै॰में ने यह सवाल किया है" लाला ब्रजिकशोर ने जवाब दिया और परिणाम मैं हाकिम के हुक्म सै यह सवाल पूछा गया.

"जो रकमें बही खाते मैं हिसाब पक्का कर के खिखी जानें के लायक होती हैं श्रीर तत्काल उन्का हिसाब पक्का नहीं हो सक्ता वह रक्कमें हिसाब की सफाई होनें तक इस खाते मैं रहती हैं श्रीर सफाई होनें पर जहां की तहां चली जाती हैं" निहालचद नें जवाब दिया.

"श्रच्छा! तुम्हारे हां जिन मितियों में बहुत करके लाला मदनमोहन के नाम बड़ी बड़ी रकमें लिखी गई हैं उन्हीं मितियों में उदरत खाते कुछ, रक्षम जमा की गई है श्रीर फिर कुछ दिन पीछे उदरत खाते नाम लिखकर वह रक्षमें लोगों को हाथों हाथ दे दी गई हैं या उनके खाते में जमा कर दी गई हैं इस्का क्या सबब है ?" लाला अजिकशोर ने पूछा.

"मैं पहले कह चुका हूं कि जिन लोगों की रक्कमें अलल हिसान आती जाती हैं या जिन्का लेन देन थोड़े दिन के वास्ते हुआ करता है उन्की रकम कुछ दिन के लिए इस तरह पर उदरत खाते मैं रहती है परंतु मैं किसी खास रक्कम का हाल नहीं देखे निना नहीं नता सक्ता." निहालचंद ने जनान दिया. "त्रीर यह भी ज़रूर है कि जिस दिन लाला मदनमोहन का काम पहें उस दिन की यह कारवाई त्रयोग्य समभी जाय?" निहालचंद के वकील ने कहा.

"तो ये क्या ज़रूर है कि जिस मिती में लाला मदनमोहन के नाम वड़ी रक्षम लिखी जाय उसी मिती में कुछ रकम उदरत खाते जमा हो श्रीर थोड़े दिन पीछे वह रकम जैसी की तैसी लोगों को बाट दी जाय ?" लाला व्रजिकशोर में जवाब दिया.

"देखो जी ! इस मुकद्दमे मैं किसी तरह का फरेब साबित होगा तो हम उसै तत्काल फौजदारी सुपुर्द कर देंगे" हाकिम ने सदेह करके कहा.

"हजूर हम को एक दिन की मुहलत मिल जाय हम इन सब बातों के लिए लाला व्रजिक्शोर साहब की दिलजमई अच्छी तरह कर देंगे" निहालचंद के वकील में हाकिम सै अर्ज की और व्रजिक्शोर में इस बात को खुशी सै मंजूर किया.

उदरत खाते से लाला मदनमोहन के नोकरों की कमीशन वगैरे का हाल खुल्ता था, जहाँ रकम जमा थी किस्से आई ? किस वावत आई ? इस्का कुछ पता न था परंद्र जहाँ रकम दी गई मदनमोहन के नोकरों का अलग अलग नाम लिखा था और हिसाव लगानें से उस्का भेद भाव अच्छी तरह मिल सक्ता था . जिन नोकरों के खाते थे उनके खातों में यह 'रक़में जमा हुई थीं और कानून के अनुसार ऐसे मामलों में रिश्वत लेने' देने' वाले दोनों अपराधी थे परंद्र व्रजिक्शोर के मन में इनके फँसाने' की इच्छा न थी वह केवल नमूना दिखा कर लेनदारों की हिम्मत घटाया चाहता था . उस्नें ऐसी लेगेट से सवाल किये थे कि हाकिम को भारी न लगे और लेनदारों के चित्त में गढ़ जाँय सो व्रजिक्शोर की इतनी ही पकड़ से बहुत से लेनदारों के छक्के छूट-गये .

कितने ही छिपे लुन्चे मदनमोहन की वेखवरी और काराज का अधिर लेनदारों का हुल्लड़, मुकदमों के भाटपट हो जाने की उम्मेद, मदनमोहन के नोकरों की स्वार्थपरता के भरोसे पर कुछ कुछ बढ़ाकर दावे कर बैठे थे यह सूरत देखते ही उनके पाँव तले की ज़मीन निकल गई. मिस्टर ब्राइट की कुकीं मैं सब माल अस्वाब के कुक हो जाने से लेनदारों को अपनी रकम के पटने का संदेह तो पहले ही हो गया था. अब किसी तरह की लपेट आ जाने पर अपनी इज्जत खो बैठने का डर मालूम होने लगा "नमाज़ को गए थे रोज़े गले पड़े".

सिवाय मै यह चर्चा सुनाई दी कि मदनमोहन को श्रौर, श्रौर दिसा-वरों का बहुत देना है यदि सब माल जायदाद नीलाम होकर हिस्से रसदी सब लेनदारों को दिया गया तो भी बहुत थोड़ी रकम पल्ले पड़ेगी. व्रज-किशोर से लोग इस्का हाल पूछते थे तब वह श्रजान बन्कर श्रलग हो जाता था इस्से लोगों को श्रौर भी छाती बैठी जाती थी. जिस्तरह पल भर मै मदनमोहन के दिवाले की चर्चा चारों तरफ फैल गई थी इसी तरह श्रब यह सब बाते श्रफ़वा की ज़हरी हवा मै मिलकर चारों तरफ उड़ने लगीं.

मोदी के मुकद्दमें सिवाय त्राज कोई पेदचार मुकद्दमा अदालत मैं न हुआ जिन्के मुकद्दमों मैं आज की तारीख लगी थी उन्ने भी निहालचंद के मुकद्दमें का परिणाम देखनें के लिये अपनें मुकद्दमें एक, एक दो, दो दिन आगे बढ़वा दिये.

जब इस काम सै श्रवकाश मिला तो लाला वर्जिकशोर ने श्रदालत सै श्रु कं करके मिस्टर रसल की जायदाद नीलाम होने की तारीख श्रागे बढ़वा दी परंतु यह बात ऐसी सीधी थी कि इसके लिये कुछ विशेष परिश्रम न उठाना पड़ा.

लाला ब्रजिकशोर की इस्समय की चाल देखकर बड़ा आश्चर्य होता हैं. सब लेनदार चारों तरफ़ से निराश होकर उस्के पास आते हैं परतु वह आप उन्से अधिक निराश मालूम होता है वह उन्के साथ बड़ी वेपर-वाई से बातचीत करता है उन्को हर तरह के चढ़ाव उतार दिखाता है जब वह लोग अपना पीछा छुड़ाने के लिये उससे बहुत आधीनता करते हैं तो वह बड़ी वेपरवाई से उनके साथ लगाव की बात करता है परंतु जब वह किसी बात पर जमते हैं तो वह ग्राप कचा पक्का होने लगता है उल्टी सीधी बात करके ग्रपनी बात से निकला चाहता है ग्रीर जब कोई बात मंजूर करता है तो बड़ी ग्रानाकानी से जबान निकलने के कारण उसको यह बोक उठाना पड़ता हो ऐसा रूप दिखाई देता है . कचहरी से लोटती बार उसने घंटे डेढ़ घंटे मिस्टर ब्राहट से एकांत में बातचीत की . ग्रदालत के कामों में उसका बैसा ही उद्योग दिखाई देता है परंतु दर ग्रसल वह किसी ग्रत्यंत कठिन काम में लग रहा हो ऐसा ढंग मालूम होता है उसके पहले सब काम नियमानुसार दिखाई देते वे परंतु इस्समय कुछ क्रम नहीं रहा इस्समय उसके सब काम परस्पर विपरीत दिखाई देते हैं इसलिए उस्का निज भाव पहचाना बहुत कठिन है परंतु हम केवल इतनी बात पर संतोष बाँघ बैठे हैं कि जब उस्की कारवाई का परिणाम प्रगट हो जायगा तो वह ग्रपना भाव सर्व साधारण की दृष्टि से कैसे गुत रख सकेगा ?

### प्रकरण ३३

### मित्र परीचा .

धन न भये हू मित्र की सज्जन करत सहाय । मित्र भाव जाचे दिना कैसे जान्यो जाय ॥

( विदुर प्रजागरे )

<sup>\*</sup> श्रचंयेदेव मित्राणि सनिवासतिवां घने । नानर्थ यन् प्रजानाति मित्राणां सारफल्गुतां ॥

श्राज तो लाला अजिंकशोर की बातों मैं लाला मदनमोहन की बात ही भूल गए थे.

लाला मदनमोहन के मकान पर वैसी ही सुस्ती छा रही है केवल मास्टर शिम्द्याल और मंशी चुनीलाल आदि तीन, चार आदमी दिलाई देते हैं, परंतु उन्का भी होना न होना एक सा है वह भी अपने निकास का रस्ता हूँ ह रहे हैं . हम अन तक लाला मदनमोहन के नाकी मुसाहनों की पहचान करानें के लिए अवकाश देख रहे थे इतनें में उन्ने मदनमोहन का साथ छोड़ कर अपनी पहिचान आप वता दी . हरगोविंद और पुरुषोत्तमदास नें भी कल सै सूरत नहीं दिखाई थी . वानू बैजनाथ को बुलानें के लिए आदमी गया था परतु उन्हें आनें का अवकाश न मिला . लाला हरदयाल साहन के नाम कुछ दिन के लिए थोड़े रूपे हाथ उधार देनें को लिखा गया था परंतु उन्का भी जवान नहीं आया . लाला मदनमोहन का ध्यान सन सै अधिक डाक की तरफ लग रहा था उन्को विश्वास था कि मिनों की तरफ सै अवश्य अवश्य सहायता मिलेगी बल्कि कोई, कोई तो तार की मारफत रूपे भिजवायंगे .

"क्या करें ? बुद्धि काम नहीं करती" मास्टर शिभूदयाल नें समय देख कर अपने मतलब की बात छेड़ी "इन्हीं दिनों मैं यहाँ काम है और इन्हीं दिनों — मदरसे मैं लड़कों का इम्तहान है कल मुक्त को वहाँ पहुँचनें में पाब घंटे की देर हो गई थी इस्पर हेडमास्टर सिर हो गए . वहाँ न जाय तो रोज़गार जाता है यहाँ न रहें तो मन नहीं मान्ता (मदनमोहन सै) आप आज्ञा दें जैसा किया जाय ".

. 'खैर ? यहाँ का तो होना होगा सो हो रहैगा तुम श्रपना रोजगार न खोश्रो" लाला मदनमोहन ने रुखाई से जवाब दिया .

'क्या करूँ ? लाचार हूँ" मास्टर शिभूदयाल बोले "यहाँ श्राए विना तो मन नहीं मानेंगा परंतु हाँ कुछ कम श्राना होगा श्राठ पहर की हाज़री न सध सकेगी मेरी देह मदरसे में रहेगी परंतु मेरा मन यहाँ लगा रहेगा". "वस श्राप की इतनी ही महरवानी वहुत है" लाला मदनमोइन नें ज़ोर देकर कहा. निदान मास्टर शिभूद्याल मदरसे जानें का समय वता कर रुखसत हुए.

"श्राज निहालचंद का मुकद्मा है देखें ब्रजिकशोर केंसी पेरवी करते हैं" मुंशी चुन्नीलाल नें कहा" कल श्राप के पाकटचेन देनें से उन्का मन बढ़ गया परंतु वह उसे श्रपनें महन्तानें में न समभें मेरे निकट श्रव उन्का महन्ताना तत्काल भेज देना चाहिये जिस्से उन्को यह संदेह न रहे श्रीर मन लगा कर श्रपनें मुकद्मों में श्रच्छी जवावदिही करे. में इन्के पास रह कर देख चुका हूं कि यह श्रपनें मुख से तो कुछ नहीं कहते परंतु इन्के साथ जो जितना उपकार करता है यह उस्से बढ़ कर उस्का काम कर देते हैं".

"श्रच्छा! तो श्राज शाम को कोई कीमती चीज इन्के महन्तानें मैं दे देंगे श्रीर काम श्रच्छा किया तो शुकाना जुदा देंगे" लाला मदन-मोहन नें कहा .

इतनें में डाक ग्राई उस्में एक रिजस्ट्री चिटीं मेरट से एक मित्र की श्राई थी जिस्में दस हजार की दर्शनी हुंडी निकली ग्रीर यह लिखा था कि "जितनें रुपे चाहियें ग्रीर मॅगा लेना ग्राप का घर है" लाला मदन-मोहन यह चिटी देखते ही उछल पड़े ग्रीर ग्रपनें मित्रों की बडाई करनें लगे . हुडी तत्काल सकारने को मेज दी परंतु जिस्के नाम हुंडी थी उसने यह कह कर हुडी सिकारनें से इन्कार किया कि जिस साहूकार के हाँ से लाला मदनमोहन के पास हुंडी ग्राई है उसी ने तार देकर मुक्तको हुंडी सिकारनें की मनाई की है इस्से सब मेद खुल गया . ग्रसल बात यह थी कि जिस्समय मदनमोहन को चिट्टी उसके पास पहुँची उसको मदनमोहन के जिगड़नें का ज़रा भी सदेह न था इसिलये मदनमोहन की चिट्टी पहुँचते ही उसनें सची प्रीति दिखानें के लिए दस हज़ार की हुंडी खाम दी परतु पीछे से ग्रीर लोगों की जन्नानी मदनमोहन के बिगड़नें का हाल सुन्कर चन्नराया श्रीर तत्काल तार देकर हुडी खड़ी रखवा दी .

लाला मदनमोहन इस तरह अपनें एक मित्र के छल से निराश हो कर तीसरे पहर अपनें शहर के मित्रों से सहायता माँगनें के लिए आप सवार हुए. पहले रस्ते में जो लोग भुक भुक कर सलाम करते थे वही आज इन्हें देख कर मुख फेरनें लगे बल्कि कोई कोई तो आवाज कसनें लगे. मदनमोहन को सब से अधिक विश्वास लाला हरदयाल का था इस-लिए वह पहले उसी के मकान पर पहुँचे.

हरदयाल को मदनमोहन के काम विगड़ने का हाल पहले मालूम हो चुका या श्रीर इसी वास्तै उस्नें मदनमोहन की चिछी का जवाब नहीं मेजा या श्रव मदनमोहन के श्राने का हाल सुन्ते ही वह जरा सी देर में मदनमोहन के पास पहुँचा श्रीर बहे सत्कार से मदनमोहन को लिवा ले जा कर श्रपनी बैठक मैं बिठाया.

लाला मदनमोहन ने कल सहायता माँगने के लिए चिछी भेजी थी उस्को पहले उस्ने हॅसी की बात ठैराई श्रोर जवाब न भेजने का भी यही कारण बताया परंतु जब मदनमोहन ने यह बात सच्ची बताई श्रोर उसके पीछे का सब बतात कहा तो लाला हरदयाल श्रत्यंत दुखित हुए श्रोर बड़ी उमंग से श्रपनी सब दौलत लाला मदनमोहन पर न्योछावर करने लगे. लाला हरदयाल की यह बातें केवल कहने के लिए न थी वह दौड़ कर श्रपने गहनें का कलमदान उठा लाए श्रोर उसमें से एक, एक रक्षम निकाल कर लाला मदनमोहन को देनें लगे इतनें में एकाएक दरवाज़ा खुला हरदयाल का पिता भीतर पहुँचा श्रोर वह हरदयाल को जवाहरात की रकमें मदनमोहन के हाथ में देते देख कर कोध से लाल हो गया.

"अभागे हटघर्मी! मैं ने तुभको इतनी बार बरजा परंतु तू अपना हट नहीं छोड़ता आजकल के कपूत लड़के इतनी बात को सच्ची स्वतंत्रता समभते हैं कि जहाँ तक हो सके बडों का निरादर और अपमान किया

जाय, उन्को मूर्ख श्रौर श्रन्समभ बताया जाय, परंतु में इन बातों को कभी नहीं सहूँगा मेरे बैठे तुभको घर बरबाद करने का क्या श्रिविकार है ? निकल यहाँ सै काला मुँह कर तेरी इच्छा होय जहाँ चला जा मेरा तेरा कुछ संबंध नहीं रहा" यह कह कर एक तमाचा जड़ दिया श्रीर गहना सम्हाल सम्हालकर संद्रक में रखनें लगा . थोडी देर पीछे, लाला मदनमोहन की तरफ देख के कहा . "संसार के सब काम रूप से चलते है फिर जो लोग श्रुपनी दीलत खोकर बैरागी वन बैटें श्रीर श्रीरो की दौलत उड़ाकर उन्को भी अपनी तरह वैरागी बनाना चाहें वह मेरे निकट सर्वथा दया करने के योग्य नहीं हैं श्रीर जो लोग ऐसे श्रज्ञानियों की सहायता करते हैं वह मेरे निकट ईश्वर का नियम तोड़ते हैं और संसारी मनुष्यों के लिए वड़ी हानि का काम करते हैं . मेरे निकट ऐसे आदिमयों को उन्की मूर्जता का दंड अवश्य होना चाहिये जिस्सै और लोगों की श्रॉंखें खुलें . क्या मित्रता का यही ग्रर्थ है कि ग्राप तो हुनें सो हुनें अपने साथ औरों को भी ले डूवें ! नहीं, नहीं आप ऐसे विचार छोड़ दीजिये और चुपचुपाते अपने घर की गह लीजिये यह समय अपने िमत्रों को देने का है अथवा उल्टा उन्से लेने का है ?"

बुरे वक्त में एक मित्र का जी दुखाना, श्रीर दया के समय क्रूरता करनी, किसी की दुखती चोट पर हॅसना, एक ग़रीन को उस्की ग़रीनी के कारण तुच्छ समस्तना, श्रथवा उस्की ग़रीनी की याद दिवाकर उसे सताना, दूसरे का वदला भुगताती नार श्रपने मतलन का खयाल करना, कैसा श्रोछापन श्रीर घोर पाप है! जहाँ सजन घननानों की खुशामद से दूर रह कर ग़रीनों का साथ देनें श्रीर सहायता करने में सच्ची सज्जनता समस्ते हैं कठोर वचन दो तरह से कहा जाता है जो लोग श्रपनायत की रीति से कहते हैं उन्की कहन से तो श्रपनें चित्त में वफादारी श्रीर श्राधीनता बढ़ती है पर जो श्राभमान की राह से दूसरे को तुच्छ बनाते हैं उन्की कहन से चित्त में कोघ श्रीर धिःकार बढ़ता जाता है .

हर तरह का घाव स्रोषघि से स्रच्छा हो सक्ता है परंतु मर्मबेधी बात का नासूर किसी तरह नहीं रुभता . विदुर जी ने सच कहा है—

> "नावक सर धनु तीर काढे कड़त शरीर ते। कुबचन तीर गमीर कडत न क्यो हूँ उर गढ़े॥"

निदान लाला मदनमोहन को यह कहन ग्रत्यंत ग्रसहा हुई . वह तत्काल उठ कर वंहाँ सै चल दिये परंतु बैठक सै बाहर जाते, जाते उनहें पीछे सै इरदयाल का यह बचन सुन्कर बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा कि "चलो यह स्वाग (ग्रिमिनय) हो चुका ग्रब ग्रपना काम करो".

लाला मदनमोहन वहाँ से चलकर एक दूसरे मित्र के मकान पर पहुँचे श्रीर उस्से श्रपनें श्रानें की खबर कराई. वह उस्समय कमरे में मोजूद था परत उस्नें लाला मदनमोहन को थोड़ी देर श्रपनें दरवाज़े पर बाट दिखाने में श्रीर श्रपनें कमरे को जरा मेज कुरसी, किताव, श्रखबार श्रादि से सजाकर मिलनें में श्रिषक शोभा समभी इसलिए कहला मेजा कि "श्राप ठेरें लाला साहब भोजन करनें गए हैं श्रमी श्राकर श्राप से मिलेंगे" देखिए श्राजकल के सुघरे विचारों का नमूना यह है! थोड़ी देर पीछे वह लाला मदनमोहन को लिवानें श्राया श्रीर बढ़े शिष्टाचार से लिवा ले जाकर उन्हें तिकये के सहारे विठाया. लाला मदनमोहन को थोड़ी देर उस्की बाट देखनी पड़ी थी इस्की ल्मा चाही श्रीर इधर उधर की दो चार बात करके मानों कुछ चिठियाँ श्रत्यंत श्रावश्यकीय लिखनी बाकी रह गई हों इस्तरह चिठी लिखनें लगा परंतु दो चार पल पीछे फिर कलम रोककर बोला "हाँ यह तो कहिये श्राप ने इस्समय किस्तरह परिश्रम किया ?"

"क्यों भाई! आने जाने का कुछ डर है ? क्या मे पहले कभी जुम्हारे यहाँ नहीं आया ? या तुम मेरे यहाँ नहीं गए ?" लाला मदनमोहन ने कहा ." "ग्राप ने यह तो बड़ी कृपा की परंतु मेरे पूछने का मतलब यह या कि कुछ तावेदारी बताकर मुक्ते ग्राधिक श्रानुग्रहीत कीजिए" उस मनुष्य ने ग्राजानपने में कहा.

"हाँ कुछ काम भी है ; मुभको इस्समय कुछ रुपे की ज़रूरत है मेरे पास बहुत कुछ माल ग्रस्वाव मौजूद है परंतु लोगों ने वृथा तकाज़ा करके मुभको घवरा लिया" लाला मदनमाहन भोले भाव सै बोले .

"मुभको बड़ा खेद है कि मैं नें ग्रपना रूपया ग्रभी एक ग्रीर काम मैं लगा दिया यदि मुभको पहलै से कुछ सूचना होती तो में सर्वथा वह काम न करता" उस मनुष्य नें जवाब दिया .

"अच्छा! कुछ चिंता नहीं ग्राप मेरे लेन्दारों की जमाखातर जरा श्रपनी तरफ सै कर दें."

"इस्सै हमारी स्वरूप-हानि है हम जामनी करें तो हमको रुपया उसी समय देना चाहिये" उस पुरुष ने जवाब दिया श्रीर लाला मदनमोइन वहाँ से भी निराश होकर रवानें हए ."

रस्ते मैं एक श्रीर मित्र मिले वह दूर ही से श्रजान की तरह दृष्टि वचाकर गली मैं जानें लगे परंतु लाला मदनमोहन नें श्रावाज देकर उन्हें ठैराया श्रीर श्रपनी वग्गी खड़ी की इस्से लाचार होकर उन्हें ठैरना पड़ा परतु उन्के मन मैं पहली सी उमग नाम को न थी.

"श्राप प्रसन्न हैं ? मुक्त को इस्समय एक बड़ा ज़रूरी काम था इस्सें में लपका चला जाता था मुक्त को श्रापकी बग्गी दृष्टि न श्राई, माफ़ करें में किसी समय श्रापके पास हाज़िर होऊंगा." यह कहकर वह मनुष्य जाने लगा परंतु मदनमोहन ने उसे फिर रोका श्रीर कहा, "हाँ भाई! श्रव तुमको श्रपने ज़रूरी कामों के श्रागे मुक्त से मिलने का श्रवकाश क्यों मिलने लगा था ? श्रच्छा, जाश्रो हमारा भी परमेश्वर रक्तक है ."

इस ताने से लाचार होकर उसे ठैरना पड़ा श्रीर उसके ठैरने पर लाला मदनमोहन ने श्रपना बत्तात कहा "यह हाल सुन्कर मुक्तको अत्यंत खेद हुआ परमेश्वरं आप पर हृपा करे वह सर्वशक्तिमान दीनदयाल सर्व का दुःख दूर करता है उत्पर विश्वास रखनें से आप के सब दुःख दूर हो जायंगे आप धेर्य रक्खें . मुक्त को इस्समय सचमुच ज़रूरी काम है इसिलए में अधिक नहीं ठैर सक्ता परंतु में आजकल में आप के पास हाज़िर होऊँगा और सलाह करके जो बात मुनासिब मालूम होगी उसके अनुसार बरताव किया जायगा" यह कह कर वह मनुष्य तत्काल वहाँ से चल दिया .

लाला मदनमोहन श्रौर एक मित्र के मकान पर पहुंचे . बाहर खबर मिली कि "वह मकान के भीतर हैं" भीतर से जवाब श्राया कि "वाहर गये". लाचार मदनमोहन को वहाँ से भी खाली हाथ फिरना पड़ा . श्रौर श्रव मित्रों के हाँ जाने का समय नहीं रहा इसलिये निराश होकर सीधे श्रपने मकान को चले गये .

### प्रकरण ३४

### हीनप्रभा (बद्रोबी)

नीचन के मन नीति न श्रावै । श्रीति प्रयोजन हेतु लखावै ॥ कारज सिद्ध भयो - जब जानें । रंचकहू उर श्रीति न मानें ॥ श्रीति गए फलहू - बिनसावें । श्रीति बिषे सुख नैक न पावे ॥ जा दिन हाथ कछू नहीं श्रावें । भाखि कुबात कलंक लगावें ॥ सोइ उपाय हिये श्रवधारें । जासु ब्ररो कछु होत निहारें ॥ रंचक भूल कहूँ लख पावें । भाँति श्रनेक विरोध वडावें ॥ अ विदुर प्रजागरें ।

मिवर्तमाने सौहादें प्रीतिनींचे प्रणश्यित ।
 याचैव फलिनर्रित्तः सौहदे चैव यत्सुखम् ॥
 २५

लाला मदनमोहन मकान पर पहुँचे उस्समय ब्रजिकशोर वहाँ मोजूद्र थे. लाला ब्रजिकशोर ने अदालत का सब वृत्तांत कहा उसमें मदनमोहन मोदी के मुकद्दमें का हाल मुन्कर बहुत प्रसन्न हुए उस्समय चुन्नीलाज नें संकेत में ब्रजिकशोर के महन्ताने की याद दिवाई जिस्पर लाला मदन-मोहन ने अपनी अँगुली से हीरे की एक बहुमूल्य अँगूटी उतार कर ब्रज-किशोर को दी और कहा "आप की महनत के आगे तो यह महन्ताना कुछ नहीं है परंतु अपना पुराना घर और मेरी इस दशा का विचार करके ज्ञमा करिये."

यह बात सुन्ते ही एक बार लाला व्रजिकशोर का जी भर श्राया परंतु फिर तत्काल सम्हल कर बोले "क्या श्राप ने सुभको ऐसा नीच समभ रक्षा है कि मैं श्राप का काम महन्ताने के लालच सै करता हूं ? सच तो यह है कि श्राप के बारते मेरी जान जाय तो भी कुछ चिता नहीं परतु मेरी इतनी ही पार्थना है कि श्रापने श्रॅगूठी देकर सुभ सै श्रपना मित्र भाव प्रगट किया सो मैं श्राप की बराबर का नहीं बना चाहता में श्राप को श्रपना मालिक समभता हूं इसलिथे श्राप मुक्ते श्रपना 'हल्कः बगोशा' ( सेवक ) बनायं "

"यह क्या कहते हो . तुम मेरे भाई हो क्यों कि तुम को पिता सदा मुफ सै अघिक समक्ति ये हाँ तुम्हें बाली पहन्ने की इच्छा हो तो यह लो मेरी अपेचा तुम्हारे कान में यह बहुमूल्य मोती देख कर मुफको अधिक सुख होगा परतु ऐसे अनुचित बचन मुख सै न कहो" यह कह कर लाला मदनमोहन ने अपने कान की बाली व्रजिकशोर को दे दी .

"कल हरिकशोर त्रादि के मुकद्दमें होंगे उन्की जवाबदिही का बिचार करना है काग़ज़ तैयार करा कर उस्से रहत (बदर) छाँटनी है इसलिये

यतते चापवादाय यतमारभते च्ये । श्रहपेप्यपङ्गते मोहन् न शान्तिमधिगच्छति॥

श्रव श्राज्ञा हो" यह कह कर ब्रजिकशोर रुखसत हुए श्रीर लाला मदन-मोहन भोजन करने गए.

लाला मदनमोहन भोजन करके आये उस्समय मुंशी चुन्ने लाल ने अपने मतलब की बात छेडी.

"मुमको हर बार अर्ज़ करने' मैं बड़ी लज्जा आती है परंतु अर्ज़ किये विना भी काम नहीं चल्ता" मु शी खुनीलाल कहनें लगा "व्याह का काम छिड़ गया परंतु अन तक रुपे का कुछ बंदोनस्त नहीं हुआ। आप नें दो सी के नोट दिये थे वह जाते ही चटनी हो गए. इस्समय एक हज़ार रुपे का भी बंदोनस्त हो जाय तो खैर कुछ दिन काम चल सक्ता है नहीं तो काम नहीं चल्ता".

"तुम जान्ते हो कि मेरे पास इस्समय नकद कुछ नहीं है और गहना भी बहुत सा काम में आ चुका है" लाला मदनमोहन बोले "हा सुभको अपने मित्रों की तरफ सै सहायता मिलने का पूरा भरोसा है और जो उन्की तरफ सै कुछ भी सहायता मिली तो मै प्रथम तुम्हारी लड़की के ब्याह का बंदोबस्त अच्छी तरह कर दूंगा."

"श्रीर जो मित्रों से सहायता न मिली तो मेरा क्या हाल होगा ?" मुंशी चुत्रीलाल ने कहा "ब्याह का काम किसी तरह नहीं रक सक्ता श्रीर बड़े श्रादिमियों की नौकरी इसी वास्ते तन तोड़ कर की जाती है कि ब्याह शादी मैं सहायता मिले, बराबर वालों में प्रतिष्ठा हो परंतु मेरे मंद भाग्य से यहां इस्समय ऐसा मौका नहीं रहा इसलिए में श्राप को श्रिधक परिश्रम नहीं दिया चाहता श्रव मेरी इतनी ही श्रर्ज है कि श्राप मुक्तको कुछ दिन को रख्सत दे दें जिस्से में इघर उघर जाकर श्रपना कुछ स्कता करूं".

"तुमको इस्समय रुखसत का सवाल नहीं करना चाहिए मेरे सब कामों का आघार तुम पर है फिर तुम इस्समय धोका दे कर चले जाओगे तो काम कैसे चलेगा ?" लाला मदनमोहन ने कहा. "वाह! महाराज वाह! श्रार ने हमारी श्रव्छी कदर की!" मुंशी चुन्नीलाल तेज हो कर कहने लगा "धोका श्राप देते हैं या हम देते हें ! हम लोग दिन रात श्राप की सेवा में रहें तो व्याह शादी का खर्च लेने कहा जायं! श्राप ने श्रपने मुख से इस व्याह में भली भाँति सहायता करने के लिये कितनी ही बार श्राशा की थी, परंतु श्राज वह सब श्रास दृट गई तो भी हमने श्राप को कुछ श्रोलंभा नहीं दिया श्राप पर कुछ बोभ नहीं डाला केवल श्रपने कार्य निर्वाह के लिए कुछ दिन की रुखसत चाहो तो श्राप के निकट बड़ा श्रधम हुत्रा, बड़ा धोका हुशा खर! जब श्राप के निकट हम घोकेबाज हो ठरे तो श्रव हम।रे यहां रहने से क्या फायदा है ? यह श्राप श्रपनी तालियाँ लें श्रीर श्रपना श्रस्वाव सम्हाल लें पीछे घटे बढ़ेगा तो मेरा ज़िम्मा नहीं है . मैं जाता हूँ ." यह कह कर तालियों का फूमका लाला मदनमोहन के श्राग फेंक दिया श्रीर मदनमोहन के ठड़ा करते करते कोघ की सूरत बना कर तत्काल वहाँ से चल खड़ा हुशा .

सच है नीच मनुष्य के जन्म भर पालन पोषण करने पर भी एक बार थोड़ी कमी रह जाने से जन्म भर का किया कराया मही मैं मिल जाता है लोग कहते हैं कि अपने प्रयोजन मैं किसी तरह का अंतर आने से कोध उत्पन्न होता है अपने काम मैं सहायता करने से विराने अपने हो जाते हैं और अपने काम में विद्य करने से अपने विराने समक्ते जाते हैं परंतु नहीं, कोघ निर्वल पर विशेष आता है और नाउम्मेदी की हालत में उस्की कुछ हद नहीं रहती. मुंशी चुनीलाल पर लाला मदनमोहन कितनी ही बार इस्से बढ़ बढ़ कर कोधित हुए थे परतु चुनीलाल को आज तक कमी गुत्ता नहीं आया! और आज लाला मदनमोहन उस्को ठड़ा करते रहे तो भी वह कोघ कर के चल दिया. बृंद नें सच कहा है—

"विन स्वारथ कैसे सहे कोऊ करुए वेन | लात खाय पुचकारिए होय दुधारू धेन ॥" 'मुंशी चुन्नीलाल के जाने से लाला मदनमोहन का जी टूट गया परंतु आज उन्को धेर्य देने के लिए भी कोई उनके पास न था, उनके यहाँ सकड़ों आदिमियों का जमघट हर घड़ी बना रहता था सो आज चिड़िया तक न फटकी. लाला मदनमोहन इसी सोच निचार में रात के नी बजे तक बैठे रहे परंतु कोई न आया तब निराश होकर पलंग पर जा लेटे.

श्रव लाला मदनमोहन का भय नोकरों पर विल्कुल नहीं रहा था सब लोग उनके माल को मुफ्त का माल समभने लंगे थे . किसी ने घड़ी हथियाई, किसी नें दुशाले पर हाथ फैंका चारों तरफ़ लूट सी होने लगी. मोजे, गुलूबद, रूमाल श्रादि की तो पहले ही कुछ पूछ न थी. मदन-मोहन को हर तरह की चीज़ खरीदने की घत थी परत खरीदे पीछे उस्को कुछ याद नहीं रहती थी और जहाँ सैंकड़ों चीजें नित्य खरीदी जाय वहाँ याद क्या धूल रहे ? चुन्नीलाल, शिमूदयाल श्रादि कीमत में दुगुनें चौगनें कराते थे परंतु यहाँ असल चीज़ों ही का पता न था . बहुधा चीज़े उधार त्राती थीं इस्से उन्का जमाखुर्च उरसमय नहीं होता या, त्रौर छोटी छोटी चोज़ों के दाम तत्काल खुर्च मै लिख दिये जाते थे इस्सै उन्की किसी को याद नही रहती थी . सूचीपत्र बनाने की वहाँ चाल न थी ऋौर चीज़ बस्त की भाइती कभी नहीं मिलाई जातो थी . नित्य प्रति की तुच्छ, तुच्छ बातों पर कभी, कभी वहा बड़ा हला होता था परंतु सव बातों के समूह पर दृष्टि करके उचित रीति से प्रबंध करने की युक्ति कभी नहीं सोची जाती थी ख्रौर दैवयोगेन किसी नालायक से कोई काम निकल ख्राता या तो वह अञ्छा समभ लिया जाता था परंतु काम करने की प्रणाली पर किसी की दृष्टि न थी . लाला साहब दो तीन वर्ष पहलै आगरे लखनऊ की सैर को गए थे वहाँ के रस्ते खुर्च के हिसाव का जमाखुर्च अब तक नहीं हुआ था ऋौर जब इस तरह कोई जमाख़र्च हुए चिना बहुत दिन पड़ा रहता था तो अंत मै उरका कुछ हिसान कितान देखे विना यो ही

खर्च में रकम लिख कर खाता उठा दिया जाता था . कैसे ही श्रावश्यक काम क्यों न हो लाला साहव की रुचि के विपरीत होनें सै वह संब वेफायदे समके जाते थे ग्रौर इस दन की वाजनी नात कहना गुस्ताखी में गिना जाता था . निकम्मे श्रादिमयों के हर वक्त घेरे नैठे रहने सै काम के ग्राद्मियों को काम की बात करने का समय नहीं मिल्ता था, "जिन्की लाठी उस्की भेंस" हो रही थी जो चीज जिस्के हाथ लगती थी वह उरको खुई बुई कर जाता या भाड़े श्रीर उघाई स्रादि की भूली नुलाई रक्मों को लोग जपर चट कर जाते थे आधे परदे पर कर्जदारों को रनकी दस्तावेज फेर दी जाती थी . देशकाल के अनुसार उचित प्रबंध करनें में लोकनिंदा का भय था ! जो मनुष्य कुपापात्र थे उनका तन्तना तो बहुत ही बढ रहा था उन्के सब श्रपराघों से जान बूक्त कर दृष्टि वचाई जाती थी , वह लोग सव कामों में अपना पाँव अइति थे र्थीर उन्के हुक्म की तामील सबको करनी पड़ती थी. यदि कोई अनुचित नमभ कर किमी काम मैं उज करता तो उस्पर लाला साहब का कोप होता था ग्रीर इस दुफसली कारवाई के कारण सब प्रबंध विगङ रहा था .

"हुमह हुराज प्रजान को क्यों न वह हुख दंद । श्रिधिक श्रेंचेरो जग करें मिल मावस रिव चंद ॥" विहारी

ों भी दशा में मदनमोहन की न्त्री के पीछे चुन्नीलाल ग्रौर शिभ्दयाल के छें ह जाने पर सब माल मते की लूट होने लगे जो पदार्थ जिस्के पास ने बर उस्मा मालिस बन बैठे इस्में कीन ग्राश्चर्य है ?

### प्रकरगा ३५

### स्तुति निंदा का भेद

बिनसत बार न लाग ही श्रोछे जन की शीति। श्रंबर डंबर साँभ के श्रह बारू की भीति।। सभाविलास

दूसरे दिन सबेरे लाला मदनमोहन नित्य कृत्य से नित्रट कर ऋपने कमरे मैं बैठे थे. मन मुर्का रहा या किसी काम मैं जी नहीं लगता था एक एक घड़ी एक एक बरस के बराबर बीतती थी इतनें मैं अचानक घड़ी देखने के लिये मेज़ पर दृष्टि गई तो घड़ी का पता न पाया . हैं! यह क्या हुन्ना ! गत को सोती बार जेब से निकाल कर घड़ी रक्खी थी फिर इतनी देर मैं कहाँ चली गई! नौकरों से बुला कर पूछा तो उन्होंने साफ़ जवान दिया कि ''इम क्या जाने आप ने कहाँ रक्खी थी ? जो मौकूफ करना हो तो यों ही कर दें तृथा चोरी क्यों लगाते हैं." लाचार मदनमोहन को चुप होना पडा क्योंकि श्राप तो किसी जगह श्राने जाने लायक ही न थे सहायता को कोई आदमी पास न रहा लाला जवाहरलाल की तलाश कराई तो वह भी घर से अभी नहीं आए थे लाला मदनमोहन को त्रपाइजों की तरह श्रपनी पराधीन दशा देख कर श्रत्यंत दुःख हुश्रा परतु क्या कर सक्ते थे ? उन्के भाग्य से उन्का दुःख बटानें के लिये इस्समय वाबू बैजनाथ श्रा पहुँचे उन्को देख कर लाला मदनमोहन के शरीर मै प्राण आ गया लाला मदनमोहन ने आँखों से आँसू नहा कर श्रापना दु:ख कहा श्रीर श्रंत में श्रापनी घड़ी जाने का हाल कह कर इस काम में सहायता चाही.

"श्राप का हाल सुन्कर मुम्को बहुत खेद होता है मुभे चुन्नीलाल

श्रादि की तरफ़ से सर्वथा ऐसा भरोसा न था इसी 'तरह श्राप श्रपने' काम काज से इतने' वेख़बर होंगे यह भी उम्मेद न थी" वाबू वैजनाथ ने काम विग्र पिछे श्रपनी श्रादत मूजिव सब की भूल निकाल कर कहा "मैं ने तो श्रखवारों में श्राप के नाम की धूम मचा दी थी परंतु श्राप श्रपने काम ही की सम्हाल न रक्खे तो मैं क्या करूँ ? महाजनी काम मुम्फको नहीं श्राता श्रोर इतना श्रवकाश भी नहीं मिल्ता . में घड़ी का पता लगानें के लिए उपाय करता परंतु श्राजकल रेल पर काम बहुत है इस्से में लाचार हूँ मेरे निकट इस्समय श्राप के लिये यही मुनासिव है कि श्राप इन्साल्वंट होने की दरखास्त दे दें "

"ग्रन्छा! बाबू साहब! ग्राप से ग्रौर कुछ नहीं हो सक्ता तो ग्राप केवल इतनी ही कृपा करे कि मेरी घड़ी जाने की रपट कोतवाली मैं लिखाते जायँ" लाला मदनमोहन ने गिड़गिड़ा कर कहा.

"मे रेलवे कंपनी का नौकर हूं इस वास्ते कोतवाली मै रिपोर्ट नहीं लिखा नका विलक्त प्रगट होकर किसी काम में आप को कुछ सहायता नहीं दे नका मुक्त में निज में आप की कुछ सहायता हो सकेगी तो मैं वाहर नहीं हू परंत आप मुक्त से किसी जाहरी काम के वास्ते कह कर मुक्ते अधिक लिजत न करें और अंत में में आप को इतनी स्लाह देता हू कि आप लाला अगिकशोर पर विश्वास रख कर उसके वस में न हो जायं विलक उस्ते अपने वस में रखकर अपना काम आप करते रहें".

"नच है यह समय किसी पर विश्वास रखर्ने का नहीं है जो लोग श्रमं मनलन की बार सच्चे भित्र बनकर मेरे पसीनों की जगह खून बारनें नी तैपार रहते के मतलब निकल जाने से श्राज उनकी छाया भी नहीं क्याई देती, सत्मम्मित देना तो श्रलग रहा मेरे पास खड़े रहने तह के नार्या नहीं होने, जो लोग किसी समय मेरी मुलाकात के लिए तरकों भ यह श्रम तीन तीन बार बुलानें से नहीं श्राते, मेरे पास श्रानें पाने से निष् लोगों को इसन बहुनी थी यह श्राज मुक्त ने किसी तरह संबंध रखनें में लजाते हैं" लाला मदनमोहन नें भरमा भरमी इतनी बात कहकर अपनी छाती का बोभ हल्का किया.

"यह तो सच है जिस्का प्रयोजन होता है उसे उचित अनुचित बातों का कुछ विचार नहीं रहता" बाबू बैजनाथ ने जैसे का तैसा जवाब दिया और थोड़ी देर इधर उधर की बाते कर के रुखसत हुआ .

लाला मदनमोहन बड़े चिकत थे कि हे परमेश्वर! यह क्या मेद है मेरी दशा बदलते ही सब संसार के बिचार कैसे बदल गए. श्रीर जिन्से मेरा किसी तरह का संबंध न था वह भी मुक्तको श्रकारण क्यों तुच्छ समक्तने लगे ! मेरे नमें होनें पर भी बेप्रयोजन मुक्त से क्यों लड़ाई कगड़ा करनें लगे ! जिन लोगों को मेरी योग्यता श्रीर सावधानी के सिवाय श्रव तक कुछ नहीं दिखाई देता था उन्को श्रव क्यों मेरे दोष दृष्टि श्रांनें लगे ! लाला मदनमोहन इन बातों का बिचार कर रहे थे इतनें में लाला ब्रजिकशोर वहाँ जा पहुँचे श्रीर मदनमोहन नें श्रपनें मन का सब संदेह उन्हें कह सुनाया.

"एक तो जो लोग प्रथम स्वार्थ बस प्रीति करते हैं उन्की कलई
• ऐसे अवसर पर खुल जाती है. दूसरे साघारण लोगों की स्तुति निंदा
कुछं भरोसे लायक नहीं होती वह किसी बात का तत्व नहीं जान्ते प्रगट मै
जैसी दशा देखते हैं वैसा ही कहने लगते हैं बल्कि उसी के अनुसार
बरताव करते हैं इस्सै साधारण लोगों की प्रतिष्ठा योग्यता के अनुसार
नहीं होती द्रब्य अथवा जाहरदारी के अनुसार होती है और द्रव्य अथवा
जाहरदारी के परदे तले घोर पापी अपने पापों को छिपा कर कम, कम
सै प्रतिष्ठित लोगों मै मिल सक्ता है बल्कि प्रतिष्ठित लोगों मै मिलना
क्या ! कोई पूरा चालाक मनुष्य हो तब तो वह द्रव्य के भरम और जाहरदारी के बरताव सै द्रव्य तक पैदा कर सक्ता है ! ऐसा मनुष्य पहले
अपने द्रव्य अथवा योग्यता का फूठा प्रपंच फैला कर लोगों के मन मैं

ग्रपना विश्वास वैठाता है ग्रीर विश्वास हुए पीछै कमाई की श्रनेक राह तहज में उसके हाथ आ जाती है. लोग उसको अपने आप घीरने लगते हैं कभी कभी ऐसे मनुष्य ग्रपनी धूर्तता सै सच्चे योग्य ग्रथवा घनवानों से बढ़ कर काम बना लेते हैं यद्यपि ऋंत में उन्की कलई बहुधा खुल जाती है परंतु साधारण लोग केवल वर्तमान दशा पर दृष्टि रखते हैं -जित्समय जिस्की उन्नति देखते हैं उन्नति का मूल कारण निश्चय किये विना उस्की बड़ाई करने लगते हैं उस्के सब काम बुद्धिमानी के समकते है इसी तरह जब किसी की प्रगट मैं श्रवनित दिखाई देती है तो वह उस्की मूर्खता समभते हैं श्रीर उस्के गुणों मै भी दोपारोप करने लगते हैं! उस्समय उन्को उस्की भूल ही भूल दृष्टि ग्राती है सो ग्राप प्रत्यन्न देख लीजिए कि जन तक सर्वे सावारण को प्रगट में श्राप की उन्नति का रूप दिखाई। देता या, श्रान का द्रव्य, त्राप का वैभव, त्राप का यश, त्राप की उदारता, श्रार का सीवायन, श्राप की मिलन्सारी, देख कर वह श्राप का श्राचरण श्रच्छा समभते ये श्राप की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते ये श्राप से प्रीति रखने ये . जब श्राप की यह भटका लगा प्रगट में श्रार की श्रवनति का सामान दिखाई देने लगा भट उन्की राह बदल \* गई ग्राप के बद्धन के बदले उनके मन में धिकार उत्पन्न हुग्रा ग्राप भी श्रनिष्ययशीलना, श्रद्रस्टिष्ट, श्रपवंध, श्रीर श्रात्मसुखपरायणता शाहि दीप उन्हों दियाई देने लगे . श्राप के बने रहने पर उन लोगों को शाप में जी, जो श्राशाएँ भी श्रीर उन श्राशाश्रों के कारण श्राप से स्वायंवरता की जिननी भीति यी वह उन ह्याशाह्यों के नष्ट होते ही सहसा ्राया के समान उनके हृदय से जाती गद्दी बलिक श्राशा भग होने का एक मना रोट हुआ फिर जब साधारण लोगों का यह अभिप्राय हो, मुंशी चर्मलाल, शिभूरयाल श्राटि श्राप को यो श्रकेला छोड़ कर चले जाय यव श्राप के छोटे नीकर निटर होकर श्राप के माल की लूट मचानें लगें

जो चीज़ जिस्के पास हो वह उस्का मालिक बन बैठे **इ**स्में कौन आश्चर्य है १<sup>5</sup>

"श्रन्छा! श्रव श्रागे के लिए श्राप कहें जैसे करूँ इस्का कुछ प्रबंध तो श्रवश्य होना चाहिये" लाला मदनमोहन नें गिड़गिड़ा कर कहा.

इस्पर लाला ब्रजिकशोर घर के सब नौकरों को धमका कर बड़े कोष सै कहने लगे "ब्राज सबेरे से इस कमरे के भीतर कौन, कौन ब्राया या उन सबके नाम लिखवाश्रो में ब्राभी कोतवाली को रक्का लिखता हूँ वह सब हवालात में भेज दिये जायँगे श्रोर उनके मकानों की उनके संबंध्यों समेत तलाशी ली जायगी जिनके घर से कोई चीज चोरी की निकल्लेगी या जिन्पर किसी तरह चोरी का श्रपराध साबित होगा उनको ताजी-रात हिन्द की दफ़ें ४०८ के ब्रनुसार सात बरस तक की केंद्र श्रीर जुर्मानें का दंड भी हो सकेगा ."

"श्रजी महाराज! एक मनुष्य के श्रपराध से सबको दंड हो यह तो बड़ा श्रनर्थ है" बहुत से नौकर गिड़गिडा कर कहनें लगे "हम लोग श्रव तक लाला साहब के यहाँ बेटा बेटी की तरह, पले हैं इस्से श्रव ऐसी ही मर्जी हो तो इमको मौकूफ़ कर दीजिये परंतु बदनामी का टीका लगा कर श्रीर जगह के कमाने खाने का रस्ता तो बंद न कीजिए"

"हाँ हाँ यह तो सफाई से निकल जाने का श्रच्छा ढंग है परंतु इस्त-रह तुम्हारा पीछा नहीं छुटेगा जो तुम लाला साहब के यहाँ वेटा वेटी की तरह पले हो तो तुमको इस्समय यह बात कहनी चाहिये ! तुम इस्समय लाला साहब से श्रलग होनें मे श्रपना लाभ समभते हो परंतु यह तुम्हारी भूल है इस्मै तुम उल्टे फॅर्स जाश्रोगे" लाला व्रजिकशोर नें सिंह की तरह गर्ज कर कहा • "ग्रच्छा ! हम को सांभा तक की छुट्टी दीजिये हम से हो सकेगा जहा तक हम घड़ी का पता लगावेंगे " नौकरों नें जवाब दिया .

"तुम लोग यह बहाना करके श्रपनें घर से चोरी का माल दूर किया चाहते हो परंतु में घड़ी का मता लगाये विना तुम को कभी ढीला नहीं छोड़ गा में श्रभी कोतवाली को रुक्का लिखता हूं" यह कह कर लाला ब्रजिकशोर सचमुच रुक्का लिखनें लगे.

जिन लोगों ने सबेरे मदनमोहन की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया या वही इस्समय ब्रजिकशोर की ज़रा सी धमकी से मदनमोहन के पाव पकड़ कर रोने लगे, तुलसीदासजी ने सच कहा है—

"शृद्ध गमार टोल पशु नारी । सकल ताइना के श्रधिकारी ॥"

"भाई ! इन्को साम्त तक श्रवकाश दे दो जो तुम श्रव करना चाहते हो सांभ्त को कर लेन।" लाला मदनमोहन ने पिगल कर श्रिथवा किसी गुन कारण से दव कर कहा.

"ग्राप को किसी की रिश्रायत हो तो श्राप निज मैं भले हो उन्कों युद्ध इनाम दे दें परंतु प्रबंध के कामों में इस तरह श्रपराधियों पर दया करके श्रपने हाथ से प्रबंध न विगाड़े ये लोग श्राप का क्या कर सके हैं ? मनुस्मृति में कहा है—

"दंड विषे संभ्रम भये वर्ण दोष है जाय। मच उनदव देश में सब मर्याद नसाय॥\*"

साडी कहते हैं—

"पापिन मांहि दया है ऐसी । सजन संग क्रूरता जैसी ॥†"
लाना बनकियोग ने वहा

हु'पेतः मर्ववणांश्च भिवरन् सर्वसेत्वः ।
 नर्वलोक्षक्रेयक्षेत्रप्रकेष्य विश्वमात् ॥

<sup>ी</sup> निकाई बानडां कर्डन् चुनानस्त की बटकर्टन् बजाय नैकमटा ॥

"खर! कुछ हो आज का दिन तो इन्को छोड़ दीजिये" लाला मदनमोहन ने दबा कर कहा.

"बहुत श्रन्छा ! जैसी श्राप की मर्ज़ां" व्रजिकशोर नें रुखाई से जवाब दिया •

"मुस्तको मित्रों की तरफ़ से सहायता मिलने का विश्वास है परंतु दैवयोग से न मिली तो क्या इन्सालवन्ट होने की दरख्वास्त देनी पड़िगी ?" लाला मदनमोहन ने पूछा •

"श्रभी तो कुछ ज़रूरत नहीं मालूम होती परंत ऐसा विचार किया भी जाय तो श्राप के लेन देन श्रौर माल श्रस्वाव का काराज कहा तैयार है ?" लाला व्रजिकशोर ने जवाब दिया श्रौर कचहरी जाने के लिए मदनमोहन सै रुखसत होकर रवाने हुए.

### प्रकरण ३६

#### घोके की रही

विपत बरावर सुख नही जो थोरे दिन होय। इष्ट मित्र बन्धू जिते जान परें सब कोय।। लोकोक्ति।

लाला ब्रजिकशोर के गये पीछे मदनमोहन की फिर वहें दशा हो गई. दिन पहाड़ सा मालूम होने लगा खास कर डाक की बड़ी तलामली लग रही थी. निदान राम, राम करके डाकका समय हुआ डाक आई. उसमें दो तीन चिक्ठी और कई अखनार थे.

एक चिष्टी ग्रागरे के एक जौहरी की ग्राई थी जिस्में जवाहरात की

विकी बाबत लाला साहब के रूपे लेनें थे छौर वह यों भी लाला साहब सै बड़ी मित्रता जताया करता था. उस्नें लाला साहब की चिठ्ठी के जवाब मै लिखा था कि "ग्राप की ज़रूरत का हाल मालूम हुग्रा मै बड़ी उमंग सै रपे भेजकर इस समय त्राप की सहायता करता परेतु मुभको बड़ा खेंद है कि इन दिनों मेरा बहुत रुपया जवाहरात पर लग रहा है इसलिये मैं इस्समय कुछ नहीं भेज सक्ता. त्राप ने मुभको पहले से क्यों न लिखा ? अब जिस्समय मेरे पास रुपया त्रावेगा में प्रयम स्त्राप की सेवा में ज़रूर भेजूँगा मेरी तग्फ से ग्राप भली भॉति विश्वास रखना ग्रीर ग्रपनें चित्त को सर्वथा श्रिभ्यं न होनें देना परमेश्वर कुशल करेगा" यह चिठ्ठी उस कपटी नें ऐसी लपेट से लिखी थी कि अजान आदमी की इस्के पढ़नें से लाला मदनमोहन के रुपे लेने का हाल सर्वथा नहीं मालूम हो सक्ता था वह श्रव्छी तरह जान्ता या कि लाला मटनमोहन का काम विगड़ जायगा तो सुमतं रुपे मॉॅंगनेंवाला कोई न रहेगा इस वास्तै उस्नें केवल इतनी ही यात पर सतोप न किया बल्कि वह गुप्त रीति से मदनमोहन के विगड़नें की चर्चा फैलाने श्रीर उसके बढ़े बढ़े लेनदारों को भड़कानें का उपाय करनें लगा . हाय ! हाय !! इस असार ससार मैं कुछ दिन की अनिश्चित श्रायु के लिये निर्मय होकर लोग कैसे घोर पाप करते हैं !!!

वृत्तरी चिट्टी मदनमोहन के श्रीर एक मित्र की थी. वह हर नाल श्रानर मटोनें बीस रोज़ मदनमोहन के पास रहते थे इसलिए तरह नाह थी सीगान के सिवाय उन्की ख़ातिरदारों में मदनमोहन के पाँच सात नी रुपे नर्टव राचे हो जाया करते थे. उस्नें लिखा था कि "में नें बहुत सत्ना समक्त कर इस्मम्य एक गाँव नाट हज़ार क्षे में ख़रीद लिया है श्रीर उप्ती कीमत नुकानें के लिये मेरे पास इस्तम्य पचास हज़ार श्रंदाजमोज्द हैं इन्लिये मुक्त का महीनें टेंद महीनें के वास्ते दस हज़ार क्षे की जहरत होगी गो श्राय हुआ करके यह रूपया मुक्त को साहुकारी ब्याज पर दे देंगे तो में न्याप या बहुन उपकार मानुँगा" यह चिट्टी लाला मदनमोहन की चिट्टी पहुँचते ही उस्ने अगमचेती कर के लिख दी थी श्रौर मिती एक दिन पहले की डाल दी थी कि जिस्से भेद न खुलने पावै.

मदनमोहन के तीसरे मित्र की चिठ्ठी बहुत संचेप थी उसमें लिखा था कि "श्राप की चिछा पहुँची उस्के पढ़नें से बड़ा खेद हुआ . मैं स्पे का प्रबंध कर रहा हूँ यदि हो सकेगा तो कुछ दिन में श्राप के पास श्रवश्य मेजूंगा" इस्के पास पत्र मेजने के समय स्पया मोजूद था परतु इस्नें यह पेच रक्खा था मदनमोहन का काम बना रहैगा तो पीछे से इस्के पास स्पया मेज कर मुफत में श्रहसान करेंगे श्रीर काम बिगड़ जायुगा तो चुप हो रहेंगे श्रर्थात् उस्को स्पे को ज़रूरत होगी तो कुछ न देंगे श्रीर ज़रूरत न होगी तो जबरदस्ती गले पड़ेंगे!

इन्के पीछे लाला मदनमोहन एक अखबार खोलकर देखने लगे तो उसमैं एक यह लेख दृष्टि आया—

# "सुसभ्यता का फल"

'हमारे शहर के एक जवान सुशिच्चित रईस की पहली उठान देख कर हमको यह आशा होती थी बिल्क हमने अपनी यह आशा प्रगट भी कर दी थी कि कुछ दिन में उसके कामों से कोई देशोपकारी बात अवश्य दिखाई देगो परंतु खेद है कि हमारी वह आशा बिल्कुल नष्ट हो गई बिल्क उसके विपरीत भाव प्रतीत होनें लगा, गिन्ती के दिनों में तीन चार लाख पर पानी फिर गया . बलायत में डरमोडी नामी एक लड़का ऐसा तोच्या बुद्धि का हुआ था कि वह नौ वर्ष की अवस्था में और विद्यार्थियों को ग्रीक और लाटिन भाषा के पाठ पढ़ाता था परतु आगे चलकर उस्का चालचलन अच्छा नहीं रहा इसी तरह यहाँ प्रारंभ से परिणाम विपरीत हुआ . हिदुस्थानियों का सुधरना केवल दिखानें के लिए है वह अपनी रीति भाँति बदलनें में सब सुसभ्यता समभते हैं परंतु असल में अपने स्वभाव और विचारों के सुधारने का कुछ उद्योग नहीं करते . बचपन

में उन्को तिवयन का कुछ कुछ लगाव इस तरफ को मालूम होता भी है तो मदरसा छोड़े पीछे नाम को नहीं दिखाई देता . दरिद्रियों को मोजन वस्त्र की फिकर पड़ती है श्रीर धनवानों को भोग विलास से ग्रवकाश नहीं मिल्ता फिर देशोन्नति का विचार कौन करे ? विद्या ग्रीर कला की चर्चा कीन फैलाय ? हम की ग्रपने देश की दीन दशा पर दृष्टि करके किसी धनवान का काम विगड़ता देख कर बड़ा चेड होता है परत देश के हित के लिये तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह पर प्रगट में नए सुघार की भालक दिखा कर भीतर सै दीये तले ग्रंघेरा रखनें वालों का भंडा जल्दी फूट जाय जिस्से ग्रीर लोगों की श्राँखें खुलें श्रीर लोग सिंह का चमडा श्रोदनेंवाले भेड़िए को सिंह न समर्भें". इस ग्रखवार के एडीटर को पहले लाला मदनमोहन से ग्रच्छा फायश हो चुका था परंतु बहुत दिन बीत जाने से मानों उस्का कुछ श्रसर नहीं रहा . जिस तरह हरेक चीज़ के पुराने पड़ने से उसके बंघन टीले पड़ते जाते हैं इसी तरह ऐसे स्वार्थपर मनुष्यों के चित्त में शिसी के उपकार पर, लेन देन पर, प्रीति व्यवहार पर, बहुत काल बीत जानें से मानों उस्का ग्रासर कुछ नहीं रहता . जब उनके प्रयोजन का सनय निकल जाता है तत्र उनकी ऋषि सहसा बदल जाती हैं जत्र वह मिभी लायक होते हैं तब उनके हृदय पर स्वेच्छाचार छा जाता है : जब उनके स्वार्थ में ऋछ हानि होती है तब वह पहले के बहे से बहे उपरागें को ताक पर रख कर वैर लेनें के लिए तैयार हो जाते हैं . सादी ने पहा है-

"करत सुरामद् जो मनुज सो कछु दे बहु लेत। एक दिवम पार्यन तो दो से दूपण देत॥"%

धार रोजे मुगदश वर नवारी टोमट चन्टा श्रवृवत वर शुमारद ॥

श्राला ता नरान्दी दह मण्तुन गोए कि श्रंदक मायः नफए श्रालतो दारद।

इस अख़वार का एडीटर विद्वान था और विद्या निस्संदेह मनुष्य की विद्वा को तीच्ण करती है परंतु स्वभाव नहीं बदल सक्ती. जिस मनुष्य को विद्या होती है पर वह उस्पर बरताव नहीं करता वह बिना फल के वृद्य की तरह निकम्मा है.

लाला मदनमोहन इन लिखावटों को देख कर बड़ा आश्चर्य करते थे परंतु इस्सै भी अधिक आश्चयं की बात यह थी कि बहुत लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं भेजा उन्में कोई, कोई तो ऐसे थे कि बड़ों की लकीर पर फकीर वने वैठे थे . यद्यपि उन्के पास कुछ पूँजी नहीं रही थी उन्का कार ब्योहार थक गया था उन्का हाल सब लोग जान्ते थे इस्सै आगे को भी कोई बुई हाथ लगनें की आशा न थी परंतु फिर भी वह खर्च घटानें मै वेइ-ज्जती समभते थे . संतान को पढ़ाने लिखाने की कुछ चिंता न थी परंतु ब्याह शादियों में अब तक उधार लेकर द्रव्य लुटाते थे उन्से इस त्र्यवसर पर सहायता की क्यों त्र्याशा थी ? कितने ही ऐसे थे जिन्होंने केवल अपने फ़ायदे के लिए धनवानों का सा ठाठ बना रक्ला था इस वास्तै वह मदनमोइन के मित्र न थे उस्के द्रव्य के मित्र थे वह मदनमोहन पर किसी न किसी तरह का छप्पर रखने के लिए उस्का श्रादर सत्कार करते थे इसलिए इस श्रवसर पर श्रपना पर्दा ढकने के हेतु मदनमोइन के त्रिगाड़ने में अधिक उद्योग न करे इसी मै उन्हा विशेष अनुग्रह या इस्सै श्रिधिक सहायता मिलने की उन्सै क्या आशा हो सक्ती थी ? कोई, कोई धनवान ऐसे थे जो केवल हाकमों की प्रसन्नता के लिए उन्की पसंद के कामों मैं अपनी अरुचि होने पर भी जी खोल कर रुपया दे देते थे परंतु सची देशोन्नति श्रौर उदारता के नाम फूटी कौड़ी नहीं ख़र्ची जाती थी वह केवल हाकमों सै मेल रखने मैं अपनी प्रतिष्ठा समभते थे परंतु स्वदेशियों के हानि लाभ का उन्हें कुछ विचार न था, वह केवल हाकमों में आने जाने वाले रईसों से मेल रखते थे और हाकमों की हा में हा मिलाया करते. थे, इस वास्ते साघारण लोगों

की दृष्टि में उन्का कुछ महत्व न था. हाकमों में श्रानें जानें के हेतु मदनमोहन की उन्से जान पहचान हो गई थी परंतु वह मदनमोहन का काम विगड़नें से प्रसन्न थे क्योंकि वह मदनमोहन की जगह कमेरी इत्यादि में श्रपना नाम लिखाया चाहते थे इस वास्ते यह इस श्रवसर पर हाकमों से मदनमोहन के हक में कुछ उलट पुलट न जड़ते यही उन्की वड़ी कृपा थी इस्से वढ़ कर उन्की तरफ से श्रीर क्या सहायता हो सक्ती थी शकोई कोई मनुष्य ऐसे भी ये जो उन्की रक्षम में कुछ जोखों न हो तो वह मदनमोहन को सहारा देनें के लिए तैयार थे परंतु श्रपने ऊपर जोखों उठाकर इस इवती नाव का सहारा लगानें वाला कोई न था. विष्णुपुराण के इस वाक्य से उन्के सब लक्षण मिलते थे—

"जाचत हू निज मित्र हित करें न स्वारथ हानि । दस कोंड़ी हू की कसर खायें न दुखिया जानि \*॥"

निदान लाला मदनमोहन श्राज की डाक देखे पीछे बाहर के मित्रों की सहायता से कुछ, कुछ निराश हो कर शहर के बाकी मित्रों का माजना (माजरा) देखने के लिए सवार हुए.

र प्रभविगोषि गुहुदा स्वार्थहानि न मानवः। पराविविद्यमात्रेण करिष्यति तदाद्विज॥

## प्रकरण ३७

### विपत्त मैं धैर्य

प्रिय वियोग को मूढजन गिनत गड़ी हिय भालि। ताही को निकरी गिनत धीर पुरुप गुणशालि।।

रघुवंशे।

लाला व्रजिकशोर ने अदालत में पहुँच कर हरिकशोर के मुकहमे में वहुत अच्छी तरह विवाद किया. निहालचंद आदि के कई छोटे, छोटे मामलों में राजीनामा हो गया जब व्रजिकशोर को अदालत के काम सै अवकाश मिला तो वह वहाँ सै सीधे मिस्टर ब्राइट के पास चले गये.

इरिकशोर ने इस अवकाश को बहुत अच्छा समका तत्काल अदालत मैं दरख्वास्त की कि "लाला मदनमोहन अपनें बाल-बचों को पहलें मेरठ भेज चुके हैं उन्के सब माल अस्वाब पर मिस्टर ब्राइट की कुकीं हो रही है और अब वह आप भी रूपोश ( अंतर्धान ) हुआ चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो" इस बात पर अदालत मैं बड़ा बिबाद हुआ, जवाबदिही के वास्तै लाला ब्रजिकशोर बुलाए गए परंतु उन्का कहीं पता न लगा हरिकशोर के वकील ने कहा कि लाला व्रजिकशोर मूँट बोलनें के भय से जान बूक्त कर टल गए हैं . निदान हरिकशोर के हलफ़ी इज़हार ( अर्थात शपयपूर्वक वर्णन करने ) पर हाकम को बिबस होकर वारंट जारी करने का हुक्म देना पड़ा हरिकशोर ने अपनी युक्ति से तत्काल वारंट जारी करा लिया और आप उस्की तामील करने के लिये

अवगच्छिति मृदचेतनः प्रियनाशं हृदिशल्यमिर्वितम् ।
 स्थिरधी स्तुतदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुद्धृतम् ॥

उत्के साथ गया . मदनमोहन से जिन लोगों का मेल था उन्में से कोई कोई मदनमोहन को खनर करनें के लिये दौड़े परंतु मद भाग्य से मदन-मोहन नर न मिले .

हाँ मदनमोइन की स्त्री ग्रामी मेरठ से ग्राई थी वह यह ख़बर सुन्कर प्रमा गई उसने चारों तरफ को ग्रादमी दौड़ा दिये . मेरठ में मदनमोहन के विगइन की ख़बर कल से फैल रही थी परंतु उसके दुःख का बिचार करके उसके ग्रामे यह बात कहने का किसी को साहस न हुग्रा. ग्राज सबेरे ग्रामायास यह बात उसके कान पड़ गई बस इस बात को सुन्ते ही वह मच्छी की तरह तहपनें लगी, रेल के समय में दो घंटे की देर थी वह उसे दो जुग से ग्राविक बीते उसके घर के बहुत कुछ धेर्य देते थे परंतु उसे किसी तरह कल नहीं पहती थी . जब वह दिल्ली पहुँची तो उसनें ग्रापने घर का ग्रीर ही रंग देखा न लोगों की भीड़, न हँसी दिल्लगी की बातें, सब मकान सूना पदा था ग्रीर उसमें पाँव रखते ही डर लगता था जिस्पर विशेष यह हुग्रा कि ग्राने ही यह भवंकर ख़बर मुनी जब से उसनें . यह ख़बर सुनी उसके ग्राम् एल भर नहीं बंद हुए वह ग्रापने पति के लिए प्रसन्नता से ग्रामा पगा वैनें को तेवार थी .

इघर लाला मदनमोहन ग्रपने स्वार्थपर मित्रों से नए, नए घटानों को बान मुन्ते फिरते ये इतनें में एकाएक कान्स्टेबल नें को चमन को पुकार कर बगी खदी कराई श्रीर नाज़िर नें पास पहुँचते ही सलाम करके बार्ट दिगाया, लाला मदनमोहन उसकी देखते ही सफेद हो गए, जिर कुका लिया, चहरे पर हवाइयाँ उड़नें लंगी, मुख से एक ग्रज़र न निक्ला हर्गि श्रीर नें एक खखार मारी परंतु मदनमोहन की श्रींख उन्हें सामनें न हुई . निदान मदनमोहन ने नाजिर को संकेत में श्रपनी पग्रीना दिग्याई हरपर सब लोग कचहरी को चले .

मदनमीहन श्रदालत में हारम के सामने खड़े हुए उत्समय लाज

से उन्की श्राँख ऊँची नहीं होती थी. हाकम को भी इस बात का श्रत्यंत खेद था परंतु वह कानून से परवस थे.

"हमको आप की दशा देख कर अत्यंत खेद है और इस हुक्म के जारी करने का बोक्त हमारे सिर आ पड़ा इस्सै हम को और भी दुःख होता है परंतु हमारे आप के निज के संबंध को हम अदालत के काम में शामिल नहीं कर सक्ते . ताज की वफ़ादारी, ईमान्दारी, मुल्क का इन्तज़ाम सब लोगों की हकरसी, और हरेक आदमी के फ़ायदे के लिए इन्साफ करना बहुत जरूरी है" हाकम ने कहा "आप से सीधे सादे आदिमयों को अपने भोलेपन से इतनी तक्लीफ़ उठानी पड़े यह बड़े खेद की बात है और मेरा जी यह चाहता है कि मुक्त से हो सके तो में अपने निज से आप के कर्ज़ का इंतज़ाम करके आप को छोड़ दूं परंतु यह बात मेरे बूते से बाहर है . क्या आप के कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जो इस्समय आप को सहायता करें ? या आप इन्साल्बन्सी बगैरे की दरखनास्त रखते हैं ?"

लाला मदनमोहन के मुख से कुछ अन्तर न निकले इस वास्तै थोड़ी देर पीछे हार कर उन्को हवालात मै भेजना पड़ा . .

इतने मै लाला ब्रजिकशोर श्रा गए. उन्का स्वर्भाव बड़ा गंभीर था परंतु बिना बादल के इस विजली गिरनें सै तो वह भी सहम गए उन्को इतनें तूल हो जानें का स्वप्न मैं भी ख़याल न था इसलिए वह थोड़ी देर कुछ न समक्त सके. वह कभी इन्साल्वन्सी का विचार करते थे कभी इरिकशोर की डिक्री का रुपया दाख़िल करके मदनमोहन को तंत्काल छुड़ा लिया चाहते थे परंतु इन बातों सै उन्के श्रीर प्रवंघ मै श्रंतर श्राता था इसलिए इन्में सै कोई बात उस्समय न कर सके. वह समके कि "ईश्वर की कोई बात युक्तिश्रत्य नहीं होती कदाचित् इसी मैं कुछ हित समक्ता हो, ईश्वरं की श्रपार महिमा है. सेश्राक्सनी का हेन्री नानी श्रमीर वहा दुए, कर श्रीर श्रन्याई था उस्के स्वेच्छाचार सै सव प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी इसलिये उस्को भी प्रजा सै वड़ा भय रहता था. एक बार वह कुछ दुःकर्म करके निद्रा वस हुन्रा उस्समय उस्ने यह राप्त देखा कि वहाँ का शास्य देवता उस्की श्रोर कुछ क्रोध श्रौर दया की र्टाट से देख रहा है और यह कह रहा है कि "ले अधम पुरुष! तेरे लिए यह श्राज्ञा हुई है" यह कह कर उस श्राम देवता ने एक लिपटा हुआ कागज हेन्श की तरफ फेंक दिया और आप अंतर्धान हो गया टेन्री ने काराज खोल कर देखा तो उसमें ये शब्द लिखे थे कि "छः के पक्षात्" हेन्री नें जग कर निश्चय समभा कि मैं छः पहर, छः दिन, हुः ग्रटवाहे, हुः मास या छुः वर्ष में ग्रवश्य मर जाऊंगा . इस्सै हेन्री को श्रपने दुष्कमें का वड़ा पछतावा हुआ श्रीर छ: महीनें तक मृत्यु भय से श्रत्यंत व्याकुल रहा परंतु फिर मृत्यु की श्रवधि छुटे वर्ष समक कर समावानी से सत्कर्म करने लगा अपने कुकमों के लिए सच्चे मन सै रेरवर की चमा चाही श्रीर उस्मै पीछे केवल सत्कर्म ही सत्कर्म करके प्रजा की भीति प्रतिदिन बढाता गया. उस्की पहली चाल सै वह कडु आ फल उस्की मिला या कि जित्से वेचेन होकर वह गुमराह हुन्ना जाता था उसके बदले उस्तमय के छानड के मिठास से उस्का चित्त प्रफुल्लित रहने लगा छौर जैसे र्चने यह परले के कड्छापन से इस्समय के मिठास का मुक्रावला करता गया वैसे वैसे उग्का ग्रानट विशेष बढता गया उस्के चित्त में कोई वात द्वियाने के लायक नहां रही इस्ते उसके मन पर किसी तरह का बोभ्त न मानृत होता था. लोगो के जी मैं उस्का विश्वास एक साथ वढ़ गया वहें भी सभा उन्ही श्रपना मन्यस्य करने लगे श्रीर छः वर्ष पीछे जब वी प्रवर्गे मरने की बड़ी नमभता या ईश्वर की कुना से उसी स्वर्म के परिणा घह जर्मनी ना राज करने के लिए सब में बोग्य पुरुष समक्ता जा मः गाम निष्टासन पर बैटाया गया !!!" इसलिये श्रव यह सूरत हो चुकी है तो ल ना मटनमें के चित्त पर इस्का पूरा श्रसर हो जाना चाहिए

क्योंकि जो बात सौ बार सममाने सै समम में नहीं श्राती वह एक बार की परीचा से मली माँति मन मै बैठ जातो है श्रीर इसी वास्तै लोग "परीचा (को) 'गुरु' मान्ते हैं ." बस इतनी बात समम में श्राते हो लाला व्रजिक्शोर मदनमोहन को धैर्य देनें के लिए उसके पास हवालात में गये. उस्का मुंह उतर गया था, श्राँस डबडवा रहे थे, लजा के मारे श्राँल जची नहीं होती थी.

"ग्राप इतने ग्रधिर्य न हो इस बिना बिचारी श्राफत श्रानें सै मुफ्तको भी बहुत खेद हुन्रा परंतु श्रव गई वीती बातों के याद करनें सै कुछ फ़ायदा नहीं मालूम होता" लाला ब्रजिकशोर कहनें लगे "हर बात के बन्ते विगड़ते रहनें सै मालूम होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा संसार का नकशा एक सा बनाए रखने की नहीं है देवता हों को भी दैत्यों सै दुःख उठाना पड़ता है, सूर्य चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, महाराज रामचद्र जी श्रीर राजा नल, राजा इरिश्चद्र, राजा युधिष्ठिर श्रादि बड़े बड़े प्रतापियों को भी हद सै बढ़ कर दुःख फेलने पड़े हैं . ऋभी तीन सौ साढ़े तीन सौ वर्ष पहलै दिल्ली के वादशाह महम्मद वाबर श्रौर हुमायूँ ने कैसी कैशी तक्लीफ़ें उठाई थीं कभी वह हिंदुस्थान के बादशाह हो जाते थे कभी उन्के पास पानी पीने तक को लोटा नहीं रहता था श्रौर बलायतों मैं देखो फ्रांस का सुयोग्य बादशाह चोथा हेन्री एक बार भूखों मरनें लगा तब उस्नें एक पादरी सै गवैयों मैं नौकर रखर्ने की प्रार्थना की परंतु उसके मंद भाग्य सै वह भी नामंजूर हुई . फ्रांस के सातवे लुई नें एक बार श्रपना बूट गाठने के लिए एक चमार को दिया तब उस्की गठवाई के पैसे उस्की जेव मैं न निकले इस्सै उसे लाचार हो कर वह बूट चमार के पास छोड़ देना पड़ा . श्ररस्तातालीस नें लोगों के ज़ुल्म सै विष पी कर श्रपने प्राण दिये थे श्रीर श्रनेक विद्वान बुद्धिमान राजा महाराजाश्रो को काल चक्र की कठिनाई सै अनेक प्रकार का असहा क़ेश फेल, फेल कर यह असार ससार छोड़ना पड़ा है इसलिए इस दुःख सागर मै जो दुःख न भोगना

पदे उसी का आश्चर्य है जब ग्रपनें जीने का पल भर का भरोसा नहीं तो किर कोन्सी बात का हप विषाद किया जाय । यदि संसार मैं कोई बात विचार करनें के लायक है तो यह कि हमारी इतनी आ्रायु वृथा नष्ट हुई इत्में हम नें कीन्सा ग्रुम कार्य किया ? परतु इस विषय मै भी कोरे पछतावे के निस्वत ग्रागें के लिए सम्हल कर चलना अच्छा है क्योंकि समय निकल जाता है . तुलसीदास जी विनयपत्रिका में लिखते हैं:—

"लाभ कहा मानुप तन पाये।

काय वचन मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये।।
जो मुख सुर पुर नरक गेह वन आवत विनहिं बुलाये।
तिह सुख कहुँ बहु यत्न करत मन समुम्मत नहि समुम्माये।
पर दारा पर द्रोह मोह वस किये मृह मन भाये।
गर्भ वास दुख रासि जातना तीव विपति विसराये।
भय निद्रा मेथुन श्रहार सबके समान जग जाये।
नुर दुर्लभ तन धिर न भजे हिर मट श्रिभमान गँवाये।
गई न निज पर बुद्धि शुद्ध हो रहे राम लय लाये।
नुलिसिटास यह श्रवसर वीते का पुन के पछताये?"

धम का श्राक्षार केवल द्रव्य पर नहीं है, हरेक श्रवस्था में मनुष्य धर्म कर सक्ता है श्रवक्ता पर ले उसके श्रपना स्वरूप यथार्थ जानना चाहिये यदि श्रपने स्वरूप जानों में भृत रह जायगी तो धर्म श्राधमें हो जायगा. श्रीर प्यर्थ दु ल उठाना पहेगा. विपत्ति के समय धवराहट की वरावर के बन्त तानिनारक नहीं होती विपत्ति मँवर के समान है जो जो मनुष्य यत कर के उन्नी निकला चाहता है श्रीवक फेसता है श्रीर थक कर विश्वस तेना पता है परतु धर्य में पानी के बहाव के साथ सहज में बाहर निकल करा है. ऐसे श्रवनर पर मनुष्य को धर्य से उपाय सोचना चाहिये श्रीर पान देश प्रमान की हाना हिंदे पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये श्रीर पान की हाना हिंदे पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये उसकी रखना व्या

"यह सब सच है परंतु विपत्ति के समय धैर्य नहीं रहता" लाला मदनमोहन ने आँसू भर कर कहा .

"विपत्ति मनुष्य की कसोटी है, नीति-शास्त्र मै कहा है—
"दूर्राह सों डरपत रहै निकट गए तें शूर।
विपत पड़े धीरज गहें सज्जन सब गुग पूर॥"%

लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "महाभारत मै लिखा है कि राजा बलि देवताओं से हार कर एक पहाड की कंदरा मैं जा छिपे तब इंद्र ने वहाँ जा कर श्रिमान से उन्हों लिजत करनें का विचार किया इस्पर विल शांति-पूर्वक बोले "तुम इस्समय अपना वैभव दिखा कर हमारा अपमान करते हो परंतु इस्मै तुम्हारी कुछ भी बड़ाई नहीं है हारे हुए के आगे अपनी ठसक दिखानें से पहली निर्वलता मालूम होती है, जो लोग शत्र को जीत कर उस्पर दया करते हैं वही सच्चे वीर समभे जाते हैं . जीत श्रीर हार किसी के हाथ नहीं है यह दोनों समयाधीन हैं प्रथम हमारा राज था अब तुम्हारा हुआ आगे किसी और का हो जायगा . दुःख सुख सदा अदलते बदलते रहते हैं होनहार को कोई नहीं मेट सक्ता तुम भूल से इस वैभव को अपना समकते हो यह किसी का नहीं है . पृथु, ऐल, मय और भीम श्रादि बहुत से प्रतापी राजा पृथ्वी पर हो गए हैं परतु काल नें किसी को न छोड़ा इसी तरह तुम्हारा समय श्रावेगा तव तुम भी न रहोगे इसलिये मिथ्याभिमान न करो . सजन सुख दुःख सै कभी हर्ष विषाद नहीं करते वह सब स्रवस्थात्रों मैं परमेश्वर का उपकार मान कर सतोषी रहते हैं, श्रीर सब मनुष्यों को श्रपना समय देख कर उपाय करना चाहिए सो यह समय इमारे बल करनें का नहीं है सहन करने का है इसी से हम तुम्हारे कठोर

महतो दूरभीरुत्वमासन्ने शरता गुणः।
 विपत्तौ हि महाल्लोके घीरता मनुगच्छिति॥

वचन सहन करते हैं. दुःख के समय धेर्यं रखना वहुत त्रावश्यक है क्यों कि श्रधेर्य होनें से दुःख घटता नहीं बल्कि वढता जाता है इसलिए हम चिता श्रीर उद्देग को श्रपनें पास नहीं श्रान देते". ऐसे श्रवसर पर मनुष्य के मन को स्थिर रखनें के लिए ईश्वर नें कृपा करके श्राशा उत्पन्न की है श्रीर इसी श्राशा से संसार के सब काम चलते हैं इसलिये श्राप निराश न हा परमेश्वर पर विश्वास रख कर इस दुःख की निवृत्ति का उपाय सोचें. यह त्रिपत्ति श्राप पर किस तरह एकाएक श्रा पड़ी इस्का कारण हूँ हैं ईश्वर शीत्र कोई सुगम मार्ग दिखावेगा".

"मुभको तो इत्समय कोई राह नहीं दिखाई देती तुम्हें अञ्छा लगे सो करो" लाला मदनमोहन ने जवाब दिया.

इतनें में लाला व्रजिकशोर से श्राकर एक चपरासी ने कहा कि "श्राप को कोई बाहर बुलाता है" इस्पर वह बाहर चले गए .

### प्रकर्ण ३८

#### सन्दी पीति

थीरज धर्म मित्र श्रह नारी । श्रापति काल परिलये चारी ॥ तलसी कृत .

लाना ब्राजिशोर बाहर पहुँचे तो उन्हों कचहरी से कुछ दूर भीड़ भाइ में श्रलग वृक्तों भी छाया में एक मेजगाड़ी दिखाई दी. चपगती उन्हें पढ़ों लिया ले. गया तो उसम मदनमोहन की स्त्री बच्चे समेत माइम हुईं लाला मदनमीतन की गिरफ्तारी का हाल मुन्ते ही बह विचारी घवरा कर यहाँ दौड़ श्राई थी उस्की श्राँखों से श्राँस नहीं थमते थे श्रौर उस्को रोती देख कर उसके छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे . ब्रजिक्शोर उन्की यह दशा देखकर श्राप रोने लगे . दोनों बच्चे भी ब्रजिक्शोर के गले से लिपट गए श्रौर मदनमोहन की स्त्री ने श्रपना श्रौर श्रपने बच्चों का गहना ब्रजिक्शोर के पास भेज कर यह कहला भेजा कि "श्राप के श्रागे उन्की यह दशा हो इस्सै श्रिधक दुःख श्रौर क्या है? खैर! श्रव यह गहना लीजिए श्रौर जितनी जल्दी हो सके उन्को हवालात से छुड़ानें का उपाय करिये".

"वह समभनार होकर अन्समभ क्यों बन्ती हैं ? इस वबराहट सै क्या लाम है ? वह मेरठ गईं जब उन्होंने आप कहवाया था कि ऐसी सूरत में इन अज्ञान बालकों की क्या दशा होगी ? फिर वह आप इस बात को कैसे भूली जाती हैं ? उन्को अपने लिये नहीं तो इन छोटे, छोटे बच्चों के लिये हिम्मत रखनी चाहिये" लाला व्रजिकशोर कहने लगे "इंग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स की बेटी इंलेक्टर पेलेटीन के साथ ब्याही थी . उरने अपने पित को बोहोमिया का बादशाह बनाने की उमंग में इन्की तरह अपना सब जेवर खो दिया इस्सै अंत में उस्को अपने निर्वाह के लिये मेष बदल कर मीख माँगनी पड़ी थी".

"अपने पित के लिए भील माँगनी पड़ी तो क्या चिता हुई ? स्त्री को पित से अधिक ससार में और कौन है ? जगत माता जानकी जी नें राज सुख छोड़ कर पित के संग बन में रहना बहुत अच्छा समका था, और यह वाक्य कहा था—

"देत पिता परिमित सदा परिमित सुत श्रीर आत। देत श्रमित पति तासु पद निह पूजिह किहिं भाँ ति ?॥" 🕾

मितं ददाति हि पिता मित भ्राता मितं सुतः ।
 श्रमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूज्येत् ॥

मती शिरोमिण सावित्री नें पित के प्राण-वियोग पर भी वियोग नहीं सहा या . मनुस्मृति में लिखा है—

"शील रहित पर नारि रत होय सकल गुण हानि।
तद्िप नारि पुजे पितिहि देव सदश जिय जानि॥
नारिन को व्रत यज्ञ तप श्रीर न कछु जग माहिं।
केवल पित पद पूज नित सहज स्वर्ग में जाहिं॥
"

पित के लिए गहना क्या प्राण तक देनें पड़े तो मै बहुत प्रसन हूं. हाय! वह केद रहें ग्रौर में गहनें का लालच करूं? वह दुःख सहें ग्रौर में चैन करूं? हम लोगों की जवान नहीं है इस्से क्या हमारे हृदय भी प्रीतिशत्य हें? क्या कहूं? इस्सम्य मेरे चित्त को जो दुःख है वह में ही जानती हूं. हे धरती माता! तू क्यों नहीं फटती जो में ग्रभागी उस्में ममा जाऊं?" लाला मदनमोहन की स्त्री गद्यद स्वर श्रौर रुके हुए कराउ से भीतर बेटी हुई बहुत घीरे घीरे बोली. "भाई! मै दुम से ग्राज तक नहीं बोली थी परतु इस्समय दुःख की मारी बोल्ती हूं सो गरी दिटाई चमा करना. मुक्त से यह दुःख नहीं सहा जाता मेरी छाती पर्श जाती है मुक्तको इस समय कुछ नहीं स्कृता जो तुम श्रपनी बहन के ग्रौर इन छोटे, छोटे बच्चों के प्राण बचाया चाहते हो तो यह गहना लो ग्रीर हो सके जैसे इसी समय उनकी छुंड़ा लाग्रो नहीं तो केवल में ही नहीं महाँ गो मेरे पोछे ये छोटे छोटे बालक भी भुर भुर कर—"

"बहन! क्या रत्समय तुम बावली हो गई हो तुम्हे श्रपने हानि लाम पा छुछ भी विचार नहीं है ?" लाला ब्रजिकशोर बाहर सै सम-

भिर्सारः कामवृत्तो वा गुर्गेर्वा परिवर्लितः ।
 उपचर्यः क्रिया साल्या सततं देववत्यतिः ॥

रं नास्ति मीणां पृयम्यशे न त्रतन्नाप्युवोषितम्। पनि शुश्रुपने येन तेन स्वर्गे महीयते॥

भानें लगे "देखो शकुंतला भी पतिव्रता थी परंतु जब उस्के पित नें उस्को भूठा कलक लगा कर पित्याग करनें का बिचार किया तब उसे भी कोघ ग्राए बिना नहीं रहा . क्या तुम उस्से भी बढ़ कर हो जो ग्रापनें छोटे, छोटे बच्चों के दुःख का कुछ, बिचार नहीं करतीं ? थोड़ी देर धैर्य रक्खो धीरे धीरे सब हो जायगा".

"भाई! धैर्य तो पहले ही बिदा हो चुका अब मै क्या करूँ ! तुम बार बार बाल बच्चों की याद दिवाते हो परतु मेरे जान पित सै अधिक स्त्री के लिये कोई भी नहीं है". मदनमोहन की स्त्री लजा कर भीतर सै कहने लगी "पित सै बिबाद करना तो बहुत बात है परंतु शकुंतला के मन मैं दुष्यंत की अत्यंत प्रीति हुए पीछे शकुंतला को दुष्यत के दोष कैसे दिखाई दिए यही बात मेरी समक्त मैं नहीं आती फिर मैं शकुंतला की अधिक नकल कैसे करूँ ! मैं बड़ी आधीन्ता सै कहती हूँ कि ऐसे ममंबेधी बचन कह कर मेरे हृदय को अधिक घायल मत करो और यह सब गहना ले जाकर हो सके जितनी जल्दी इस इवती नाय को बचानें का उपाय करो . मुक्तको तुम्हारे सामनें इस विषय में बात करते अत्यंत लजा आती है . हाय ! यह पापी प्राण् अब भी क्यों नहीं निकलते इस्सै अधिक और क्या दुःख होगा !"

यह बात सुन्ते ही व्रजिकशोर की ग्रांखों से ग्रांस टपकने लगे, थोड़ी देर कुछ नहीं बोला गया. उस्को उस्समय नारमंडी के श्रमीरज़ादे रोक्ट की स्त्री समिबल्ला की सची प्रीति याद ग्राई. रोक्ट के शरीर में एक जहरी तीर लगने से ऐसा घाव हो गया था कि डाक्टरों के विचार में जब तक कोई मनुष्य उस्का ज़हर न चूसे रोक्ट के प्राण वचने की ग्राशा न थी ग्रीर जहर चूसने से चूसने वाले का प्राण भय था. रोक्ट ने ग्रपनी प्राण्यका के लिए एक मनुष्य के प्राण्य लेने सर्वथा ग्रंगीकार न किये परंतु उस्की पतिव्रता स्त्री ने उसके सोते में उसके घाव का विष चूस कर उसपर ग्रपने प्राण्य न्योछावर कर दिये.

"वहन! में तुम्हारे लिए तुम सै कुछ नहीं कहता परंतु तुम्हारे छोटे छोटे वालकों को देखकर मेरा दहृय अ्रकुलाता है तुम थोड़ी देर धैर्य घरो ईश्वर सब मंगल करेगा" . लाला अजिकशोर ने जैसे तैसे हिम्मत बांध कर कहा .

"भाई ! तुम कहते हो सो मैं भी समभती हू यह बालक मेरी श्रात्मा ह श्रोर विपत्त में धैय घरना भी श्रच्छा है परतु क्या करूँ ? मेरा वस नहीं चल्ता देखो तुम ऐसे कटोर मत बनो" मदनमोहन की न्त्री त्रिलाप कर कहने लगी "महाभारत मै लिखा है - कि जिस समय एक कपोत ने ग्रातिथि सत्कार के विचार सै एक विधिक के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण दिये तव उस्की कपोती विलाप कर कहने लगी "हा ! नाथ ! हमने कभी ग्राप का ग्रमंगल नहीं विचारा संतान के होने पर भी स्त्री पित बिना सदा दुःख-सागर में द्भूत्रती रहती है भाई वधु भी उस्को देख कर शोक करते हैं. आप के साथ में सब दशाओं में प्रसन्न थी पर्वत, गुफा, नदी, भर्ना. इच्न श्रीर श्रकाश में मुभको श्रापके साथ श्रत्यंत मुख मिल्ता था परंतु वह सुख श्राज कहाँ है ? पति ही स्त्री का जीवन है पति विना स्त्री को जी कर क्या करना है" यह कह कर वह क्पोती श्राग में कूद पड़ी फिर क्या में एक पत्ती से भी गई बीती हूँ ? तुम से हो सके तो सौ काम छोड़ कर पहले इस्का उपाय करो न हो सके तो स्पष्ट उत्तर दो मुभ स्त्रो की जाति सै जो उपाय हो सकेगा सो में ही कर्ने भी . हाय ! यह क्या गज़न है ! क्या ग्रभागों को मोत भी माँगी नरी मिली ?"

"श्रन्छा ! ग्हन ! तुमको ऐसा ही त्राग्रह है तो तुम घर जास्रो में ग्रमी जा कर उनको छुटाने' का उपाय करता हू" लाला व्रजिकशोर ने ग्रहा .

"न जातें देशी घड़ी में में मेरट गई थी कि पीछे से यह ग़जब इया जिन्समय मेरे पान रहनें की श्रावश्यकता थी उसी समय में श्रभागी दूर जा पड़ी! इस दु:ख सै मेरा कलेजा फटता है मुक्तको तुम्हारे कहने पर पूरा विश्वास है परंतु में एक वार श्रपनी श्राँख सै भी उन्हें देख सक्ती हूं ?" मदनमोहन की स्त्री ने रो कर कहा.

"इस्समय तो कचहरी मैं हजारों ब्रादिमयों की मीड़ हो रही है संध्या को मौका होगा तो देखा जायगा" व्रजिकशोर ने जवाब दिया.

"तो क्या संध्या तक भी वह—" मदनमोहन की स्त्री के मुख सै पूरा बचन न निकल सका कठ रक गया और उस्को रोते देख कर उसके बच्चे भी रोने लगे.

निदान बड़ी कठिनाई से समका कर ब्रजिकशोर ने मदनमोहन की स्त्री को घर मेजा परंतु वह जाती बार ज़बरदस्ती अपना सब गहना ब्रजिकशोर को देती गई और उसके बच्चे भी ब्रजिकशोर को छोड़ कर घर न गए जब ब्रजिकशोर के साथ कचहरी में जाते थे तब उन्की दृष्टि एका-एक मदनमोहन पर जा पड़ी और वह उसको वहाँ देखते ही उससै जाकर लिपट गए.

"क्यों जी ! यह कहाँ से ऋाए ?" मदनमोहन ने आश्चर्य से पूछा .

"इन्की मा के साथ ये अभी मेरठ से आए हैं वह विचारी आप का यह हाल सुन्कर यहाँ दौड़ आई थी सो मै ने उसे बड़ी मुश्किल से समभा बुभा कर घर भेजा है" वजिकशोर ने जवाब दिया.

"लाला जी घर क्यों नही चल्ते ? यहाँ क्यों बैठे हो ?" एक लड़कें ने गले से लिपट कर कहा •

"मैं तो तुम्हारे छंग (संग) आज हवा खानें चलूँगा और अपनें बाग मैं चल कर मिंडियों का तमाछा (तमाशा) देखूँगा" दूसरा लड़का गोद मैं बैठ कर कहने लगा.

"लालाजी तुम बोल्ते क्यों नहीं ? यहाँ इकल्लै क्यों बैठे हो ? चलो छैल (सैर) करने चलें" एक लड़का हात पकड़ कर खैचनें लगा. "जानें चुन्नीग्राल (लाल) कहाँ हैं ! विन्ने (उन्होंने ) हमें एक तद्यवीर (तस्वीर) देनी कही थी लालाजी ! तुम उछे (उसे ) चोकटे मैं लगवा दोगे !" दूसरे लड़के ने कहा .

"छेल (सैर) करनें नहीं चलते तो घर ही चलो, श्रम्मा श्राज सबेरे से न जानें क्यों रो रही है श्रीर विन्नें श्राज कुछ मोजन भी नहीं किया" एक लड़का बोला .

"लालाजी ! तुम बोल्ते क्यों नहीं ? गुच्छा ( गुस्सा ) हो ? चलो, घर चलो हम मेरठ छे ( तै ) खिलीने लाये हैं छो ( सो ) तुम्है दिखावेंगे" दूसरा ठोडी पकड़ कर कहनें लगा .

"तुम तो दंगा करते हो चलो हम।रे साथ चलो हम तुमको वरफी मँगा देंगे यहाँ लालाजी को कुछ काम है" व्रजिकशोर में कहा .

"श्राँ श्राँ हम तो लालाजो के छंग ( संग ) छैल को जार्थगे बाग मैं मिन्छ्यों का तमाछा देखेंगे हमको वक्की ( वर्फ़ी ) नहीं चाहिये हम तुम्हारे छग नहीं चल्ते" दोनो लडके मचल गये .

"चलो हम तुम्हें पीतल की एक, एक ऐसी मछली खरीद देंगे जो लोर की नलाई दिखाते ही तुम्हारे पास दोड़ आया करेगी" लाला व्रज-रिशोग ने कहा.

"दम यों नहीं चलते हम तो लालाजी के छुंग चलेंगे ."

"श्रीर जब तक लालाकी घर नहीं जायँगे हम भी नहीं जायँगे" यह यह कर दोनों लड़के मदनमोहन के गले से लिपट गए श्रीर रोनें लगे : उन्तमय मदनमोहन की श्रीयों से श्रीय टपक पड़े श्रीर ब्रजिकशोर का की भर श्रीयों के श्रीय टपक पड़े श्रीर ब्रजिकशोर का की भर श्रीया

"प्रन्या! तो तुम लालाजी के पाम खेलते रहोगे ? में जाऊँ ?" लात बनिश्मीर में पृद्धा . "हाँ हाँ तुम भलेई जात्रो, हम त्रपनें लालाजी के पाछ (पास) खेला करेंगे" एक लड़के नें कहा.

'' ऋौर भूक लगी तो १'' ब्रजिकशोर ने पूछा .

"यह हमें बफ्फी मॅगा देंगे" छोटा लड़का ऋँगुली सै मदनमोहन को दिखा कर मुस्करा दिया.

'महाकिव कालिदास नें सच कहां है वे मनुष्य धन्य हैं जो अपर्ने पुत्रों को गोद मैं लेकर उन्के शरीर की घूल सै अपनी गोद मैली करते हैं और जब पुत्रों के मुख अकारण हॅसी सै खुल जाते हैं तो उन्के उज्बल दॉतों की शोभा देख कर अपना जन्म सफल करते हैं" लाला अजिकशोर बोले और उन लड़कों के पास उन्के रखवाले को छोड़ कर आप अपनें काम को चले गए.

बच्चे थोड़ी देर प्रसन्नता सै खेलते रहे परंतु उन्को भूक लगी तब वह भूक के मारे रोनें लगे पर वहाँ कुछ खाने को मौजूद न था इसलिये मदन-मोहन का जी उस्समय बहुत उदास हुआ .

इतनें में संध्या हुई इस्से हवालात का दरवाज़ा बंद करने के लिए पोलिस आ पहुँची अन तक उसने दीवानी की हवालात और मदनमोहन जनिक्शोर आदि का काम समभ कर विशेष रोक टोक नहीं की थी परंतु अन करनी पड़ी वह छोटे छोटे बच्चे मदनमोहन के साथ घर जाने की ज़िद करते थे और ज़नरदस्ती हटानें से फूट-फूट कर रोते थे लोगों के हाथों से छूट छूट कर मदनमोहन के गले से जा लिपटते थे इसलिए इस्स-मय ऐसी करुणा छा रही थी कि सन की आँखों से टप टप आँसू टपकनें लगे.

निदान उन बच्चों को बड़ी कठिनाई सै रखवाले के साथ घर भेजा गया ऋौर हवालात का दरवाजा बंद हुआ .

# प्रकरण ३६

#### मेत भय।

पियत रुधिर वेताल वाल निशिचरन साथ पुनि ।

करत वमन विकराल मत्त मन मुदित घोर घुनि ॥

सद्य मांस कर लिये भयंकर रूप दिखावत ।

रुधिरासव मद मत्त पूतना नाचि डरावत ।

मांस मेट वस विवस मन जोगन नाचिहं विविध गति ।

वीर जनन की वीरता वहु विध वर्गों मंद्र मित 😤 ॥रिसकजीवने

संत्या का समय है कचहरी के सब लोग अपना, अपना काम बंद करके घर को चलते जाते हैं सूर्य के प्रकाश के साथ लाला मदनमोहन के छूटने की आशा भी कम होती जाती है. ब्रजिकशोर ने अब तक रुछ उपाय नहीं किया. कचहरी बंद हुए पीछे कल तक कुछ न हो भेजेगा गत को इसी छोटी सी कोठरी में अधिरे के बीच जमीन पर दुपटा बिछा कर सोना पदेगा. कहा मित्र मिलापियों के वह जल्से! कहां पानी प्याने के लिये एक खिदमतगार तक पास न हो! इन बातों के बिचार से लाला मदनमोहन का व्याकुल चित्त अधिक, अबिक अकुलाने लगा.

इसी बिचार में सच्या हो गई चारों तरफ ग्रंबेरा फैल गया मकान भनुष्य-रात्य हो गया ग्राप्त पात की सब चीजें दिखनी बंद हो गईं.

रक्त नकचरीवेः पिवति चैवमित व्ययकुन्तः राकुन्तः ।
 तत्वं नथ्यं एटीत्वा प्रगुदित मुदितो मक्तवेतालवालः ।
 र्कत्यविद्यानम् रिवर मञ्जवसात् पृत्ना कुत्सितांगी ।
 योगिन्यो मानमेटः प्रमृदितमनसः श्रूरशक्ति स्तुवन्ति ॥

लाला मदनमोहन के मानसिक विचारों का प्रगट करना इस्समय ग्रत्यंत कठिन है जब वह ग्रपने बालकपन सै लेकर इस्समय तक के नैभव का विचार करता है तो उस्की आखों के आगे अंधेरा आ जाता है. लाला हरदयाल ग्रादि रंगीले मित्रों की रंगीली बाते, चुन्नीलाल, शिभूद-याल त्र्यादि की भूंटी प्रीति, रात के एक, एक बजे तक गाने नाचने के जल्से, खुशामिदयों का आठ पहर घेरे रहना, हर बात पर हाँ मैं हाँ, हर बात पर बाह बाह, हर काम मैं प्राण देने की तैयारी के साथ अपनी इस्समय की दशा का मुकाबला करता है और उन लोगों की इन दिनों की कृतव्नता पर दृष्टि पहुचाता है तो मन मैं दुःख की हिलोरे उठने लगती हैं! संसार केवल धोके की टही मालूम होता है जिन्के ऊपर अपने सब कार्य व्यवहार का ऋाधार था, जिन्को बारंबार हजारों रुपे का फायदा कराया गया था, जो हर बात में पसीने की जगह खन डाखने को तैयार रहते थे वह सब इस्समय कहा है ? क्या उन्में सै थोड़ से कर्ज को चुकाने के लिए कोई भी त्रागे नहीं त्रा सक्ता ! जिन्की भूंटी प्रीति मैं त्रा कर त्रपनी पतिव्रता स्त्री की प्रीति भूल गया, अपने छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन का कुछ विचार नहीं किया वह मुफ्त मै चैन करने वाले इस्समय कहा है ?

"मेरी इज्जात गई, मेरी दौलत गई, मेरा त्राराम गया, मेरा नाम गया, मे लज्जा सै किसी को मुख नहीं दिखा सक्ता, किसी से बात नहीं कर सक्ता, फिर मुक्तको संसार में जीनें से क्या लाभ है ? ईश्वर मोन दे तो इस दुःख से पीछा छुटे परंतु त्रामागे मनुष्य को मोत क्या मागे से मिल सक्ती है ? हाय ! जब मुक्तको तीस वर्ष की त्रावस्था में यह - ससार ऐसा भयंकर लगता है तो साठ वर्ष की त्रावस्था में न जानें मेरो क्या दशा होगी ?

"हा ! मोत का समय किसी तरह नहीं मालूम हो सक्ता सूर्य के उदय ग्रस्त का समय सब जान्ते हैं, चंद्रमा के घटनें बढ़ने का समय

सब जान्ते हैं, ऋतुत्रों के बदलनें का, फूलों के खिलने का, फलों के पकतें का समय सब जान्ते हैं परतु मीत का समय किसी को नहीं मालूम होना मीत हर वक्त मनुष्य के सिरपर सवार रहती है उसके अधिकार करने का कोई समय नियत नहीं है कोई जन्म लेते ही चल बसता है कोई हम विनोद में, कोई पढ़नें लिखने में, कोई खानें कमानें में, कोई जवानी की उमंग में, कोई मित्रों के रस रग में अपनी सब आशाओं को साथ लेकर अचानक चल देता है परंतु फिर भी किसी को मोत की याद नहीं गहती कोई परलोक का भय करके अधर्म नहीं छोड़ता ? क्या देखत भूली का तमाशा ईश्वर नें बना दिया है ?"

लाला मदनमोहन के चित्त में मोत का जिचार ह्याते हो भूत प्रेतादि का भय उत्पन्न हुद्या. वह क्रॅबेरी रात, छोटी सी कोठरी, एकांत जगह, चित्त की व्याकुलता में यह विचार ह्याते ही सब सुधरे हुए विचार हवा में उट् गए ह्याती घड़कने लगी, रोमांच हो ह्याए, जी दहल गया ह्यार मन की कल्पना शक्ति में ह्यपना चमत्कार दिखाना शुरू किया.

के दे प्रेत उन्की कोटरी में मोजूद है उसके चलने फिरने की आवाज सुनाई देती है बिलंक कमी, कभी वह अपनी लाल, लाल आँखों से क्रोब फरके मदनमोहन को खुरकता है, कभी अपना भट्टी सा मुँह फैला कर मदनमोहन की तरफ दीज़ता है, कभी गुरसे से दांत पीस्ता है, कभी अपना पहाण सा थारीर बटा कर बोक्त से मदनमोहन को पोस डाला चाहता है, कभी कानके पर्टे फाइ डालने वाले भवंकर स्वर से खिलखिला कर हॅस्ता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी ताली बजाता है, और कभी जमत्त्र की तरह मदनमोहन को उसके कुकमों के लिए अनेक तरह के दुर्वचन पहना है। लाला मदनमोहन में पुकारने का बहुत उपाय किया परत उनके मुख में भव के मारे एक अवहर न निक्ल सका, वह प्रेत मानों उनकी छाती पर नवार होतर उनका गला चोंटने लगा. उसके भय से मदनमोहन

अधमरे हो गए उन्होंनें हाथ पाँव चलानें का बहुत उद्योग किया परंतु कुछ न हो सका . इस्समय लाला मदनमोहन को परमेश्वर की याद आई

जो मदनमोहन परमेश्वर की उपासना करने वालों को श्रीर धर्म की चर्चा करने वालों को नास्तिक भाव से हँसा करता था श्रीर मनुष्य देह का फल केवल संसारी सुख बताता था किसी तरह से छल छिद्र कर के श्रपना मतलब निकाल लेनें को बुद्धिमानी समस्तता था वही मदनमोहन इस्समय सब तरफ से निराश होकर ईश्वर की सहायता माँगता है! हा! श्राज इस रगीले जवान की क्या दशा हो गई! इस्का श्रिममान कहाँ जाता रहा! जब इस्का कुछ बस न चल सका तो यह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा श्रीर कुछ देर यों ही पड़ा रहा.

जन थोड़ी देर पीछे होश आया चित्त का उद्देग कुछ कम हुआ तो क्या देखता है कि उस भयकर प्रेत के बदले एक स्त्री इस्का सिर अपने गोद मैं लिये बैठी हुई घीरे घीरे इस्के पाँव दबा रही है, अधिरे के कारण उस्का मुख नहीं दिखाई देता परंतु उस्की आँखों से गरम, गरम आँसुओं की बूँदे उसके मुख पर गिर रही हैं और इन आँसुओं ही से मदनमोहन को चेत हुआ है.

इस्समय लाला मदनमोहन के व्याकुल चित्त को दिलासा मिलनें की बहुत जरूरत थी सो यह स्त्री उन्हें दिलासा देने के लिए यहाँ ब्रा पहुँची परत मदनमोहन को इस्से कुछ दिलासा न मिला वह इसे देख कर उल्टे डर गये.

"प्राण्नाथ! कैसे हो! आप के चित्त में इस्ससमय अत्यंत व्याकु-लता मालूम होती है इसलिये अपने चित्त का जरा समाघान करो, हिम्मत बाँघो में आप के लिए भोजन लाई हूं सो कुछ भोजन करके दो घूँट पानी के पिश्रो जिस्से आप के चित्त का समाघान हो इस छोटी सो कोटरी मैं अंधेरे के बीच आप को जमीन पर लेटे देख कर मेरा कलेजा फटता है" उस स्त्री ने कहा. "यह कोन ? वही मेरी पतिव्रता स्त्री है जिस्नें मुभ से सब तरह का दुःख पानें पर भी कभी मन मैला नहीं किया ! श्रावाज़ से तो वैसी ही मालूम होती है परंतु उस्का श्राना सभव नहीं रात के समय कचहरी के वंद मकान में पुलिस की पहरे चोकी के बीच वह विचारी कैसे श्रा सकेंगी! में जान्ता हूं कि मुभकों कोई छलावा छलता है" यह कह कर लाला मदनमोहन नें फिर श्राँखें बंद कर लीं.

"मेरे प्राण्पित के लिए वहाँ क्या मुक्तको नर्क में भी जाना पड़े तो क्या चिंता है ? सबी प्रीति का मार्ग कोई रोक सक्ता है ? स्त्री को पित के संग केंद्र, जंगल या समुद्रादि में जाने से कुछ भी भय नहीं है परंतु पित के बिना सब संसार सूना है, यदि सुख दुःख के समय उस्की विवार्शिता स्त्री उसके काम न आवेगी तो और कोन आवेगा ?" उस स्त्री ने कहा.

लाला मदनमोहन से योडी देर कुछ नहीं बोला गया न जानें उनके चित्त में किसी तरह का भय उत्पन्न हुन्ना, ग्रथवा किसी वात के सोच विचार में ज्ञपना ग्रापा मूल गए, ग्रथवा लजा से कुछ न बोल सके, ग्रीर लजा थी तो ग्रपनी मृत्वता से इस दशा में पहुँचने की थी, ग्रथवा श्रपनी न्वी के नाथ ऐसे ज्ञनुचित व्यवहार करने की थी ? परंतु लाला भदनभोइन के नेवों से न्याँस् निस्सदेह टपकते थे वह उस स्त्री की गोद में निरस्प, पृष्ट पृष्ट कर शे रहे थे.

"नरे प्राण प्रीतम! ग्राप उदास न हो जरा हिम्पत रक्खो जो ग्राप मी या उशा होगी को हम लोगों का पता कहाँ लगेगा? दुःख सुख वायु में नमान नदा ग्रदलने बदलने रहते हैं इस लिये ग्राप ग्रधिर्य न हों जिया ने निन् में स्थिरना पर इस सब का ग्राधार है" उस स्त्री ने कहा •

'मुक्त में इस्तमय तेरे सामने आँख उटा कर नहीं देखा जाता, एक प्रदर नहीं बोना जाता, में अपनी करनी से आत्यत लजित हूं जिस्पर त् प्रपन, गायकी में मेरे घायल हृदय को क्यों अधिक वायल करती है ? मुभको इतना दुःख उन कृतष्न मित्रों की शत्रुता से नहीं होता जितना तेरी लायकी त्रोर ग्राघीनता से होता है तू मुभको दुःखी करने के लिए यहाँ क्यों ग्राई ? तैने मेरे साथ ऐसी प्रीति क्यों की ? में ने तेरे साथ जैसी कूरता की थी वैसी ही तैने भी मेरे साथ क्यों न की ? में निस्सदेह तेरी इस प्रीति लायक नहीं हूं फिर तू ऐसी प्रीति करके क्यों मुभको दुःखी करती है ?" लाला मदनमोहन ने बड़ी कठिनाई से ग्राँस रोक कर कहा.

"प्यारे प्राण्नाथ! मैं श्राप की हू श्रौर श्रपनी चीज़ पर उसके स्वामी को सब तरह का श्रिषकार होता है जिस्पर श्राप इतनी कृपा करते है यह तो वहें ही सौमाग्य की बात है" वह स्त्री मदनमोहन की इतनी सी बात पर न्योछावर होकर बोली "महाभारत में एक कपोती ने' एक बिक के जाल में श्रपने पित के फंसे पीछे उसके मुख से श्रपनी बड़ाई सुन्कर कहा था कि "श्राहा! इस मैं कोई गुण हो या न हो जब हमारे पित हम सै प्रसन्न होकर हमारी वड़ाई करते हैं तो हमारे बड़मागिनी होने' मैं क्या संदेह है शिवस स्त्री से पित प्रसन्न नहीं रहते वह मुल्सी हुई वेल के समान सद्रा मुक्तीई रहती है ."

"तेरी ये ही तो बातें हृदय जिदीण करनें वाली है मुक्तको ल्मा कर मेरे पिछले अपराधों को भूल जा में जान्ता हूं कि मुक्त से अब तक जितनी भूले हुई हैं उन्में सब से अधिक भूल तेरे हक में हुई है में एक हीरा को ककर समका, एक बहुमूल्य हार को सर्प समक्त कर में ने अपने पास से दूर फेंक दिया, मेरी बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा छा गया परंतु अब क्या करूँ शबव तो पछताने के सिवाय मेरे हाथ और कुछ भी नहीं है" लाला मदनमोहन आसू भर कर बोले .

"मुक्तको तो ऐसी कोई वात नहीं मालूम होती जिस्से मेरे लिये आप को पछताना पड़े में आप की दासी हूं फिर ऐसे सोच विचार करने की क्या जरूरत है ? ग्रीर मैं ग्राप की मर्ज़ी नहीं रख सकी इस्में तो उल्टी मेरी ही भूल पाई जाती है" उस स्त्री ने रुके कठ से कहा .

"सच है सोने की पहचान कसीटी लगाये विना नहीं होती परंतु त् यहाँ इस्समय कैसे ग्रा सकी ? किस्के साथ ग्राई ? कैसे पहरेवालों ने तुभे भीतर ग्राने दिया ? यह तो समका कर कह" लाला मदनमोहन ने फिर पूछा .

"में श्रपनी गाड़ी में श्रपनी दो टहलनियों के साथ यहाँ श्राई हूँ श्रौर मुफ़र्नो मेरे भाई के कारण यहाँ तक श्रानें में कुछ परिश्रम नहीं हुश्रा में विशेष कुछ नहीं कह सक्ती वह श्राप श्राकर श्रभी श्राप से सब वृत्तांत कहेंगे" यह कहते, कहते वह स्त्री दरवाज़े के पास जाकर श्रंतर्धान हो गई!!!

## प्रकर्गा ४०

# सुधरनें की रोति .

किंदिन क्ला हू श्राय है करत करत श्रभ्यास । . नट द्यो चालतु ६२त पर साधे वरस छ मास ॥ बृंद ।

लाला मडनमोहन बरे श्रारचर्य में ये कि यह क्या भेद है जगजीवनदास यहाँ इन्समय वहाँ ने श्राए ? श्रीर श्राए भी तो उनके कहनें से पुलिस हम भान गई ? क्या उन्होंने सुभको हवालात से छुड़ानें के लिए कुछ उपभ किया ? नहीं उपाय करनें का समय श्रव कहाँ है ? श्रीर श्राते तो पत्र एक एक में निने निना हैने रह जाते ? इतने में दूर से एकाएक प्रकाश दिखाई दिया श्रीर लाला ब्रज-किशोर पास श्रा खड़े हुए.

"हैं! श्राप इस्समय यहां कहाँ! मै नें तो समका था कि श्राप अपने मकान मै श्राराम सें सोते होंगे" लाला मदनमोहन ने कहा.

"यह मेरा मंद भाग्य है जो ग्राप ऐसा समभते हैं क्या मुभ को भी ग्राप ने उन्हीं लोगों मैं गिन लिया ?" लाला ब्रजिकशोर बोले.

"नहीं, मै त्राप को सच्चा मित्र समकता हूँ परंतु समय श्राए विना फल नहीं होता "

"यदि यह बात आप नें अपनें मन से कही है तो मेरे लिये भी आप वैसा ही घोका खाते हैं जैसा औरों के लिए खाते थे. मैं पहले कह चुका हूं कि मनुष्य का स्वभाव उस्की वातों से नहीं मालूम होता उस्के कामों से मालूम होता है फिर आप ने मुक्त को किस्तरह सच्चा मित्र समक लिया ?" लाला ब्रजिकशोर पूछने लगे. "मे ने आप के मुकद्दमों में पैरवी की जिसके बदले भर पेट महन्ताना ले लिया यदि आप के निकट उनके मेरे चाल चलन में कुछ अंतर हो तो इतना ही हो सक्ता है कि वह कच्चे खिलाड़ी थे जरा सी हलचल होते ही भग निकले मैं अपना फायदा समक कर अब तक ठैरा रहा."

"जो लोग फ़ायदा उठा कर इस्समय मेरा साथ दे उन्को भी मैं कुछ बुरा नहीं समक्तता क्योंकि जिन्पर मुक्त को बड़ा विश्वास था वह सब मुक्ते ऋघर घार मैं छोड़ कर चले गए और ईश्वर ने मुक्त को किसी लायक न रक्खा" लाला मदनमोहन रोकर कहने लगे.

"ईश्वर को सर्वथा दोष न दो वह जो कुछ करता है सदा अपने हित ही की बात करता है ." लाला ब्रजिकशोर कहने लगे, "श्रीमद्-भागवत मै राजा युघिछिर से श्रीकृष्णचंद्र ने कहा है— "जा नर पर हम हित करें ताको धन हर लेहिं। धन दुख दुखिया को स्वतः सकल बन्धु तज देहिं॥"\*

सो निस्संदेह सच है क्योंकि उद्योग की माता आवश्यकता है इसी तरह अनुभव से उपदेश मिलता है. सादी ने गुलिस्तां में लिखा है कि "एक वादशाह अपने एक गुलाम को साथ लेकर नाव मै वैठा वह गुलाम कमी नाव में नहीं वैठा था इसिलए भय से रोने लगा धर्य और उपदेश की वातों से उसके चित्त का कुछ समाधान न हुआ निदान वादशाह से हुक्म लेकर एक बुद्धिमान ने (जो उसी नाव में वैठा था) उसे पानी में डाल दिया और दो चार गोते खाए पीछे नाव पर ले लिया जिस्से उसके चित्त की शांति हो गई . वादशाह ने पूछा इसमें क्या युक्ति थी? बुद्धिमान ने जवाब दिया कि पहले यह डूबनें का दुःख और नाव के नहारे बचने का मुख नहीं जान्ता था . मुख की महिमा वहीं जान्ता है जिस्कों दुःख का अनुभव हो ."

"परतु इस्तमय इस श्रानुभव से क्या लाभ होगा घोड़ा विना चाबुक तृया है " लाला मदनमोहन ने निराश होकर कहा .

"नहीं, नहीं देशवर की कृपा से कभी निराश न हो वह कोई बात युनि-ग्रन्य नहीं करता" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे "मिस्टर पानेल ने लिखा है कि "एक तपस्वी जन्म से वन में रह फर देशवरायन करता या एक बार धर्मात्माश्रों को दुखी श्रौर पापियों को सुखी देख कर उसके चित्त में ईश्वर के इंसाफ विषे शाण उन्यन हुई श्रीर वह इस बात का निर्धार करने के लिये हमी जी नरफ चला. रस्ते में उसको एक जवान श्रादमी मिला ग्रीर यह होनों नाथ नाथ चलने लगे. संत्या समय हन्को एक जवान

र यत्यात्मरुग्रामि तस्य विश्व ह्राम्यहम् । गनो । तं स्यवस्यस्य स्यवनादुःख हुःखितम् ॥

महल दिखाई दिया श्रीर वहाँ पहुँचे जब उसके मालिक ने इन दोनों का हद्द से ज्यादः सत्कार किया . प्रातःकाल जत्र ये चलनें लगे तो उस जवान ने एक सोने का प्याला चुरा लिया. थोड़ी दूर स्रागे बढ़े इतनें मै घनघोर घटा चढ़ आई और मेह बरसने लगा इस्से यह दोनों एक पास को भोपड़ी मैं सहारा लेनें गए . उस भोपड़ी का मालिक अत्यंत डरपोक ग्रौर निर्दय था इसलिये उस्ने बड़ी कठिनाई से इन्हें थोड़ी देर ठैरने दिया, अनादर से स्ख़ी रोटी के थोड़े से टुकड़े खानें को दिये और वरसात कम होते ही चलने का संकेत किया . चल्ती बार उस जवान ने श्रपनी बगल से सोने का प्याला निकाल कर उसे दे दिया जिस्पर तपस्वी को जवान की यह दोनों बाते बडी श्रमुचित मालूम हुई; खैर, श्रागे बढ़े संध्या समय एक सद्गृहस्थ के यहाँ पहुँचे जो मध्यम भाव से रहता था ग्रीर बड़ाई का भी भूका न था . उस्ने इन्का भली भाँति सत्कार किया श्रीर जब ये प्रातःकाल चलने लगे तो इन्को मार्ग दिखाने के लिये एक त्र्यगुत्रा इन्के साथ कर दिया पर यह जवान सबकी दृष्टि बचा कर चल्ती वार उस सद्गृहस्य के छोटे से वालक का गला घोंट कर उसे मारता गया . श्रीर एक पुल पर पहुंच कर उस श्रगुए को भी धका दे नदी में डाल दियां! इन्वातों से अब तौ तपस्वी के घि:कार और क्रोघ की कुछ हद् न रही . वह उस्को दुवचन कहा चाहता था इतने में उस जवान का म्राकार एकाएक बदल गया उस्के मुख पर सूर्य का सा प्रकाश चमकने लगा और सब लक्षण देवताओं के से दिखाई दिये . वह बोला "मैं पर-मेश्वर का दूत हूं ग्रौर परमेश्वर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिये परमेश्वर की त्राज्ञा से तुम्हारा संशय दूर करने त्र्याया हूं. जिस काम में मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुँचती उस्को वह युक्तिशून्य समभाने लगता है परंतु यह उस्की केवल मूर्खता है . देखो मेरे यह सब काम तुम को उल्टे मालूम पड़ते होंगे परंतु इन्हीं से उस्के इंसाफ़ का विचार करो. जिस मनुष्य का प्याला मैं ने चुराया वह नामवरी का लालच करके हद से ज्यादः

त्रितिय सत्कार करता था ग्रौर इस रीति से थोड़े दिन में उस्के भिखारी हो जानें का भय था इस काम से उस्की वह उमंग कुछ कम होकर मुनासित्र इह पर ग्रा गई. जिस्को मैंनें प्याला दिया वह पहले ग्रत्यन्त कठोर ग्रौर निठुर था इस फायदे से उस्को ग्रातिथ सत्कार की चिच हुई. जिस सद्ग्रहस्थ का पुत्र में ने मार डाला उस्को मेरे मारने का वृत्तात न मालूम होगा परत वह इन दिनों सन्तान की भीति में फँस कर ग्रपने ग्रौर कर्तव्य भूलनें लगा था इस्से उस्की बुद्धि ठिकाने ग्रा गई. जिस मनुष्य को में ने ग्रभी उठा कर नडी में डाल दिया वह ग्राज रात को ग्रपनें मालिक की चोरी कर के उसे नाश किया चाहता या इसलिये परमे- श्वर के सब कामों पर विश्वास रक्खो ग्रौर ग्रपना चित्त सर्वया निराश न होनें दो ?"

"मुक्त को इस्समय इस्त्रात से अत्यत लजा आती है कि में नें आपके पहले हितकारी उपदेशों को तथा समक्त कर उत्पर कुछ ध्यान नहीं दिया" लाला मदनमोहन नें मन से पछतावा करके कहा .

"उन सब बातों का खुलासा इतना ही है कि सब पहलू विचार कर हरेक काम करना चाहिये क्योंकि ससार में स्वार्थपर ही स्वार्थपर विशेष दिखाई देते हैं" लाला ब्रजिकशोर ने कहा .

"मैं श्राप के श्रागे इस्समय सच्चे मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मै श्रव कभी स्वार्थपर मित्रों का मुख नहीं देखूँ गा भूँ टी ठसक दिखाने का विचार न करूँ गा, भूँ टे पच्चपात को श्रपने पास न श्रानें ढूँ गा श्रीर श्रपनें सुख के लिए श्रतुचित मार्ग पर पाँव न रक्खूँ गा" लाला मदनमोहन ने बड़ी हदता से कहा.

"इस्समय ग्राप यह बातें निस्सदेह मन से कहते हैं परतु इस तरह प्रांतज्ञा करनेंवाले बहुत मनुष्य परीक्षा के समय दृढ़ नहीं निकलते . मनुष्य का जातीय स्वभाव ( ग्रादत ) बड़ा प्रवल है तुलसीदासजी नें भगवान से यह प्रार्थना की है :— "मेरो मन हरिजू हठ न तजै।

निशि दिन नाथ देउँ सिख बहु विध करत सुभाव निजै ॥ ज्थों युवती अनुभवित प्रसव अति दारुण दुख उपजै । है अनुकूल विसारि श्र्ल शठ पुनि खल पतिहि भजै ॥ लोलुप अमत गृह पश्ं ज्यों जहँ तहँ पद त्राण बजै ॥ तदिप् अधम विचरत तेहि मारग कवहुँ न मूढ़ लजै ॥ हों हायों करि यत्न बिविध विधि अतिशय प्रबल अजै । तुलसिदास बस होइ तबहि जब प्रेरक प्रभु वरजै ॥"

श्रादत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होनें पर भी श्रपनी इच्छानुसार काम करा लेती है, धोका दे दे कर मन पर श्रिधकार कर लेती है, जब जैसी बात करानी मंजूर होती है तब वैसी ही युक्ति बुद्धि को सुभाती है, अपनी वात पाकर बहुत काल पीछे राख मैं छिपी हुई श्रग्नि के समान सहसा चमक उठती है . मैं गई बीती वातों की याद दिवा कर आप को इस्समय दुखित नहीं किया चाहता परतु श्राप को याद होगी कि उस्समय मेरी ये सब बाते चिकनाई पर बूंद के समान कुछ ग्रसर नहीं करती थीं इसी तरह यह समय निकल जायगा तो मैं जान्ता हूं कि यह सब विचार भी वायु की तरह तत्काल पलट जायेंगे हम लोगों का लखोटिया ज्ञान है वह आग के पास जानें सै पिगल जाता है परतु उस्सै श्रलग होते ही फिर कठोर हो जाता है इस दशा मैं जब इस्समय का दुःख भूल कर इमारा मन अनुचित सुख भोगने की इच्छा करे तब हम को ग्रपनी प्रतिज्ञा के भय से वह काम छिप कर करने पड़ें, श्रौर उन्को छिपाने के लिये भूंटी उसक दिखानी पड़े भूंटी उसक दिखाने के लिए उन्हीं स्वार्थपर मित्रों का जमघट करना पड़े, श्रौर उन स्वार्थपर मित्रों का जमघट करनें के लिए वही भूंटा पच्चपात करना पड़े तो क्या स्राश्चर्य है ?" लाला ब्रजिकशोर ने कहा .

"नहीं, नहीं यह कभी नहीं हो सक्ता . मुम्त को उन लोगों सै इतनी

श्रक्ति हो गई है कि मैं वैसी साहू कारी से ऐसी गरीवी को बहुत श्रव्छा समभ्तना हूं. क्या श्रपनी श्रादत कोई नहीं बदल सक्ता ?" लाला मदन-मोहन ने जोर देकर पूछा .

"क्यों नहीं बदल सक्ता ? मनुष्य के चित्त से बढ़ कर कोई बस्तु कोमल ग्रीर कठोर नहीं है वह ग्रपने चित्त को ग्रम्यास कर के चाई जितना कम ज्यादः कर सक्ता है कोभल से कोमल चित्त का मनुष्य कठिन से कठिन समय पड़ने पर उसे भी भेल लेता है ग्रीर धारे धीर उस्का ग्रम्यासी हो जाता है इसी तरह जब कोई मनुष्य ग्रपने मन में किसी बात की पक्की ठान ले ग्रीर उस्का हर बक्त ध्यान बना रक्खे उस्पर ग्रंत तक हढ़ रहे तो बह कठिन से कठिन कामों को सहज में कर सक्ता है परतु पक्का बिचार किये बिना कुछ नहीं हो सक्ता" लाला ब्रजिकशोर कहने लगे:—

"इटली का प्रसिद्ध किय पीट्रार्क लोरा नामी एक परस्त्री पर मोहित हो गया ईसिलए वह किसी न किसी नहानें से उसके सन्मुख जाता ग्रोर अपनी प्रीति भरी हिए उस्पर डाल्ता परंतु उसके पितव्रतापन से उसके ग्रागे अपनी प्रीति भगट नहीं कर सक्ता था । लोरा ने उसके ग्राकार से उस्का भाव समक्त कर उसको ग्रपने पास से दूर रहनें के लिए कहा ग्रोर पीट्रार्क ने भी ग्रपनें चित्त से लोरा की याद भूलनें के लिये दूर देश का सफर किया परतु लोरा का ध्यान च्या भर के लिये उसके चित्त से ग्रलग न हुआ । एक तपस्त्री ने बहुत श्रच्छी तरह उसको ग्रपना चित्त ग्रपने वस में रखनें के लिये समकाया परंतु लोरा को एक हिए देखते हो पीट्रार्क के चित्त से वह सन उपदेश हवा में उड गये । लोरा की इच्छा ऐसी मालूम होती थी कि पीट्रार्क उससे प्रीति रक्खे परंतु दूर की भीति रक्खे । जन पीट्रार्क का मन कुछ नढ़नें लगता तो वह श्रत्यंत कठोर हो जाती परंतु जन उस्को उदास ग्रीर निराश देखती तन कुछ कृपा हिए करके उसका चित्त

चढ़ा देती इस तरह ग्रपनें पातिव्रत में किसी तरह का धब्बा लगाए बिना लोरा नें बीस वर्ष निकाल दिये. पीट्रार्क वेरोना शहर में था उस्समय एक दिन लोरा उसे स्वप्त में दिखाई दी ग्रीर बड़े प्रेम से बोलों कि "ग्राज में ने इस ग्रसार ससार को छोड़ दिया. एक निर्दोष मनुष्य को संसार छोड़ती बार सच्चा सुख मिल्ता है ग्रीर में ईश्वर की कृपा से उस सुख का ग्रमुमवं करती हूँ परंतु मुमको केवल तेरे वियोग का दुःख है" "तो क्या तू मुम्क से प्रीति रखती थी ?" पीट्रार्क नें पूछा "सच्चे मन से" लोरा नें जवाब दिया ग्रीर उस्का उस दिन मरना सच निकला ग्रब देखिए कि एक कोमल चित्त की स्त्री, ग्रपनें प्यार की इतनी ग्राधीनता पर बीस वर्ष तक प्रीति की ग्राम को ग्रापने चित्त में दबा सकी ग्रीर उसे सर्वथा व्यल न होने दिया फिर क्या हम लोग पुरुष होकर भी ग्रपने मन की छोटी छोटी कामनाग्रों के प्रवल होनें पर उन्हें नहीं रोक सक्ते ?

"यूनान के प्रसिद्ध बक्ता डिमास्टिनीस को पहले पूरा सा बोलना नहीं ज्ञाता था उस्की ज़बान तोतली थी और जरा सी बात कहनें में उस्का दम भर जाता था परंतु वह बहे बहे उस्तादों की वक्तृता क। दग देख कर उन्की नकल करने लगा और दिस्या के किन्तिरे या ऊँची टेकड़ियों पर सुँह में कंकर भर कर बड़ी देर, देर तक लगातार छंद बोलने लगा जिस्से उस्का तुतलाना और दम भरना ही नहीं बंद हुन्ना बिल्क लोगों के हल्ले को दबा कर ज्ञावाज देने का अभ्यास हो गया. वह वक्तृता करने से पहले अपने चेहरे का बनाव देखनें के लिये काच के सामने खड़े हो कर अभ्यास करता था और उस्की वक्तृता करती बार कथे उचकाने की ज्ञादत पड़ गई थी इस्से वह अभ्यास के समय दो नोकदार हथियार अपने कंघों से ज़रा ऊँचे लटकाए रखता था कि उन्के डर से कथे न उचकने पाय उसने अपनी भाषा में प्रसिद्ध इतिहासकर्ता ट्युसी-डाइगस का सा रस लाने के लिये उसके लेख की आठ नकल अपने हाथ से की थीं.

"इंग्लैंड का बादशाह पाँचवाँ हेन्री जब प्रेंस ग्राफ वेल्स ( युवराज ) था तत्र इतनी बद्चलनी में फॅस गया या ख्रीर उस्की सगति के सब ख्रादमी ऐसे नालायक ये कि उसके बादशाह होने पर वहे जुल्म होने का भय सव लोगों के चित्त में समा रहा था . जिस्समय इंग्लैंड के चीफ जिस्स गासकोइन ने उसके अपराध पर उसे केंद्र किया तो खास उसके पिता ने इस वात से अपनी प्रसन्नता प्रगट की यो कि शायद इस रीति से वह कुछ सुधरे परंतु जब वह शाहज़ादा वाटशाह हुआ और राज का भार उस्के सिर श्रा पड़ा तो उस्ने श्रपनी सब रीति भौति एकाएक ऐसी बदल डाली कि इतिहास में वह एक वड़ा प्रामाणिक छौर बुद्धिमान बाद्शाह समभा गया . उस्नें राज पाते हो ग्रपनी जवानी के सब नित्रों को बुला कर साफ कह दिया था कि मेरे सिर राज का बोक्त छा पड़ा है इसलिये में अपना चाल चलन सुधारा चाहता हूँ सो तुम भी ग्रपना चाल चलन सुधार लेना त्राज पीछे तुम्हारी कोई बदचलनी मुफ्तको मालूम होगी तो मैं तुम्हें अपने पास न फटकने दूगा . उस्सै पीछे हेन्री ने वहे योग्य, धर्मात्मा, अनुभवी और बुद्धिमान आदमियों की एक काउन्सिल वनाई और इंसाफ़ की ग्रदालतों में से संदिग्ध मनुष्यों को दूर करके उन्की जगह वहें ईमानदार ग्रादमी नियत किये खास कर ग्रपने केंद्र करने वाले गासकोइन की बड़ी प्रतिष्ठा करके उस्से कहा कि "जिस्तरह तुमनें मुक्तको स्वतंत्रता से कैद किया था इसी तरह सदा व्वतंत्रता से इंसाफ करते रहना".

"मेरे चित्त पर श्रापक कहने का इस्समय वड़ा श्रसर होता है श्रीर में श्रपने श्रपराधों के लिए ईश्वर से ल्या चाहता हूँ मुक्तको उस श्रमीरी के वदले इस केंद्र में श्रपनी भूल का फल णने से श्रधिक संतोष मिलता है में श्रपने स्वेच्छाचार का मज़ा देख चुका श्रय मेरा इतना ही निवेदन है कि श्राप प्रेम विवस होकर मेरे लिये किसी तरह का दुख न उठाय श्रीर श्रपना नीति मार्ग न छोड़े" लाला मदनमोहन ने हड़ता से कहा .

"अब आप के बिचार सुधर गए इसिलये आप के कृतकार्य (काम-यात्र ) होने में सुभको कुछ भी सदेह नहीं रहा ईश्वर आप का अवश्य मंगल करेगा" यह कह कर लाला अजिकशोर ने मदनमोहन को छाती से लगा लिया.

# प्रकरण ४१

# सुख की परमावधि

जब लग मन के बीच कछु स्वारथ को रस होय ।
,सुद्ध सुधा कैसे पिये ! परे बीच में तोय ॥
सभाविलास

"मैंने सुना है कि लाला जगजीवन दास यहाँ आए हैं ?" लाला मदनमोहन ने पूछा

"नहीं इस्समय तो नहीं श्राये श्राप को कुछ संदेह हुंग्रा होगा" लाला ब्रजिकशोर ने जवाब दिया

"त्राप के त्रानें से पहले मुमको ऐसा त्राश्चर्य मालूम हुत्रा कि जानें मेरी स्त्री यहाँ त्राई थी परंतु यह संभव नहीं कदाचित स्वप्न होगा" लाला मदनमोहन ने त्राश्चर्य से कहा.

"क्या केवल इतनी ही बात का श्राप को श्राश्चर्य है ? देखिये चुन्नी-लाल श्रीर शिभूदयाल पहले बराबर मेरी निंदा करके श्राप का मन मेरी तरफ़ से बिगाड़ते रहते थे बल्कि-श्राप के लेनदारों को बहका कर श्राप के काम बिगाड़नें तक का दीषारोप मुक्त पर हुश्रा था परंतु फिर उसी चुन्नी-लाल ने श्राप से मेरी बड़ाई की, श्राप से मेरी सफ़ाई कराई, श्राप को मेरे मकान पर लिवा लाया, श्राप की तरफ़ से मुफ़ से द्या मांगी मुफ़े फ़ायदा पहुँचा कर प्रसन्न रख़ने के लिए श्राप को सलाह दी श्रीर श्रंत में मेरा श्राप का मेल करवा कर चुन्नीलाल श्रीर शिम्द्याल दोनों श्रलग हो गए! उसी समय मेरठ से जगजीवन दास श्राकर श्राप के घर को लिवा ले गया! मेंने जन्म भर श्राप से रुपे का लालच नहीं किया या सो तीन दिन में ऐसे कठिन श्रवसर पर ठगों की तरह पाकटचेन, हीरे की श्रॅगूठो श्रीर वाली ले ली! एक छोटे से लेनदार की दिक्ती में श्राप को इतनी देर यहाँ रहना पड़ा क्या इन वातों से श्राप को कुछ श्राएचर्य नहीं होता ! इन्में कोई वात मेद की नहीं मालूम होती !" लाला ब्रजिकशोर ने पृछा .

"आप के कहनें से इस मामले में इस्समय निस्संदेह बहुत सी बातें आश्चर्य की मालूम होती हैं श्रीर किसी किसी बात का कुछ, कुछ मतलब भी समक्त में आता है परतु सब बातों के जोड़ तोड़ पूरे नहीं मिल्ते श्रीर मन भरने के लायक कोई कारण समक्त में नहीं आता यदि आप कृपा करके इन बातों का मेद समका देंगे तो में आप का बड़ा उपकार मानूंगा" लाला मदनमोहन ने कहा.

"उपकार मान्नें के लायक मुक्त से आप की कौन्सी सेवा बन पड़ी है ?" लाला व्रजिकशोर नें जवान दिया और अपनी बगल से बहुत से काग़ज़ और एक पोटली निकाल कर लाला मदनमोहन के आगे एक दी . इन काग़ज़ों में मदनमोहन के लेनदारों की तरफ़ से अंदाजन पचास इज़ार रपे के राज़ीनामें फारख़ती, और रसीद बगैरे थी और मिस्टर ब्राइट का फैसलनामा था जिस्में पैतीस इज़ार पर उस्से फैसला हुआ या और मिस्टर रसल की रकम उस्के देनें में लगा दी थी, और मिस्टर ब्राइट की वेची हुई चीज़ों में से जो चीज़ फैरनी चाहें बराबर दामों में फेर देनें की शर्त ठेर गई थी . उस पोटली में पंद्रह बीस इज़ार का गहना था!

ं लाला मदनमोहन यह देख कर श्राश्चर्य सै थोडी देर कुछ न बोल सके फिर बड़ी कठिनाई सै केवल इतना कहा कि "मुभको श्रव तक जितनी श्राश्चर्य की बार्ते मालूम हुई थीं उन सब मैं यह बढ़ कर है !"

"जितना ग्रसर ग्राप के चित्त पर होना चाहिये था परमेश्वर की कृपा सै हो चुका इसलिये श्रव छिपाने की कुछ ज़रूरत नहीं मालूम होती'' लाला ब्रजिकशोर कहर्ने लगे "त्राप किसी तरह का आत्रारचर्य न करें . इन सब बातों का भेद यह है कि मैं ठेठ सै आप के पिता के उपकार मैं बंध रहा हूं जब मैंनें स्नाप की राह बिगड़ती देखी तो यथाशक्ति त्र्याप को सुधारने का उपाय किया परतु वह सब बृया गया . जब इरिकशोर के भाग है का हाल श्राप के मुख से मुना तो मुभको प्रतीत हुआ कि अन रुपे की तरी नही रही लोगों का विश्वास उठता जाता है स्रौर गहने गाँठे के भी ठिकाने लगने की तैयारी है. श्राप की स्त्री बुद्धिमान होने पर भी गहने के लिये श्राप का मन न त्रिगाङ्गी लाचार होकर उसे मेरठ ले जानें के लिये जगजीवन दास को तार दिया और जब आप मेरे कहनें से किसी तरह न समभे तो मैं नें पहले विभीषण और विदुर जी के आचरण पर दृष्टि करके श्रलग हो बैठनें की इच्छा की परंतु उस सै चित्त को संतोष न हुत्रा तव मैं इस बात के सोच विचार मैं बड़ी देर डूबा रहा तथापि स्वामाविक भारका लेगे बिना स्राप के सुघरनें की कोई रीति न दिखाई दी श्रीर सुघरे पीछे उस श्रनुभव से लाभ उठानें का कोई सुगम मार्ग न मिला . ऋंत मैं मुत्रीव को धमकी देकर रघुनाय जी जिस्तरह राह पर ले श्राये थे इसी तरह मुक्तको श्राप के सुधारने की रुचि हुई श्रीर मैं नें श्राप के वास्ते श्राप हो से कुछ रुपया लेकर बचा रखने का विचार किया पर यह काम चुन्नीलाल के मिलाये विना नहीं हो सक्ता था इसलिये तत्काल उस्के भाई ( हीरालाल ) को श्रपने हों नोकर रख लिया . परंतु इस श्रवसर पर हरिकशोर की वदोलत

श्रवानक यह विपत्ति सिर पर श्रा पड़ी. चुन्नीलाल श्रादि का होसला कितना था ? तत्काल घवरा उठे श्रीर उन्हें मेल करनें के लिये फिर मुक्तको कुछ परिश्रम न करना पड़ा. वह सब रुप्ने के गुलाम थे जब यहा कुछ फ़ायदे की सूरत न रही, उघर लोगों नें श्राप पर श्रपनें लेनें की नालशें कर दीं श्रीर श्राप की तरफ से जवाबिही करनें में उनको श्रपनी खायकी प्रगट होनें का भय हुश्रा तत्काल श्राप को छोड़, छोड़ किनारे हो बैठे. में नें श्राप से जो कुछ इनाम पाया था उस्की कीमत से यह सब फैसले घटा, घटा कर किये गए हैं श्रव दिसावर वालों का कुछ जुजबी सा देना वाकी होगा सो दो, चार हज़ार में निवट जायगा परत मेरे मन की उमंग इस्समय कुछ नहीं निकली इस्से में श्रत्यंत लिजत हूँ" लाला ब्रजिकशोर नें कहा.

"त्राप नें मेरे फ़ायदे के लिए विचारे लेनदारों को वृथा क्यों दवाया" लाला मदनमोहन बोले .

"न मैं ने किसी को दबाया न धोका दिया न श्रापनें वस पड़ते कसर दी उन लोगों ने वढ़ा, बढ़ा कर श्राप के नाम जो रक़में लिख ली थीं वही यथाशक्ति कम की गई हैं श्रीर वह भी उन्की प्रसन्नता से कम की गई हैं" लाला ब्रजिकिशोर ने श्रापना बचाव किया .

"इन सब बातों से में त्राश्चर्य के समुद्र में डूबा जाता हू. भला 'यह पोटली कैसी है ?" लाला मदनमोहन ने पूछा.

"श्राप की हवालात की खबर सुन्कर श्राप की स्त्री यहां दौड़ श्राई थी श्रीर जिस्समय में श्राप से बातें कर रहा था उस्समय उसी के श्रानें की खबर सुभको मिली थी में नें उसे बहुत समभाया परंतु वह श्राप की प्रीति में ऐसी बावली हो रही थी कि मेरे कहनें से कुछ न समभी, उसने श्राप को हवालात से छुड़ानें के लिए यह सब गहना जबरदस्ती मुभै दे दिया . वह उस्समय सें पांच फेरे यहां के कर चुकी है उसनें सुवेरें से एक दाना मुंह में नहीं लिया उस्का रोना पल भर के लिये वद

नहीं हुआ रोते, रोते उस्की आंखें सूज गईं . हा ! उस्की एक, एक वात याद करने से कलेजा फटता है . और आप ऐसी सुपात्र स्त्री के पित होने से निस्संदेह बड़े भाग्यशाली हो" लाला ब्रजिकशोर ने आसू भर कर कहा .

"भाई! जब उस्ने उसी समय तुमको यह गहना दे दिया था तो फिर मेरे छुड़ाने में देर क्यों हुई ?" लाला मदनमोहन ने संदेह करके पूछा -

"एक तो दो एक लेनदारों का फैसला जब तक नहीं हुआ था श्रीर हरिकशोर की डिकी का रुपया दाखिल कर दिया जाता तो फिर उन्के घटने की कुछ श्राशा न थी, दूसरे श्राप के चित्त पर श्रपनी भूलों के भली भाति प्रतीत हो जाने के लिए भी कुछ ढील की गई थी परंतु कचहरी बरखास्त होने से पहले में ने श्राप के छुड़ाने का हुक्म ले लिया था श्रीर इसी कारण से भेरी घर्म की बहन श्रापकी सुशीला स्त्री को श्राप के पास श्राने में कुछ श्रद्धचल नहीं पड़ी थी हां में ने श्राप का श्रमिप्राय जाने बिना मिस्टर ब्राइट से उस्की चीजें फेरने का बचन कर लिया है यह बात कदाचित श्राप को बुरी लगी होगी" लाला ब्रजिकशोर ने मदनमोहन का मन देखने के लिए कहा .

"हरगिज़ नहीं, इस बात को तो मैं मन से पसंद करता हूं भूंटी भड़क दिखाने में कुछ सार नहीं है 'ब्राई बहू ब्राए काम गई बहू गए काम' की कहावत बहुत ठोक है - ब्रोर मनुष्य ब्रपनें स्वरूपानुरूप प्रामाणिकपने से रह कर थोड़े खर्च मैं भली भाति निर्वाह कर सक्ता है" खाला मदनमोहन ने संतोष करके कहा .

"श्रव तो श्राप के विचार बहुत ही सुघर गए । एवडोलोमीन्स को गरीबी से एकाएक साइडोनिया के सिंहासन पर, बैठाया गया तव उस्नें सिकंदर से यही कहा था कि "मेरे पास कुछ न था जब मुक्तको विशेष श्रावश्यकता भी न थी श्रव मेरा वैभव बढ़ेगा वैसी ही मेरी श्रावश्यकता

भी बढ़ जायगी" कच्चे मन के मनुष्यों को ग्रापनें स्वरूपानुरूप बरताव रखनें मैं जाहिरदारी की भूटी भिभक रहती है इसी सै वह लोग जगह जगह ठोकर खाते हैं परंतु प्रामाणिकपनें सै उचित उद्योग करके मनुष्य हर हालत मैं सुखी रह सक्ता है" लाला व्रजिकशोर ने कहा.

"क्या ग्रव चुत्रीलाल ग्रौर शिभृद्याल ग्रादि को उन्की वदचलनी का कुछ मजा दिखाया जायगा ?" लाला मदनमोहन ने पृद्धा .

"किसी मनुष्य की रीत भांति सुघरे विना उससे छागे को काम नहीं लिया जा सक्ता परंतु जिन लोगों का सुघारना छपने वृते से बाहर हो उन्से काम काज का संबंध न रखना ही श्रच्छा है छोर जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध न रक्खा जाय तो उसके सुधारने का बोक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों पर समक्त कर उससे द्वेप छोर वैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा छोर दया रखनी सज्जनों को विशेष शोमित करती है" लाला व्रजिकशोर ने जवाब दिया.

"मेरी मूर्खता से मुक्त पर जो दुख पड़ना चाहिये था पड़ चुका अब , अपना कूंटा बचाव करनें से कुछ फ़ायदा नहीं मालूम होता में चाहता हूं कि सब लोगों के ही निमित्त इन दिनों का सब बृत्तांत छपवाकर प्रसिद्ध कर दिया जाय" लाला मदनमोहंच ने कहा.

"इस्की क्या ज़रूरत है ? संसार में सीखने वालों के लिये बहुत से सतशास्त्र भरे पड़े हैं" लाला व्रजिकशोर ने अपना संबंध विचार कर कहा .

"नहीं सच्ची वातों में लजाने का क्या काम है ? मेरी भूल प्रगट हो तो में मन से चाहता हूं कि मेरा परिणाम देख कर श्रीर लोगों की श्रांखें खुलें इस श्रवसर पर जिन जिन लोगों से मेरी जो, जो बातचीत हुई है वह मी में उसमें लिखने के लिए बता दूंगा" लाला मदनमोहन ने उमंग से कहा. "धन्य! लाला साहब! धन्य! श्रब तो श्राप के सुधरे हुए विचार इद के दरजे पर पहुच गए" लाला ब्रज्जिकशोर ने गद्गद बाणी से कहा "श्रीरों के दोष देखने वाले बहुत मिलते हैं परंतु जो श्रपने दोषों को यथार्थ जान्ता हो श्रीर जान बूफ कर उन्का भूंटा पच्च न करता हो बल्कि यथाशक्ति उन्के छोड़ने का उपाय करता हो वही सच्चा सज्जन है".

"सिलिसिलेबन्द सीघा, सीघा मामूली काम तो एक बालक भी कर सक्ता है परंतु ऐसे कठिन समय में मनुष्य की सच्ची योग्यता मालूम होती है आपने मुक्तको इस अथाह समुद्र में डूबने से बचाया है इस्का बदला तो आप को ईश्वर के हां से मिलेगा में सो जन्म तक लगातार आप की सेवा करूँ तो भी आप का कुछ प्रत्युपकार नहीं कर सक्ता परंतु जिस तरह महाराज रामचंद्र जी ने मिलनी के बेर खाकर उसे कृतार्थ किया था इसी तरह आप भी अपनी रुचि के विपरीति मेरा मन रखनें के लिये मेरी यह प्रार्थना अंगीकार करें" लाला मदनमोहन ब्रजिकशोर को आठ, दस हज़ार का गहना देने लगे.

"क्या त्राप त्रपने मन में यह समभते हैं कि में ने किसी लालच से यह काम किया है ?" लाला व्रजिकशोर रूट 'श्रागे को न्नाप ऐसी चर्चा करके मेरा जी वृथा न हं गरीब हूं इसी से न्नाप ऐसा बचन कह कर मुभको लिज चित्त का संतोष ही इस्का उचित बदला है जो सुर स्वार्थ बिना उचित रीति से परोपकार करने में मिल्ता है तरह नहीं मिल सक्ता वह सुख, सुख की परमाविष्ठ है पिर कहता हूं कि न्नाप मुभको उस सुख से वंचित करने के लिप ऐसा बचन न कहें ."

"त्राप का कहना बहुत ठीक है श्रीर प्रत्युपकार करना भी मेरे बूते से बाहर है परंतु में केवल इस्समय के श्रानंद में """" "वस आप इस विपय में और कुछ न कहें . मुक्तको इस समय जो मिला है उस्से अधिक आप क्या दे सक्ते हैं ? में क्पे पंसे के बढ़लें मनुष्य के चित्त पर विशेष दृष्टि रखता हूं और आप को देने ही का आग्रह हो तो में यह मागता हू कि आप अपना आचरण ठीक रखनें के लिए इस्समय जैसे मजबूत हैं वैसे ही सदा बनें रहें और यह गहना मेरी तरफ से मेरी पतिव्रता बहन और उसके गुलाव जैसे छोटे छोटे बालकों को पहनावें जिनके देखनें से मेरा जी हरा हो" लाला व्रजिकशोर ने कहा .

"परमेश्वर चाहेंगे तो ग्रागे को ग्राप की कृपा से कोई वात श्रनुचित न होगी" लाला मदनमोहन नें जवाब दिया .

"ईश्वर त्राप को सदा भले कामों की सामर्थ्य दे त्रीर संव का मंगल करे" लाला वजिकशोर सच्चे सुख में निमग्न होकर वोले .

निदान सब लोग बड़े ज्ञानंद से हिलमिल कर मदनमोहन को घर लिवा ले गए त्रौर चारों तरफ़ से "वंघाई" "वंघाई" होने लगी .

जो सचा सुल, सुल मिलनें की मृगतृष्णा से मदनमोहन को ग्रव प्रापना भूटे में भी नहीं मिला या वही सचा सुल इरसमय व्रजिकशोर की हू कि सब लाक परीक्षांगुरू के कारण प्रामाणिक भाव में रहने में मदनमोहन कर दिया जाय" ह

"इस्की क्या इ से सतशास्त्र भरे पर कर कहा

"नहीं ' हो तो मैं ग्रां **\* समाप्तम्** \* •